जन्म : १–१–१८९२ ]

महादेवभाओ

िअवसानः १५-८-१९४२

आज सरकारको अंक वक्तव्य स्वीकृतिके लिखे भेजा। कांग्रेसवाले सिवनयभंगका काम करें या अस्पृथ्यताका करें, अस वारेमें बहुत लोग पूछने आते हैं और अस वहाने मिलने भी आते हैं। वापूने अनेकोंको अनेक भाषाओं में अके ही अत्तर दिया है। परन्तु आज अन्होंने अस विषयमें अक वंक्तव्य प्रकाशित करनेका विचार किया। वल्लभभावीको वताया। थुन्होंने मना किया। वे कहने लगे कि असका अनर्थ होगा या असे को अस समझेगा नहीं।

मैंने कहा: जो चीज वापू रोज कहते हैं, असे सार्वजिनक रूपमें कहनेमें क्या वाघा है?

ः अितनेमें वापू वोले: परन्तु अिसे सरकारको भेज दें तो?

मैंने क़ुहा: तब तो दोहरा लाभ है।

श्रिसके वाद अमराओमें गये। वहां वाकीका भाग लिखवाया और फिर वापृने कहा: सरकार समझदार होगी तो असे छापने देगी।

मैंने कहा समझदार कैसे हो?

 वापू: अससे तो वह यह देख सकती है न कि मैं जेलमें बैठकर कोजी भी वक्तव्य नहीं दे सकता?

१९३० के जुलाओं स्रम्-जयकरके साथ वाचचीतके वाद वापू, मोतीलालजी और जवाहरने वक्तव्य निकाला था। असके वाद क्या सचमुच वापूके विचार या वृत्तिमें फर्क पड़ा कहा जा सकता है? शायद पड़ा है। क्योंकि अब तो अक-दो वार वे निश्चित कह चुके हैं कि यहां वैठकर में कुछ भी नहीं कह सकता।

अस वक्तव्यसे सप्र—जयकरकी स्थिति भी मजवूंत होगी। मैंने कहा: किन्तु यदि सरकारको आपको छोड़ना ही नहीं हो, तो वह यह वक्तव्य क्यों प्रकाशित करने दे? और यह तो लड़ाओं लिओ अक नभी घोपणा होगी, श्रिस कारणसे भी सरकार असे प्रकाशित न करने देगी।

वापू: यह तो ठीक है। किन्तु 'सरकार समझदार हो' घट्दोंसे मैं यह कहना चाहता था कि सरकारको सुलह करनी हो और वृरी न दिखाओं देना हो तो। पिर कहने लगे: सरकार विलकुल खराव है, असा कहनेवाले सरकारको जानते ही नहीं। यह सरकार वहुरंगी है। असकी असंख्य आंखें, असंख्य कान और असंख्य मुंह हैं। असीलिओ यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक वातके वारोमें वह कव क्या कहेगी।

अस वक्तव्यके अन्तमें वापूने जिनको अपने धर्मके वारेमें संशय नहीं है असे लोगोंको ध्यानमें रखकर अक वाक्य लिखा है और अुन्हें याद

## महादेवभाञीकी डायरी

#### तीसरा भाग

[ता॰ २-१-'३३ से २०-८-'३३ तक : यरवदा जेल समाप्त]

संपादक नरहरि द्वा० परीख अनुवादक रामनारायण चीधरी

प्रकाशकानी ओग्से मेर



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदावाद शून्य वना दे, तो अँसा क्षण आ सकता है, जब मुझे यह लगे कि अदिवर मुझे असकी आवाज सुना रहा है। अस समय में यह कहूंगा भी कि में अविवरकी आवाज सुन रहा हूं। किन्तु किसे में सिद्ध कैसे कहं? यह तो मेरे आवरणसे ही सिद्ध होगा। किन्तु वह भी अन्तिम कसौटी नहीं है। मान लीजिये हिमाल्यकी किसी गुफामें अंक आदमी गड़ गया है और औरवर अससे मिलनेके लिसे मुझे वहां भेजता है। मान लीजिये में अस जगह पहुंच गया, मैंने जरासा खोदा और मुझे वह आदमी मिल गया। फिर भी संभव है कि वह अन्तरात्माकी आवाज न हो। केवल संयोग हो या मेरा भ्रम ही हो या मुझे किसीने असा कहा हो। दुनिया तो परिणामसे ही मेरा न्याय करेगी। यदि परिणाम अच्छा आये, तो दुनिया कहेगी कि यह चमत्कार हुआ। किन्तु असलमें किसमें अन्तिम प्रमाण कुछ नहीं है। मनुष्य कव आत्मवंचना करता है और कव दंभी बनता है, यह वह स्वयं नहीं जानता। आत्मवंचनामें दंभसे भी ज्यादा वड़ा खतरा है।

थेक ही चीजको बतानेवाले बहुतसे अदाहरण हों, तब हमें ज्यादा सबूत । मिलता है। अिसमें बुद्ध, कृष्ण और मोहम्मद सब महान पुरुप आ जाते हैं। अन्होंने जो सत्य कहा है, वह अन्होंने अपनी शक्तिसे नहीं कहा है, बिलक किसी अलौकिक शक्तिने अनके जिरये कहलवाया है। कुछ मनुष्य थितने अधि-कारी होते हैं कि अनके द्वारा अलौकिक शक्ति काम करती है। किन्तु बह कब काम करती है, असका सबूत नहीं दिया जा मकता।

#### ...को लिखे गये पत्रमें:

"अंक खास हदसे आगे कुदरतका विरोध करनेके विरुद्ध में तुम्हें चेतावती देना चाहता हूं। बाजिबलके शब्दोंमें में तुमसे १४-१-१३३ कहता हूं कि 'अपने प्रमुको ललचाओ मत'। जरा भी - शंकाके बिना में तुम्हें कहता हूं कि तुम यदि दुवारा ड़ी बीमारीमें फंसे, तो असे तुम जिंग्लंड लीट जानेका स्पष्ट आदेश मझना। वहां रहकर जो सेवा हो सके वह करना। तुम यहां रहो, असा श्वर चाहता होगा, तो यहां रह सकने लायक स्वस्थ शरीर वह तुम्हें ही। तुम्हें नम्रतापूर्वक हार माननेको तैयार रहना चाहिये। तुम्हारी सत्यरूपी परमात्माकी जीत होगी। अीश्वर अपनी प्रयोगशालामें जरा वेगाड़ नहीं होने देता। तुमने यहां जो काम शुरू किया है, वह मरनेवाला है। अच्छे स्वास्थ्य और निर्मल चित्रवाला कोशी आदमी मिल जाय, से सब काम सींप देना। अभी कोशी असा आदमी न मिल सके

मुद्रक और प्रकाशक जीवणजी डाह्यामाओ देसाओ , नवजीवन मुद्रणालय, अहमदावाद – ९

सर्वाधिकार नवजीवन प्रकाशन संस्थाके आधीन

पहली आवृत्ति : २,५००

केवल शिक्षासे अस्पृत्यता नहीं मिटाओं जा सकती। मंदिरप्रदेश बेक बड़ा आध्यात्मिक काम है। मंदिर सबके लिखे खोल देनेमें तुम करोड़ोंकी अकता जाहिर करते हो। संगव है कि हजारोंकी संख्यामें लोग मंदिरोंमें न जायें, किन्तु हिन्दू समाज सबके लिखे दिलसे मंदिर खोल दे और आज मंदिरोंमें जानेवाले सब जिसका स्वागत करें तो यह आदर्श स्थिति है।

अछूतोंके साथ विकट्ठे वैठकर सामूहिक प्रार्थना करनेको मैं जवरदस्त सुवार मानता हूँ।

स०: अिस आन्दोलनसे समाजमें फूट नहीं पड़ जायगी? बापू: सत्यकी खातिर फूट पड़े तो भले ही पड़ जाय।

हम अपनी नश्री शिक्षा घरके लोगों पर लाद नहीं सकते। अिसलिशे केवल हमारे घरके लोगोंकी भावनाका आदर करनेके लिश्रे हरिजन मृहल्लेमें हो आनेके बाद नहाना पड़े तो नहा लें।

'टाञिम्स ऑफ जिडिया' वाला मैंके आयां।

सः अपने तो गोपालनको कुछ चौंकानेवाले समाचार दे दिये!

वापू: चींकानेवाले समाचार तो वह देता है। मेरे पाससे खबरें निकल-वानेकी खूब कोशिश करता है। किन्तु सारी हकीकत मेरे सामने न होनेके कारण बीर सारा चित्र मेरे पास न होनेसे में कुछ कह नहीं . सकता। अंक जिम्मेदार आदमीकी हैसियतसे में अंसी कोबी बात कैसे कह सकता हूं?

सं : अपदासकी कोओ संभावना है?

वापू: मंं कुछ नहीं जानता।

सः आप तो चाहते थे कि विल जल्दी पास हो, किन्तु यह तो ढीलमें पड़ गया दीखता है।

वापू: मैं यह भी नहीं कहूंगा। क्योंकि मंजूरी देने न देनेके कारण मैं नहीं जानता। थिस पर कुछ भी वोलनेकी मुझे जल्दी न करनी चाहिये। स॰: साप्ताहिक 'हरिजन' कब निकालना है?

वापू: यह साप्ताहिक में नहीं निकाल रहा हूं। मेरी सलाहसे अस्पृश्यतानिवारण संघ साप्ताहिक निकालनेका विचार कर रहा है। मैंने अस्पृश्यतानिवारण संघ साप्ताहिक निकालनेका विचार कर रहा है। मैंने इझाया है कि अंग्रेजी संस्करण पूनासे निकाला जाय, ताकि में अस पर च्छी तरह देखरेख रख सकूं। किन्तु अन सुविवाओंका सवाल अक तरफ व दें। सरकारकी खास मंजूरी लिये विना पत्रका संचालन करनेका विचार भी नहीं कर सकता; और कैदीकी हैसियतसे में अपनी दियों समझता हूं, असिलिओ मंजूरी मांगनेका भी विचार नहीं कर

#### प्रस्तावना

अस पुस्तकमें गांवीजीका यरवदाका जेल-जीवन समाप्त होता है। सन् १९३२ के आरंभसे लेकर १९३३ की २३ अगस्तको सासून अस्पतालमें से अन्हें छोड़ दिया गया, तव तकका अनका जीवन अक तरहसे विशेष भव्य और अत्कट है। यों तो गांवीजीका सारा ही जीवन भव्य और अत्कट है; परंतु अस समयमें अस्पृश्यता-निवारणके कामके लिखे कथी वार अन्होंने अपनी जानको पूरी तरह खतरेमें डाला और अंतमें तो प्राणापंणके अंतिम क्षण तक भी पहुंच गये, जिसके कारण अनके जीवनका यह समय विशेष रूपसे भव्य वन जाता है। असके साथ तुलना करने लायक और किसी हद तक अससे भी बढ़कर अनके जीवनका दूसरा काल वह या, जो नोआखलीमें अनके पैदल प्रवाससे शुरू होकर दिल्लीमें महाविलदान देने तकका गिना जा सकता है।

गांघीजीने हमें ब्रिटिश हुकूमतके पंजेसे छुड़ाया, यह अनुका अक महान कार्य माना जायगा । परंतु अनुके जीवनका सबसे वड़ा कार्य अितिहासके पन्नोंमें अगर कोओ लिखा जायगा, तो वह यह कि अन्होंने अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुस्लिंम अकता और दूसरे रचनात्मक कार्यों द्वारा हमारे सारे समाजको नवजीवनके पथ पर अग्रसर किया और असके जरिये होता. भूली हुआ दुनियाको शांति और न्यायका मार्ग दिखाया। यह कहा जा सकता है कि आजादी लेनेके काममें सारे देशका अन्हें साथ था। परन्तु समाजकी नवरचनाके अन कामोंमें असा साथ नहीं था, वित्क कअी तरफसे विरोध भी होता था। अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिखे प्राण देनेकी अनकी तैयारी तभीसे थी, जब अन्होंने अपना जीवन लोकसेवामें वितानेका निश्चय किया था। कितनी ही बार असके लिओ अन्होंने अपनी जानको खतरेमें डाला था। और अंतमें हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिओ तो अन्होंने अपने प्राण भी दे दिये। हिन्दुस्तानमें आज मुसलमान अगर शांति और सलामतीके साथ रह कर नागरिकोंके पूरे हक भोग रहे हैं, तो असका मुख्य श्रेय गांधीजीके विलदानको ही है। अस विलदानके शुभ परिणाम तो अभी वहुतसे आयेंगे। आज हमारा देश राजनैतिक दृष्टिसे विभक्त हो गया है, पर यह विलिदान ही दोनों विभागोंके बीच सुंदर मेल और हृदयकी अकता स्यापित करेगा। भिन्न-भिन्न धर्मो और जातियोंके मनुष्योंमें मानवताकी अंकता तो

थिस वस्तुमें से मैंने यह सार निकाला कि सत्य ही औरवर है। होना—सत्— कीरवरका वर्म है, दूसरेका नहीं। अिसी हस्तीके सहारे हम टिके हुओ हैं। फिर असे कुछ भी कहो। चाहो तो 'नेति नेति' कहो।

लीलावती: हम निरावार हैं यह वृत्ति हममें होनी चाहिये, या हम बलवान हैं यह वृत्ति ?

वापू: दोनों वृत्तियां होनी चाहियें। सत्यको समझने और असके पालनकी शक्ति तो हममें हैं ही, क्योंकि हम सब ओश्वरके अंश हैं। किन्तु अतने ही अंशोंमें परावलम्बी भी हैं। जिसलिओ मैं कहता हूं कि हमें शून्य वन जाना चाहिये।

अस्पृत्यताकी जड़में कीनसी रूढ़ि होगी, अस सवालकी चर्चा हीरालालने शुरू की।

वापू: जैसे यहूदियोंका वहिष्कार करके अनके अलग मुहल्ले वसा दिये गये, अुसी तरहसे आर्योने काली और जंगली जातियोंका वहिष्कार किया होगा।

हीरालाल: हमने निर्दयतासे वहिष्कार किया होगा? हममें सांड़ लड़ानेकी निर्दयता तो नहीं है?

वापू: हमारे यहां दयाकी विकृति हो गथी। हम मृत्युदण्ड देते हुओ तो कांप गये, पर अिससे भयंकर वातें हमने कर डालीं। जानते हो चांडालोंके लिओ कैसी भयंकर सजाओं हैं? परन्तु हिन्दूधमंने अलग-अलग जातियोंको अपनेमें समा लिया। जो अस्पृश्य जातियां मानी गथी हैं, वे तो मूलतः चार वर्णोमें ही स्वीकार की गथी थीं और वादमें वहिष्कृत हुथीं। अिसलिओ ये लोग तो वर्णच्युत हैं, वैसे असलमें हिन्दू ही हैं। शुद्ध हिन्दूधमंमें अनेक प्रयोग हुओ अनेक सीमायें बांधी गथीं, अनेक कानून तैयार हुओ और आगे भी होते रहेंगे। हिन्दू धर्मने जितने आध्यात्मिक प्रयोग किये हैं, अतने और किसी भी धर्मने नहीं किये। और ये प्रयोग करनेमें हिन्दूधर्ममें जितनी कुर्वानियां की गथीं हैं, अतनी और धर्मोंमें नहीं की गथीं।

हीरालाल: ये लोग कहते हैं कि अस्पृश्यताका नाश करने में आप वर्णाश्रमका नाश कर देंगे, अिस वारेमें आपको क्या लगता है?

वापू: अस वारेमें मुझे शंका नहीं है कि अस्पृश्यताको नहीं मिटाया गया, तो वर्णाश्रमका सफाया हो जायगा।

सुर्भाप वोसको अपने पितासे मिलने नहीं जाने दिया और फांस व . स्विट्जरलैंडके सिवाय और कहीं जानेकी अिजाजत न मिली, अिस वारेमें अखवारोंमें पढ़कर वापू कहने लगे: यह होरका काम है। होरके स्वभावमें गर है ही, यह अन्हें प्रत्यक्ष करा कर सबके वीच सुमेल स्थापित करनेका भारतका जो विशिष्ट कार्य है, वह सिद्ध होगा — असी आज्ञा भी यह विलिदान ही हमारे दिलोंमें पैदा करता है।

अस्पृश्यता आज लगभग मिट गओ है। 'लगभग' असिलिओ कि यद्यपि कानूनमें और हमारे अधिकतर व्यवहारमें वह मिट गओ है, फिर भी देशके कुछ अधेरे कोनोंमें अज्ञान लोग — सवर्ण और हरिजन दोनों — अस मुर्देसे चिपटे हुओ पाये जाते हैं। अस रहे-सहे अधकार और अज्ञानका सम्पूर्ण नाश अब सिर्फ समयका ही सवाल है। पहले भी कभी सन्त पुरुषों और भक्तजनोंने अस्पृश्यताके विरोधमें आवाज अठाओ थी। पूर्तं असे मिटानेके लिओ समस्त देश-व्यापी अत्साह तो गांधीजीने ही प्रगट किया। अस अत्साहको कायम रखकर जीवनके अक-अक क्षेत्रमें से जितना जल्दी हो सके असका नामनिशान मिटा देनेका काम हमारे हिस्सेमें आया है। रंगद्वेष और जातिद्वेषके कारण अक प्रकारकी अस्पृश्यता दूसरे देशोंमें भी है। पर जैसी अस्पृश्यता हिन्दू समाजमें है, वैसी कहीं नहीं है। क्योंकि हमने तो असे धर्मका रूप दे दिया है। हमारे देशमें अभी तक लोगोंको धर्मके नाम पर अस बुराओसे चिपटे रहनेका कहनेवाले लोग मौजूद हैं। स्थापित हितोंवाले लोग, जो धर्मको अपनी कमाओका साधन बना बैठे हैं, अपने अन्यायपूर्ण स्वार्थको कायम रखनेके लिओ आखिरी हाथ-पैर मार रहे हैं।

महादेवभाओकी डायरीका यह भाग और अससे पहलेके दो भाग अस्पृ-श्यता-निवारणके लिओ अपनी जान जोखममें डालकर गांधीजी द्वारा चलाओ हुओ लड़ाओकी वीर-गाथाओंसे भरे हैं। डायरीके ये तीन भाग यद्यपि सुविधाके लिओ अलग-अलग छापे गये हैं, परंतु विषयके निरूपणकी दृष्टिसे तो वे अक ही पुस्तक हैं। गांधीजीका जीवन अस्पृश्यता-निवारणके सिवाय और भी बहुतसी वातोंके लिओ सम्पित था और अस प्रकार अन डायरियोंमें दूसरे अनेक विषयोंकी चर्चा आती है। फिर भी अन तीनों भागोंका मुख्य स्वर अस्पृश्यता-निवारणका है। अस विषय पर गांधीजीका विशद दर्शन अन तीन पुस्तकोंमें जैसा मिलता है, वैसा और कहीं नहीं मिलता।

अमुक अूचे और अमुक नीचे, असे क्रमवाली जातिप्रथा जब तक हिन्दू समाजमें वनी रहे, तब तक केवल अस्पृश्यताके मिटा देनेसे क्या होगा? जो अस्पृश्य माने जाते हैं, वे हिन्दू समाजमें जब तक ठेठ नीची सीढ़ी पर रहेंगे ही, तब तक अनकी सामाजिक दशामें क्या बड़ा परिवर्तन हो जायगा? यह दलील गांधीजीके साथ बहुतसे विदेशी पत्रप्रतिनिधि और हिन्दू सुधारक अन भागोंमें करते हैं। अनका कहना यह है कि , ुन कहत थे कि 'मुझे वापू मकानके वारेमें पूछते थे। मैंने कहा तीन मकान हैं। अनमें से अक पसंद कर छूंगा। वापू वोले, मुझे यह तो वताओं तीन मकान कैसे हैं, ताकि मैं चुनावमें तुम्हारी मदद कहां।

फिर सबकी तफसील मालूम की और असे तीस रुपयेवाला मकान पसंद करनेको कहा। दूसरे दिन सबेरे शास्त्रीने देखा, तो अन्हें भी वहीं मकान सबसे अच्छा लगा! शास्त्रीने अपनी पत्नीको लिखा: 'मकान मिल गया है। लेकिन असे मैंने पसंद नहीं किया, महात्माने पसंद किया है।'

खुद वेघर होकर भी अनेकोंको अस तरह घर ढूंड देते हैं और कितनों ही के अुजाड़ भी देते हैं!

आज सुबह वापू नीलाके बारेमें ज्यादा पूछताछ करने लगे। कोदण्डरावने किससे वातें सुनीं, अिसमें कीन-कीन मिले हुओ हैं, वगैरा। १२-२-'३३ फिर हकीकत मंगवाने और असे लिखनेका विचार किया। सब कुछ सुनकर कहने लगे: कैसा हिन्दू धर्म है! अक तरफ यह स्त्री हिन्दू वन गओ है। अिसके बारेमें सब बातें सच हों तो यह पाखंडकी पुतली हैं और हिन्दू नौजवान अिसके पीछे पागल बने फिरते हैं; दूसरी तरफ हिन्दू धर्मके शिखर पर विराजमान मालवीयजी; तीसरी तरफ आम्बेडकर; और चौथी तरफ मेरे अपवासका ढिंढोरा पीटते हुओ राजाजी!

मैंने कहा: ढिंढोरा पीटनेवाले हरगिज नहीं कह सकते; यह कह सकते हैं कि अन्हें अपवासका डर बैठ गया है।

वापू वोले: अिसलिओ वे शोर मचाते ही रहते हैं न! मालवीयजीका यह कहना भी अुतना ही सच है कि अपवासकी वातमे पूना-करार भंग होता है। क्या अिस तरह अपवासकी वात होती होगी? और अपवासके वारेमें क्या कहा जा सकता है? वह तो पक रहा है, मगर विलके लिओ अपवास हरिंगज नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है विल अिस वैठकमें न आये और रह कर दिया जाय, तो भी अपवास न करना पड़े। यह कुछ कहा जा सकता है? आज तो मुझे कुछ भी पता नहीं। वह भीतर ही भीतर पक रहा है। अपवास तो अप्पा साहवके लिओ भी करनेका मन हो सकता है।

जितनेमें वल्लभभाशी आ गये। अन्हें हिन्दूधर्मके अपर कहे हुओ चार स्तंभ गिनाये। अस पर गंभीरता मिटानेके लिओ वल्लभभाशी वोलें: हिन्दूधर्म तो महासागर है। असके चार ही स्तंभ कैसे? और भी हैं। मेहरवाबा भी तो हिन्दू ही कहे जायंगे न? और अपासनी महाराज और भादरणके पुरुषोत्तम भगवान!

आप जब तक जातिप्रयाको नष्ट नहीं करेंगे, तव तक सिर्फ छुआछूतको मिटा देनेसे बहुत लाभ नहीं होगा। डॉक्टर आम्बेडकरको गांधीजीके अस्पृश्यता-निवारणके कार्यक्रमसे संतोप नहीं था, असका अक कारण यह भी था। अस प्रश्नकी कुछ चर्चा दूसरे भागमें आओ है। अस भागमें अस सवालकी ज्यादा छानवीन हुओं है और अससे जाति और वर्णके वारेमें गांघीजीके विचार हमें ज्यादा स्पप्टतासे जाननेको मिलते हैं। जेक समयके लिओ जो कार्यक्रम हाथमें लिया हो, असे जहां तक हो सके हलका रखकर असीको पूरा करनेकी अनकी कार्यपद्धति थी। . जिसलिओं यद्यपि जातियोंकी चारदीवारीको नष्ट करनेकी अनकी राय थी, फिर भी यह बात सच है कि अन्होंनें अस कार्यक्रमका वोझ अस्पृश्यता-निवारणके कार्यक्रम पर नहीं डाला। पर अस चीजको वे कितना महत्त्व देते थे, यह अनुके जिस वचनसे समझमें आ सकता है: 'यह कीन जानता है कि मुझे कब तक जीना है? पर फुरसत मिल जाय तो यह जरूर हो सकता है कि मैं वर्णाश्रम धर्मकी वात लेकर बैठ जाअूं। यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारे देशमें आजकल जो जातिप्रया मौजूद है, असमें और गांबीजीके खयालकी वर्णव्यवस्था या वर्णवर्ममें जमीन-आसमानका फर्क है। आजकलकी जातियां औरोंसे अपने अूंचेपनके अभिमान पर और अुसके सिलसिलेमें लगाये गये रोटो-चेटी व्यवहारके वन्वनों पर कायम हैं। आजकल खाने-पीनेके बन्धन तो अब नामको ही रह गये हैं। और जो हैं, वे जल्दी-जल्दी मिटते जा रहे हैं। विवाहके बन्धन मिट जायं, तो फिर अंचेपनका अभिमान दिखानेका अरेक बड़ा साधन नष्ट हो जाय। फिर जातियां रहें भी, तो वे खास नुकसान नहीं कर सकतीं। जैसे मोजन-व्यवहार हरअक समाजमें खाद्याखाद्य और सफाओंके कुदरती नियमोंके अधीन रहने ही वाला है, वैसे ही विवाहोंका मामला भी आचार-विचार, अुम्र, तंदुरुस्ती और स्वभाव वगैराके परस्पर मेल और निजी पसन्दके अधीन रहेगा। पर वर्तमान जातियोंके वन्यनमें आजकलं अिनमें से कोओ तत्त्व वाकी नहीं रहा। अिसलिओ छुत्राछूतका करुंक दूर न हुआ होता, तो हिन्दू समाजकी हस्ती ही खतरेमें होती; वैसे ही जब तक जातियोंकी वुराओ नहीं मिट जाती, तब तक हिन्दू समाज स्वस्य और प्राणवान नहीं हो सकता।

अिसलिओ गांधीजीकी यह राय है कि जातियां नष्ट होकर वर्णव्यवस्था स्थापित हो, तो ही हिन्दू समाजमें नवचेतन आ सकता है। वे वर्णव्यवस्थाका क्या अर्थ करते हैं, यह अन्होंने अिस पुस्तकमें अलग-अलग लोगोंके साथकी अपनी चर्चामें स्पष्ट कर दिया है। अनकी पहली वात यह है कि वर्ण ्रदंगे हुओ, तब जिन लोगोंने ही हिन्दुओंकी रक्षा की थी। जिसलिओ हमें अपना कर्तव्य समझकर अस्पृक्ष्यता नहीं मिटाना है, बल्कि असलिओ कि ये लोग औसे बक्त पर काम आते हैं।

और ये वेचारे तो राजनैतिक खेळकी गेंद वन रहे हैं। व्यिनकी आवाज कारगर तो तब हो, जब हिन्दू बिन्हें अपना यना छें। हजारोंको अपवास करनेके लिखे कहनेकी बात मेरी योजनामें है जरूर, मगर वह योजना में बिसलिखें नहीं बनाता कि मुझमें यह अभिमान मीजूद है कि गेरे बराबर कोओ योग्य नहीं। ये तो बीरे-बीरे आपरेशनके आधात पहुंचाता हूं। धगर में जी गया तो कहूंगा कि अभी तो सम्पूर्ण अनयन बाकी है, दूसरे बहुनोंके अपवास अभी बाकी हैं।

देवदास: आप तो अनजानमें अुलटे रास्ते चले गये हैं और दूसरोंको भी ले जा रहे हैं। आपको दुनियाको अपने साथ लेना है या अकेले ही स्वर्णमें जा दैठना है? जहां विशाल धारा वह रही हो. वहां अंक हाथी खड़ा कर देनेसे थोड़ी देर वहाव रुक जायगा, पर वादमें?

आप जल्दवाजी कर रहे हैं। वार-वार कहते हैं कि अनन्तकालके सामने श्रेक पीढ़ीकी क्या गिनती है? फिर भी मब कुछ श्रेक ही सपाटेमें करना चाहते हैं।

वापू: भाजी, जिस पापको घोना है, असके लिअ यही अपाय हो सकता है। अस तरह कशी लोग अपवास करेंगे, तभी यह घुलेगा। यह अकके अपवाससे नहीं घुलेगा। पर तू बुला ले, राजाजीको बुलवा, मयुरादासको बुलवा। वे शायद तेरे साथ मिल जायंगे। मयुरादास अैमा है, जो अच्छीसे अच्छी वातोंमें भी दोप निकाल दे।

देवदास: अच्छीसे अच्छी वातमें दोप तो आप निकाल रहे है। मुझे असे आदमीकी जरूरत नहीं।

वापू: तो विनोवाको बुलवा। वह मुझे समझा दें कि भूल हुआ है तो मैं जरूर समझ जाअूंगा और अपवास छोड़ दूंगा। काका मुझे नहीं समझा सकते। क्योंकि वे मेरे कियेका बचाव ही करेंगे। नारणदासको बुलवा। वह योगी है. पित्र पुल्प है, दूरदर्शी है, झटपट विचार करके निर्णय दे सकता है। मैं अनका भक्त हूं। असकी राय ले ले। खुरजेद और नरिगस बहनकी राय ले ले। वे दोनों वहनें पारसी हैं, तो भी हिन्दू जैसी हैं। वे जरूर अपनी राय दे सकेंगी, और मेरे साथ झगड़ना होगा तो झगड़ लेंगी।

यह अपवास तो गरीव हरिजनोंके लिओ है, स्त्रियोंके लिओ है, वच्चोंके लिओ है। स्त्री और वच्चे अससे पागल-से हो जायंगे। हां, में अन सबको

धन्येके अनुसार होना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार मूल वर्ण माने जाते हैं। अिसके बजाय विविध बन्धोंके कारण समाजमें ज्यादा वर्ण कर देने पड़ें, तो अन्हें कोजी अंतराज नहीं था। घन्वेके वारेमें मुख्य नियम यह हो कि असका सम्बन्ध जन्मके साथ हो, यानी लड़केका यह कर्तव्य माना जाय कि वह वापका घन्घा करे। "मैं असीको अचित समझता हूं कि वढ़ आका लड़का बढ़की बने और लुहार न बने। अिस तरह सैकड़ों जातियां बनती हों, तो भले ही दन जायं। जब तक अन् तमाम जातियों या वर्णींके वीच रोटी-वेटीका व्यवहार रहे, तव तक भले चाहे जितनी जातियां हों। अन रोटी-वेटीके वन्धनोंने सारा मामला वड़ा मुक्किल कर दिया है।" "द्रोणाचार्य धर्मभ्रष्ट हो गये थे (क्योंकि जन्मसे ब्राह्मण होने पर भी अन्होंने क्षत्रियका पेशा किया) यह मैं जरूर कहूंगा। मेरा कहना यह है कि अक वर्णके मनुष्यको दूसरे वर्णका काम करनेका अधिकार न हो सो वात नहीं, पर असा करना अनुचित है। यह धर्म सबके लिओ है। अुसका पालन अनायास नहीं, जान-वूझकर होना चाहिये। जैसे हिन्दू असका पालन करें, वैसे ही मुसलमान भी करें। मैंने अिसी अर्थमें कहा या कि 'वर्णधर्म हिन्दू धर्मकी मानव-जातिको सवसे वड़ी देन है। अस वर्मके पालनसे सारे समाजकी रक्षा होगी। सारा समाज अजेय दन जायगा।"

यह ध्यानमें रखने लायक है कि वर्णाश्रम धर्मकी अुत्पत्तिकी वात करते हुओ वे यह चीज कहते हैं: "भले ही वेदमें असा कोओ वाक्य मिल जाय कि अुस समय अूंच-नीचका भेद था, पर में तो शुद्ध वर्णधर्ममें अूच-नीचका भेद पाता ही नहीं। ब्राह्मण शूद्रोंका अुतना ही आदर करेंगे, जितना दूसरे ब्राह्मणोंका करेंगे। यह बात नहीं है कि शूद्रकों ज्ञान नहीं मिल सकता। तुलाधारका ज्ञान कैसा था? यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना हो तो तुलाधारके पास जाओ।"

दूसरे स्थान पर वे कहते हैं: "मूल विचार असां था ही नहीं कि अमुक नीचे हैं और अमुक अूचे हैं। विचार तो यह था कि मनुष्यका जन्म यह खोज करनेके लिओ हैं कि मनुष्यकी आव्यात्मिक शक्यता कितनी है। अशिश्वरको पहचाननेका छोटेसे छोटा रास्ता वर्णधर्मका आदर करना है। जिस क्षण आप वर्णधर्मका आदर करने लगते हैं, अुसी क्षण आप नीति और अशिश्वर-सेवाके वारेमें दूसरे सबसे आगे वढ़ जाते हैं।"

वर्णवर्मके अनुसार यह समाज-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था न्याय और समानताके आधार पर कायम हो, असके लिओ गांधीजीकी कही हुआ अक ताजा कर रहा हूं। रॉलेंट अक्टके समय शुरू किया था, पर अब — अब . लोगोंने अुसे भुला दिया है।

पर सरकारको कितना सुरक्षित रखकर काम कर रहा हूं? हां, विसमें खतरा है। मेरा अपवास तो शुरू हो ही गया है। काम वढ़ गया है। सवा बजे अठ गया और काम कर रहा हूं। विसलिओ लाया नहीं जाता। अस प्रकार अपवास शुरू होने जैसा ही हो गया।

हमारी 'चंडाल चीकड़ी 'ने तो यह निश्चय किया है कि हरिजन मुहल्लेमें जाकर अपवास किया जाय। पर वह दिन कहां कि मियांके पांदमें जूती हो?

वम्बजीके अपवासका वक्तव्य तैयार करनेके वाद मयुरादासको वताया था। अिती तरह दूसरे अपवासके वारेमें हुआ था।

लीलावती: करोड़ों मनुष्योंकी अिच्छाकी आपको परवाह नहीं?

वापू: कौन जानता है करोड़ोंकी अिच्छा क्या है ? वे सव तो आज खुश हो रहे होंगे। रामचंद्रजी वनवासको निकले, तव हजारों लोग वाहर निकल पड़े और देवताओंने फूल वरसाये। आजके करोड़ों हरिजन देवता आनन्दसे नाचते होंगे।

लीला: आपका औश्वर मेरी समझमें नहीं आता।

वापू: समझमें नहीं आता जिसीलिओ तो यह अपवास है। वह ओरवर जितना युक्तिवाज और नाटकी है कि असे समझना मुश्किल है।

मयुरादास वसनजी खीमजीसे: जिस लड़ाओमें कोओ भी गंदा आदमी भाग न ले यह देखना। नहीं तो हाथ मलनेकी नीवत आ जायगी।

मैकेके साथ:

िंगलेंडसे प्रिय मित्रोंके संदेश मुझे मिले हैं। अनसे मुझे वड़ा आनंद हुआ है। मैं जो कदम अठानेवाला हूं, असकी सच्चाओका अन्हें अन्तर्वृत्तिसे ही विश्वास हो गया दीखता है। अन्होंने अन शब्दों में असा कहा नहीं है। विश्वास हो गया दीखता है। अन्होंने अन शब्दों में असा कहा नहीं है। लेकिन अनके संदेशोंका में यह अर्थ करता हूं। मुझे डर लगता था कि अस अपवासका अनोखापन वे नहीं समझ सकेंगे। पर मेरा डर वेबुनियाद निकला। मि॰ अंष्ड्रज अपनी तरफसे और मित्रोंकी तरफसे संदेश भेजते । दूसरा सन्देश पोलाक दम्पतीका है। जब मेरी वात समझमें नहीं लाखी, व मेरी आलोचना करनेमें कभी नहीं हिचिकचाये। मुझे असा अस्पष्ट । था कि मेरी यह कार्रवाओ अन्हें पसंद नहीं आयेगी। हिन्दुस्तानसे भी मित्रोंके संदेश मिलते रहते हैं और मैं वाशा रखता हूं कि चोड़े ही

वात खास तौर पर ध्यानमें रखनी चाहिये: "हाथों और पैरोंका श्रम ही सच्चा श्रम है और हाथ-पैरसे मजदूरी करके ही रोजी कमानी चाहिये। मानिसक और वौद्धिक शक्तिका अपयोग समाजसेवाके लिखे ही करना है।" "सब रोटीके लिखे मजदूरी करें, तो अूच-नीचका भेद मिट जाय; और फिर भी घनिक वर्ग रह जाय तो वह अपनेको मालिक न मानकर बनका केवल रखवाला या ट्रस्टी माने और मुख्यतः असका अपयोग केवल लोकसेवाके लिखे करे।"

द्सरे, "वर्गवर्मकी रचनाके लिखे आश्रमवर्मकी बुनियाद चाहिये। अनुके बिना सारी अिमारत कच्ची रहेगी।" "आश्रमवर्मकी सारी अिमारत संयम पर खड़ी की गजी है। शुरूमें माता-पिता और गुरु संयमकी तालीम दें, लाजमी तौर पर संयमका पालन करावें और अन्तमें वानप्रस्य होकर मनुष्य संयम रखे और संन्यासी होकर तो सर्वस्व अीश्वरापण कर दे। यह हो तो शुद्ध वर्गवर्मका पुनरुद्धार हो जाय।" "वर्णाश्रम वर्ममें सन्तोप रहा है। अपने-अपने वर्मके बारेमें समावान रहा है। अस प्रकार वर्णाश्रम वर्म देवी प्रवृत्ति है। वर्णाश्रम वर्म सात्वक है, जब कि दूसरी सब प्रवृत्ति राजसी है।"

वया अँसा वर्णाश्रम धर्म किसी समय — वेदकालमें भी — सचमुच पाला जाता होगा? यह सवाल स्वभावतः पैदा होता है। महादेवभाअिक मनमें भी हुआ है। असके जवावमें गांधीजी कहते हैं: "मान लो कि न पाला जाता हो, तो भी अक प्रजाके जीवनमें पांच हजार वर्षकी क्या गिनती है? आगे किसी दिन पाला जायगा, यह स्वप्न सेवन करने लायक तो है ही।" फिर कहते हैं: "अतना याद रखना चाहिये कि असा हिन्दू धर्म भी पांच हजार वर्ष तो जीवित रहा है। पता नहीं महाभारत कव लिखा गया। पर यह माननेको जी चाहता है कि यह धर्म किसी समय पाला जाता था और अस समय पराधीनता नहीं थी। आज भी हम अस धर्मके बारेमें बातें करते हैं, यह क्या बताता है? . . . यह बताता है कि वह धर्म अभी तक प्राणवान है, और आगे ज्यादा प्राणवान वननेवाला है।"

अपनी अभिलापाका वर्णन करते हुओ वे कहते हैं: "आदर्श आश्रमके द्वारा किसी दिन जिस वर्णाश्रमको फिरसे स्थापित करनेका घ्येय हैं जरूर। अभी तो आश्रममें सव जड़की तरह पड़े हैं। परन्तु घ्येय यह बना हुआ है, जिसिलिओ कोओ न कोओ तो असा निकलेगा। ... सारी भावना किसी न किसी दिन शुद्ध वर्णाश्रम धर्म— आघ्यात्मिक 'कम्युनिज्म'— स्थापित करनेकी थी। ... जहां सच्चा वर्णधर्म प्रचलित हो, वहां पराधीनता हो

वापू: कानून-शास्त्रमें भी आत्महत्याका हक माना गया है। आप मुझे पूछेंगे कि रामतीयं, रामकृष्ण या विवेकानन्द किसने असी तपस्या की है? रामतीयंने जान-वूझकर आत्महत्या की या समाविमें असा किया, पर असका कोओ नतीजा निकला है? आप तो यह भी पूछेंगे कि ओसा सूली पर चढ़े. असका कोओ असर हुआ है?

राजाजी: पर हिन्दूंघर्म आत्महत्या स्वीकार नहीं करता।

- वापू: मुझे मालूम नहीं। लेकिन महादेव मुझे कहते थे कि गंगामें डूव मरनेका रिवाज है।

राजाजी: वह तो गंगाजलसे पिवत होनेके लिखे हैं। मैं जितना स्वीकार करता हूं कि जिस सारे पापका कारण यदि आप हों तो भले ही आत्महत्या करें। तार्किक दृष्टिसे आपकी जीत होगी, पर असी जीत तो आपको नहीं चाहिये न?

वापू: मुझे तो प्रायश्चित्त करना है। नैतिक अद्देश्य पूरा करनेके लिओ साधन भी नैतिक होने चाहियें। कार्डिनल मेनिंगको तीन विस्कुट और पानी पर रखा गया था। कार्डिनल मेनिंग जिस धीमी मौतसे मरे कहे जाते हें, अससे खिक्कीस दिनके अपवास करना बहुत आसान है। नैतिक सुवार तपश्चर्या और आत्मशुद्धि जैसे नैतिक साधनोंसे ही हो सकता है। खिसमें जिन वैज्ञानिकोंने खिस चीजका अनुभव किया है, अनके अदाहरण लेने पड़ेंगे। में और मेरी मां असे कुटुंवमें जन्मे हुओ हैं, जिसमें असे बत लेना रोजमर्राकी चीज थी। अनका यह अनुभव है। मेरी मांके असे कड़े बत शायद मेरे पिताको अच्छे न लगते हों, पर अस पर अनका कोओ वुरा असर नहीं हुआ था। विल्क अस कारणसे असके प्रति हमारा आदर बढ़ता ही था।

राजाजी: यह अदाहरण केवल विचार-साहचर्यका है। मां असे व्रत करती थी, अिसल्जि आप भी करें, क्या अिसका सचमुच कोशी वचाव हो सकता है? कोशी आदमी शरीरमें सूआ भोंक ले, तो अिससे लोग कैसे समझेंगे कि मनुष्यको अळूत समझना पाप है?

वापू: तव थोड़े दिनके अपवास करूँ तो ? या अिस अपवासके अंतम न मरूं तो ?

राजाजी: अन दोनोंके बीच कोओ संबंध ही नहीं। आप तो यह मानते ीखते हैं कि देह-दमन और प्रतीतियोंके बीच गूढ़ सम्दन्ध है। अँने ह-दमनके विरुद्ध बुद्धने पहली आवाज अुटाओं थी। ही नहीं सकती। ... सब संयमी बनकर अपना-अपना काम सेवा-भावसे करने लगें, तो वर्णाश्रम धर्मका पुनरुद्धार असंभव नहीं।"

यह कह सकते हैं कि जिस हद तक हम गांघीजीके समग्र रचनात्मक कार्यक्रमको अमलमें लानेकी कोशिश करेंगे, असी हद तक हम गांघीजीके निरूपण किये हुओ वर्णाश्रम धर्म — आध्यात्मिक 'कम्युनिज्म' — की दिशामें प्रगति कर सकेंगे। रचनात्मक कार्यमें ही जीवन अर्पण करनेवाले भाओ-वहनोंके लिओ यह बात खास तौर पर ध्यानमें रखने लायक है कि गांधीजीने हमसे कितनी बड़ी अपेक्षा रखी है।

अपवास सम्बन्धी वापूके विचार छांटकर सूत्ररूपमें पिछले भागकी प्रस्तावनामें दिये गये हैं। अस भागमें भी अपवासके दो बहुत बड़े अवसर आते हैं। अन अक्कीस दिनका आत्मशुद्धिका अपवास और दूसरा सजा हो जानेके वाद हरिजन-कार्यकी पूरी सुविधा प्राप्त करनेके लिओ किया गया अपवास। पहले अपवासकी तुलना हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिओ १९२४ में दिल्लीमें किये गये अक्कीस दिनके अपवासके साथ करनेका विचार आ सकता है। पर दोनोंमें बड़ा फर्क है। खुद गांधीजीने ही कहा है कि यह अपवास मेरे दूसरे प्रसिद्ध अपवासोंसे निराला है। १९२४ का अपवास कोहाटकी घटनाओंके साथ सम्बन्ध रखता था। गांघीजीका खयाल था कि वहां जो कुछ हुआ, अुसमें अुनका भाग था। अुसके प्रायश्चित्तके रूपमें वह अपवास था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अनकी बात सुननेवाले नहीं हैं, अस-लिओ यह स्वीकार करके कि फिलहाल अनुकी हार हो गओ है, अपवासके द्वारा प्रायश्चित्त करके वे अनुकूल अवसरकी बाट देखनेके लिओ शांत हो गये। यह अवसर अन्होंने बंगाल, विहार और पंजाबके भयंकर कल्लेआममें और कलकत्ते व दिल्लीके दंगोंमें देख लिया और अनके विरोधमें लड़ते हुओ प्राण दे दिये। यह अपनास प्रायश्चित्त नहीं, वल्कि अके शुद्धियज था, महादेवभाओं के शब्दों में 'अंक अनोखा अग्निहोत्र' था। यह अपवास कोओं अक शरीरके कायम रहने तकका अपवास नहीं था, परन्तु असके पीछे विचार यह था कि अनका शरीर अपवास करते-करते नष्ट हो जाय, तो बादमें दूसरे शुद्धचरित्र व्यक्ति अस अपुर्वासकी ऋंखला या सिलसिला जारी रखें। असे महायज्ञके बिना अस्पृर्यताकी भयंकर बलाका अन्त असंभव दिखाओ देता था। हरिजनसैवक काम करनेको विशेष रूपमें प्रोत्साहित हों, अपने कामकी गति वढ़ायें, यह भी अन अद्देश्य अिस अपवासका माना जा सकता है। साथियोंकी शिथिलता, कमजोरी या अशुद्धियोंके लिओ वे अपने आपको जिम्मेद्भार मानते थे; अन्हें औसा महसूस होता था मानो वे अनकी अपनी ही हैं। अनका

हैदय अपने छोटेसे छोटे सायीके साथ थितनी अंकता अनुभव करता था। असीलिखे वे कहते थे कि असलमें यह अपवास मेरे अपने ही विरुद्ध है, आतम- शुद्धिका महायज्ञ है और आतमशुद्धिमें तमाम साथियोंकी शुद्धि तो आ ही जाती है। पर अस अपवासका ज्यादा विवेचन यहां में क्यों करूं? अस अपवासकी प्रेरणा अन्हें क्योंकर हुआ; वह प्रेरणा औश्वरी कही जा सकती है या नहीं; सनातनी अस अपवासको अपने पर अक और वलात्कार कहते थे, परन्तु अस अपवासमें तो वलात्कारकी गंध तक नहीं थी; केवल शरीरसे भोजन करना वन्द हो जानेसे अपवास नहीं होता, वित्क असमें मनका भी साथ होना चाहिये, चित्त और अत्याक्ता शरीरके साथ सहयोग होना चाहिये, भोजनका विचार तक न आना चाहिये और अन्तःकरणसे औश्वरके साथ अंकरूप हो जाना चाहिये; अपवास अंक प्रार्थना ही है, और थोड़े- वहुत अनशनके विना प्रार्थना हो ही नहीं सकती; — यह सब गांधीजीने अस प्रायोपवेशन पर अपने लेखोंमें, जो पुस्तकके दूसरे परिशिष्टमें दिये गये हैं, अतनी अच्छी तरह समझाया है कि मुझे पाठकोंसे अस परिशिष्टके पंद्रह पृष्टोंको पढ़ने और मनन करनेकी सिफारिश करके रक जाना चाहिये।

दूसरा अपवास राजवन्दीकी हैसियतसे हरिजनकार्य करनेकी जैसी सुविधाओं अन्हें थीं, वैसी ही सुविधाओं सजा पाये हुओ कैदीके रूपमें भी पानेके लिखे था। असमें भी गांधीजीकी दृष्टि सरकारको धमकी देनेकी नहीं थी। गांधीजीने यह अपवास अिसलिओ किया था कि अन्हें सरकारका यह अन्याय वरदाश्त करके जीना असंभव मालूम होता था कि यरवदा-समझौता स्वीकार करनेके बाद वह गांधीजीके हरिजनकार्य करनेमें रुकावट डाले। अंडूजने अनसे कहा कि राजवन्दीकी हैसियतसे और दूसरे कुछ खास कारणोंसे मरकारने आपको हरिजनकार्यकी छूट दी थी, पर सजा पाये हुओ कैदीकी हैसियतसे तो वह नहीं मिल सुकती। असके जवावमें गांधीजी कहते हैं: "असमें धमंकी वात न हो तो में लडू ही नहीं। सजा पाये हुओ कैदीकी हैसियतसे यहां लाकर ये सुविधाओं छीन लेना मुझे तो सरकारका दुगुना अन्याय लगता है।"

यह और दूसरे तमाम अपवास अन्होंने मरनेकी अिच्छासे नहीं, परन्तु, जीनेकी अिच्छासे और सेवा करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त करनेके लिओ किये हैं। अन्याय और अशुद्धिका अन पर अितना असर होता था और अिनकी वेदना अन्हें अितनी असह्य मालूम होती थी कि असका प्रतिकार किये विना वे जीवन कायम ही नहीं रख सकते थे। अहिंसक मनुष्यकी हैसियतसे अनके सामने अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर प्रतिकार करनेका रास्ता ही खुला रहता था

और अपवास द्वारा प्रतिकार करके वे अपार शांति अनुभव करते थे। अस प्रकार अपनाससे अन्हें जीनेकी संभावनाका मार्ग मिल जाता था। अपनासके कारण मृत्यु हो जाय, तो असे मित्र समझकर असका आनन्दपूर्वक आलिंगन करनेकी अनकी पूरी तैयारी रहती थी। पर अपवासकी प्रतिज्ञाकी मर्योदामें रहकर वे जीनेकी पूरी कोशिश करते थे। २१ दिनके अपवासका निश्चय हफ्तेभर पहले कर डाला था और जाहिर भी कर दिया था। जिसलिओ मित्रोंने अपवास करनेसे रोकनेकी काफी कोशिश की। देवदासने बड़े आवेशके साथ वापूसे कहा कि: "आपका दिमाग कुमज़ोर हो गया है; अिसलिओ आप दूसरा कुछ सोच नहीं सकते और घूम फिरकर अपवास पर आ पहुंचते हैं। . . यह साफ कहनेके वजाय कि मुझसे कुछ होता नहीं हैं, आप कहते हैं कि आत्मशुद्धिके लिओ अपवास करता हूं।" राजाजी कहते हैं: "मेरे खयालसे जेलमें रहकर अंक की अंक वात मनमें घोटते ्रहनेसे आप तारतम्य बुद्धि गंवा बैठे हैं। आपमें प्रयोग करनेका बहुत बड़ा कुतूहल है। आप यह मौतके साथ प्रयोग कर रहे हैं। असमें आप गलत रास्ते चले गये। "महादेवभाओ शुरूमें थोड़ी बहस करते हैं, मगर बादमें श्रद्धा रखकर शांत हो जाते हैं। तब बापू अनसे कहते हैं: "तुम श्रद्धासे देखों सो तो ठीक है, पर वृद्धिको काममें लेना चाहिये और कारणोंकी अच्छी? तरह छानवीन कर लेगी चाहिये। तभी तुम मेरा बहुतसा काम हलका कर सकोगे। " असे मामलोंमें वापूके साथ वहस या चर्चा करना वेकार है, यह सोचकर जब सरदार कुछ बोलते ही नहीं, तब बापू महादेवभाजीसे पूछते हैं: "क्या बल्लभभाजी अभी तक मुझसे नाराज हैं?" महादेवभाजी कहते हैं: "नाराजी क्या हो सकती है? दुःख है। यह न समझिये कि अनकीं सम्मति है।" पर सरदारने खुद तो श्रद्धांसे मान लिया है कि "भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। "अपवास शुरू होनेसे पहले सर पुरुषोत्तमदासको लिखे हुओं पत्रमें अन्होंने अपनी विचारसरणी बहुत स्पष्ट कर दी है: "किसीकी धार्मिक प्रतिज्ञाको तुड्वानेका निष्फल प्रयत्न करनेके पापमें हम क्यों पड़े? हिन्दू चर्मका प्रामाणिक और सतत पालन करनेवाला आज कौन है? अगर होता तो आज हमारी यह दशा न होती। तब असा वार्मिक पालन करनेवाला जो अने न्यक्ति हमारी जानकारीमें है, अस अनकी भी ली हुआ प्रतिज्ञाको सगे-सम्बन्धी या स्नेही आग्रह करके छुड़वा सकते हैं, यह मान लिया जाय तो भी अससे हिन्दू धर्म या देशको नया लाभ होगा? मेरी अल्पमितके अनुसार तो अससे अलटा ही नतीजा निकलेगा। असलिओ अन्हें रोकनेके प्रयासको में अनुचित और वेकार समझता हूं।"

हरअंकने अपनी-अपनी मनोवृत्तिके अनुसार अस अपवासको देखा। देवदासने सचाशीके साथ पिताका विरोध करके वहादुरी दिखाशी, राजाजीने अपनी वृद्धिके प्रभावसे परिस्थितिका विश्लेषण किया, महादेवभाशीने शुरूमें अपनी घवराहट जाहिर कर दी, पर वादमें बापू पर श्रद्धा रखकर चुप हो गये और सरदारने अपनी आन्तरिक श्रीश्वरश्रद्धा पर पहलेसे ही भरोसा करके अपना योद्धापन प्रगट किया। ६४ वर्षकी अपममें गांधीजीके जैसा शरीर विक्नीस दिनके अपवासमें टिक नहीं सकेगा, भौतिक विज्ञानकी दृष्टिसे असा महसूस होते हुओ भी गांबीजीका कहना यह था कि "मेरी रामभित्त हृदयकी होगी, तो यह शरीर नष्ट होगा ही नहीं।" अपवास निर्विष्ट पूरा हुआ और असके परिणामस्वरूप हरिजनसेवकोंमें जवरदस्त शुद्धिकी लहर दीड़ गशी। मित्रोंका हर झूठा निकला और गांधीजीकी वात सच सावित हुआ।

अस्पृश्यताके वारेमें शास्त्रियोंके साथकी चर्चा अस पुस्तकमें भी जारी ही है। असमें हमारे पोयीपंडित शास्त्रियोंकी जड़ता और कभी-कभी अपने स्थापित हितों और स्वार्थोंकी रक्षा करनेकी चिन्ता व्यक्त होती है। मदुराके बेंक शास्त्ररत्नके साधका संवाद तो बड़ा मजेदार है। वे ठेठ मदुरासे शास्त्रार्थ करने वड़े अस्ताहसे आये होंगे और ग्रन्थस्य शास्त्रोंके बड़े पंडित भी होंगे, पर गांधीजीके सायकी चर्चामें तो मानो अनका शास्त्रज्ञान भोंयरा पड़ जाता है और वे अकके बाद अक असी बेहूदा वातें कहते जाते हैं कि कोशी महामूर्ख भी अस हद तक नहीं जायगा।

विन चर्चाओंके सिलसिलेमें गांबीजीने शास्त्र किसे कहते हैं, अिस वारेमें जो अदुगार प्रगट किये हैं, वे हृदयमें अंकित कर लेने लायक हैं:

"शास्त्रका अर्थ वे वचन नहीं, जो पूर्वकालमें अनुभवी लोग कह गये हैं, बल्कि अन देहधारियोंके वचन जिन्हें आज अनुभवज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान हुआ है। शास्त्र नित्य मूर्तिमंत होते हैं। जो केवल पुस्तकोंमें है, जिसका अमल नहीं होता, वह या तो तत्त्वज्ञान नहीं है या मूर्खता या पाखंड है। शास्त्र तत्क्षण अनुभवगम्य होना चाहिये, कहनेवालेके अनुभवकी बात होनी चाहिये। अर्थमें वेद नित्य हैं, दूसरा सव वेद नहीं परन्तु वेदवाद है।"

अन शास्त्रियों के साथकी चर्चाकी तुलनामें राजाजीने हिन्दू धर्मको सादा रूप देनेकी जरूरत पर गांधीजीसे जो चर्चा की थी, वह ताजगीभरी, रसप्रद और विचारप्रेरक है।

गांधीजीने जेलमें हरिजनोंके लिसे अपनास किये और अस्पृश्यता-निवारणका काम करनेकी सुविधाओं प्राप्त कीं, अससे सविनयभंगकी लड़ाओको बड़ा

धक्का पहुंचा है, यह युवकवर्गकी, खास तौर पर समाजवादी विचार रखने-वाले मित्रोंकी, शिकायत थी। गांचीजी कहते थे: "मैं जेलमें आ गया यानी सत्याग्रहीकी हैसियतसे मुझे जो कुछ करना था, वह मैं कर चुका। अन्दर वानेके वाद मुझमें और कुछ भी करनेकी शक्ति है, अिसलिओ वह कर रहा हूं। लेकिन किसी शर्त पर मैं बाहर तो निकलूंगा नहीं, और नहीं निकला।" "अस अस्पृश्यता-निवारणके आन्दोलनकी कल्पना अस तरह की गओं है कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताको अपना काम न छोड़ना पड़े। जिसके पास दूसरा काम न हो, या जो दूसरा काम करता न हो, असे आदमीके लिओ ही यह काम है। जिस कांग्रेसीको औसा लगे कि मेंने तो प्रतिज्ञा ली है और असका मुझे पालन करना ही चाहिये, वह अपने काममें लगा रहे। " यह वात अन्होंने अपने अदाहरणसे सावित कर दिखाओं है। अिक्कीस दिनके अपवासमें अन्हें छोड़ दिया गया, असके बाद तवीयत जरा ठीक हुओ कि वे केवल हिरिजनकार्य करने नहीं वैठ गये, विक लड़ालीको व्यवस्थित करनेका प्रयत्न शुरू कर दिया और महासमितिके जो सदस्य वाहर थे, अनुकी पूनामें अवैध (अन्फॉर्मेल) परिषद की। कुछ लोग लड़ाबीको बिना शर्त स्थगित कर देनेकी रायके थे। अन्हें अिस प्रस्तावकी कायरता और अिससे होनेवाली राष्ट्रकी हानि समझाओ। कुछने लड़ाओको स्थगित करके रचनात्मक कार्यक्रमको अपनानेकी वात की, तो अन्हें भी समझाया कि हममें सविनयभंगकी शक्ति न हो तो ये तमाम कार्यक्रम किसी कामके नहीं। थककर तो हम लड़ाओं वापस ले नहीं सकते। वादमें लड़ाओको और भी तेज और स्वच्छ वनानेके लिओ सामेहिकके बजाय व्यक्तिगत सविनयभंग जारी रखनेका प्रस्ताव पास कराया। और व्यक्तिगत सिवनयभंगकी खूबी समझाओ: "व्यक्तिगत सिवनयभंगमें हरअेक आदमी अपना नेता वन जाता है और अपनी जिम्मे-दारी पर काम करता है। वही अपना सेनापित और वही अपना सिपाही होता है। वह दृढ़ निश्चयसे अपने काममें लग जाता है और वाकी लोग जीतें हैं या मरते हैं, असकी परवाह नहीं करता। वह सव कुछ वृद्धिपूर्वक अीश्वरके हाथोंमें सौंप देता है।" "सामूहिक सविनयभंगमें अधिक मनुष्य भेड़ोंकी तरह काम करते हैं। नेता कहता है वैसा ही करते हैं।... व्यक्तिगत सविनयभंगमें हरक्षेक आदमी अपना नेता हो जाता है। अक मनुष्य कमजोर पड़ जाता है, तो अपस्ता असर दूसरे आदमी पर नहीं पड़ता। अक करोड़ आदमी भी व्यक्तिंगत सिवनयभंग कर सकते हैं। ... हरअक आदमी अक ही अद्देश्यसे और अन ही झंडेके नीचे काम करता होना चाहिये। सव

अंक दूसरेसे स्वतंत्र होते हुओ भी अंक ही दिशामें खींचनेको जोर लगायें। व्यक्तिगत सिवनयभंगकी खूबी तो अिसमें है कि असमें हार जैसी चीज ही नहीं रहती। कोओ दुनियाबी सत्ता कितनी ही वलवान क्यों न हो, तो भी व्यक्तिगत सिवनयभंग करनेवालोंको हरा नहीं सकती। ... सत्याग्रहमें व्यक्तिगत सिवनयभंगका शस्त्र अमोघ और अजेय है।"

वादमें गांघीजी पूनासे अहमदावाद गये। आश्रममें जाकर आश्रमवासियोंसे सलाह-मशिवरा किया कि जब कर-बन्दीकी लड़ाओमें भाग लेनेवाले किसानोंकी जमीन और घरवार सरकारने छीन लिया है और अनके कुटुम्ब मारे-मारे फिर रहे हैं, तब जेलमें जानेवाले आश्रमवासियोंके और दूसरे परिवारोंका आश्रममें रहना या घरवारकी सुविवाओं भोगना आश्रमवासियोंको शोभा नहीं देता। आश्रम भी यद्यपि लगान नहीं चुकाता, पर सरकार सिर्फ जंगम सम्पत्ति जब्त करके लगान वसूल कर लेती है और हमारी जमीन या मकान जब्त नहीं करती। असिलिओ हमें स्वेच्छासे आश्रमसे चले जाना चाहिये और वेघरवार हुओ किसानोंके साथ रहना और अनके जैसे दुःख भोगना चाहिये। और असा करने पर पकड़े जायं, तो जेलमें जाकर रहना चाहिये। जिन्हें अस सत्याग्रहमें शरीक न होना हो, वे अपने-अपने घर चले जायं या जहां जाना हो वहां चले जायं, पर सब आश्रम तो छोड़ ही दें; और हम सरकारको सूचित कर दें कि वह आश्रमके मकानों और जमीन पर कब्जा कर ले।

अाश्रमका वड़ा पुस्तकालय, जिसमें गांघीजीका दक्षिण अफ्रीकासे लाया हुआ पुस्तकालय भी था और जिसमें कुल मिलाकर दस हजारसे ज्यादा पुस्तकें थीं, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया गया। आश्रमकी गोशालाके सारे पशु दूसरी व्यवस्था होने तक अहमदाबादके पींजरापोलको सौंप दिये गये। आश्रमके छोटे वच्चोंको अनसूयावहनकी सीवी देखरेखमें चलनेवाले हरिजन छात्रालयमें भेज दिया गया और पहली अगस्तको सवेरे वापूजी और महादेव-भाओंके अलावा १६ भावियों और १६ वहनोंको मिलाकर ३४ आदिमियोंने रासकी तरफ पैदल कूच करनेकी सरकारको खबर दे दी। विन ३२ भाओ-वहनोंको आधी रातमें आश्रमसे और वापूजी तथा महादेवभावीको अहमदाबादसे ३१ तारीखको ही पकड़ लिया गया। विस प्रकार गांघीजीने व्यक्तिगत सविनयभंगके अक कार्यक्रमके रूपमें साबरमती सत्याग्रह आश्रमका विसर्जन कर दिया।

जव तक स्वराज्य न मिल जाय, तव तक सावरमती आश्रममें आकर न रहनेकी प्रतिज्ञा करके गांघीजीने १९३० के मार्चकी १२ तारीखको आश्रमसे जो दांडी-कूच की थी, अुसे महादेवभाजीने महाभिनिष्क्रमण कहा है। १९३३ की

पहली अगस्तके दिन तमाम आश्रमवासियोंने आश्रम छोड़ दिया। असमें आश्रम-वासियोंका अक प्रकारका त्याग तो था ही, पर गांधीजीका तो वह महाविल-दान ही था। कारण आश्रम गांबीजीके जीमें आये वैसे विविध प्रकारके प्रयोग करनेकी अक प्रयोगशाला थी। अपने अूचेसे अूचे आदर्शोंकी साधना गांधीजी आश्रमके द्वारा करते थे। आश्रमके द्वारा अपने आध्यात्मिक 'कम्युनिज्म'का प्रयोग कर दिखाकर देशके या संसारके चरणोंमें भेंट करनेकी अनकी महत्त्वा-कांक्षा थी। पर असे आश्रमवासी कहां थे, जो अनके आदर्शीको अपना सकें और जीवनमें व्यक्त कर सकें ? अक विनोबा और असे दो-चार और होंगे, पर वाकीके सबमें तो यह ताकत थी ही नहीं। कुछ आश्रमवासियोंके पतनके और आश्रममें पैदा हुओ दलवन्दीके समाचारोंसे वापू कुछ समयसे आश्रमके वारेमें वेचैन तो रहते ही थे। सरदारने तो बातों ही बातोंमें कह भी दिया था कि "आश्रम बहुत बड़ा हो गया है। असमें कुछ बेकार लोग आ घुसे हैं। अ नहें निकाल दीजिये। चलनीमें भूसा तो बार-बार डलता रहा है। अँक बार छानकर भूसेको अलग ही कर दीजिये।" गांधीजीने भी यह वात स्वीकार की थी। ये सारे प्रसंग अनुके मन पर अपना काम अनजाने भी कर तो रहे ही होंगे। आश्रमके विसर्जनके लिओ निमित्त तो बना व्यक्तिगत सविनयभंग, पर अन्हें मालूम न पड़ते हुओ भीतर ही भीतर आश्रमके विसर्जनके निर्णयमें ये सब बातें भी मदद दे रही हों तो कोओ आश्चर्य, नहीं, ।

३१ जुलाओकी रातको गिरफ्तारीके बाद गांधीजी और महादेवभाओको सावरमती जेलमें और वहांसे यरवदा जेलमें ले जाया गया। यरवदा जेलमें आते ही मालूम हुआ कि अनके दो पुराने साथियोंमें से सरदारको ऑपरेशनके लिओ बम्बओ ले गये हैं और छगनलाल जोशीको सेपरेटमें रखा है। बादमें जब पता चला कि सरदारका ऑपरेशन हुआ ही नहीं और अन्हें सीथे नासिक ले गये हैं, तब गांधीजी पर अिसका बहुत असर हुआ और अन्होंने ये अदुगार प्रगट किये: "अस तरह अन लोगोंने वल्लभभाओको भी घोखा ही दिया न? वे बेचारे तो यही मानते थे कि ऑपरेशनके लिओ ले जा रहे हैं। कैसी नीचता है?" "यह घाव जल्दी भरनेवाला नहीं है।" वल्लभभाओका अस तरह अलग किया जाना अन्हें बहुत चुभता था। और छुटपनमें भर्तृहरि नाटक देखा था, असकी ओक पंक्ति 'ओ रे जखम जोगे नहीं मटे' को वे बार-बार याद करते थे।

प्र अगस्तको सवेरे छोड़कर नोटिस देने और असको भग करने पर फिर पकड़ छेनेके बाद यरवदा जेलमें लाकर मुकदमा चलानेका नाटक किया गया। गांघीजी और महादेवमाथीको बेक-अंक सालकी सजा हो गथी, जिसलि राजवन्दी न रहकर वे सजा पाये हुअ केंद्री वन गये। सजा पाये हुअ केंद्रीकी हैसियतसे खाने-गीनेके मामलेमें जेलके थिषकारियोंने छोटी-छोटी दातोंमें तंग करनेका अपना रुख बताया। और जब गांघीजीने लिखा कि 'अ' वर्गके मोजनके बलावा और कुछ न देनेका हुकम हो, तो 'क' वर्गका ही भोजन देना शुरू कर दीजिये, असके बाद ही अन्हें डॉक्टरी कारणोंने वांछित खुराक देना और असका सारा खर्च अस्पतालके खातेमें डालना शुरू किया। पर यह तो तुच्छ बात थी। महत्त्वकी बात तो पहलेकी तरह हरिजनकार्य करनेकी सुविधा पानेकी थी।

गांधीजीने सावरमती जेलसे ही पहलेकी तरह हरिजनकार्य करनेकी सुविधा देनेके लिसे सरकारको पत्र लिख दिया था। यरवदा थानेके बाद शिस सिल-सिलेमें ज्यादा लिखा-गढ़ी हुशी। शाखिर गांधीजीने छोटासा और साफ पत्र लिख हाला कि "हरिजनकार्यके विना मेरा जीवन असंभव है। यरवदा-समझौतेके अनुसार आप यह काम करने देनेके लिसे बंधे हुसे हैं। मेरी मांग वाजिव मालूम हो तो मंजूर कीजिये, नहीं तो मुझे मर जाने दीजिये।" ता० १६ को अपवास शुक्त हो गया असके बाद सरकारका आखिरी हुक्म लेकर सुपिरटेंडेंट आये। वापूको थांडी देरके लिसे अपसे सन्तोप हो गया और वे अपवास तोड़नेको तैयार भी हो गये। पर शिस बार अन्हें महादेवभाशीने वचा लिया। अन्हें अस हुक्मसे सन्तोप नहीं हुआ था, विसल्लि बापू चेते। शिस हुक्ममें तो सरकारकी नीचता है, असे कैसे सहन किया जा सकता है? यह कहकर अपवासका अपना निश्चय कायम रखनेकी बात सरकारको लिख दो और महादेवभाशीसे कहा कि, "अब तुम पर थोड़ा दोप तो आयेगा कि शिस आदमीने अपवास जारी रखवाया। . . . शिसी तरह मुझे अपनी कमओरीसे वचाते रहना।"

अन्तमें २० तारीखको गांचीजीको सासून अस्पताल ले गये बीर महादेव-भासी वापूसे विछुड़ गये। यहीं यरबदा जेलकी यह डायरी पूरी हो जाती है। जैसा अपूर कहा गया है, अिसमें हमें आत्म की कलाके तेजसे चमकते हुओं वापूके जीवनके ओक भन्य प्रकरणकी झांकी मिलती है।

लिस डायरीके साथ अससे सम्बन्य रखनेवाले पांच परिशिष्ट जोड़ दिये गये हैं। 'हरिजन' पत्र शुरू होनेसे पहलेके गांबीजीके वक्तव्योंमें से जो दूसरे भागमें दे दिये गये थे, अनुके अलावा वाकीके वक्तव्य पहले परिशिष्टमें दिये गये हैं। दूसरा परिशिष्ट जिक्कीस दिनके अपवास पर खुद गांबीजीके लिखे हुने छेत्रोंका है और मुसका नाम 'दूसरा प्रायोपवेशन' है। तीसरे परिशिष्टमें निक्कीस दिनके मुप्तास पर महादेवमानीके 'स्रोक अनोखा अग्निहोत्र' नामसे लिखे हुने छेख हैं। चौने परिशिष्टमें हरिजनकार्य करनेकी आजादीके लिसे गांवीजीका सरकारके साथ हुना पत्रव्यवहार दिया गया है। और पांचनें परिशिष्टमें निक्कीस दिनके स्रुपवासके दिनोंमें जब गांवीजीको छोड़ दिया गया, जुस समय छड़ानी छः सप्ताह तक मुलतनी रखनेके लिसे दिया हुना वक्तव्य, सावरमती आश्रमकी जमीन और मकानों पर कव्जा करनेके लिसे इम्बनी सरकारको लिखा गया पत्र और यरवदा जेलमें अन पर जब मुकदमा चला या सुन समयका अदालतमें दिया हुना अनका वयान, ये तीनों चीनें दी गनी हैं।

सासून अस्पतालंस छोड़ दिये जाने वाद गांघीजीने 'मेरे प्राण' शीर्षक अंक छोटा-सा लेख लिखा है। अुस पर २३-८-'३३ तारीख लगी है। अिससे साफ मालूम होता है कि गांघीजी २३ तारीखको छूटे। पर गांघीजीके लिखे हुओ अंक और पत्रमें यह लिखा है कि मरनेकी आखिरी तैयारी -अुन्होंने २४ तारीखको की। यह तारीख ज्योंकी त्यों रहने दी है।

नरहरि परीख

## अनुक्रमणिका

| प्रस्तावना                                 | ą              |
|--------------------------------------------|----------------|
| डायर <u>ो</u>                              | ₹ <b>–</b> ३६६ |
| परिशिष्ट १: हिन्दू वर्मकी परीक्षा (क्रमशः) | - , . ,        |
| १८ सुवारक यास्त्रियोंकी राय                | -<br>३६१       |
| १९ सनातिनयोंसे                             | इ<br>इ         |
| २० सुझाये हुअे समझीतेके समर्थनमें          | ३७८            |
| २१ समझौतेका विशेष स्पष्टीकरण               | 3,00           |
| २२ मंदिर-प्रवेशके प्रश्न पर प्रकाश         | ३८३            |
| २३ कांग्रेसियोंसे                          | ع کاف          |
| २४ गृहयुद्ध असंभव है                       | ३८९            |
| २५ हिन्दू समाजको चुनौती                    | ३९०            |
| २६ धर्मका सवाल                             | ३९५            |
| २७ पूजार्थीका हक                           | ३९८            |
| परिभिष्ट २ : दूसरा प्रायोपवेशन             |                |
| १ दूसरा प्रायोपवेशन                        | ४००            |
| २ यज्ञका आरम्भ                             | ४०३            |
| ३ अमोघ तप                                  | 804            |
| ४ जीरवरकी भेंट                             | ४०७            |
| ५ औरवरकी कृपा                              | 609            |
| ६ अनशनके वारेमें                           | ४०९            |
| परिशिप्ट ३: बेक अनोखा अग्निहोत्र           |                |
| अंक अनोचा अग्निहोत्र १ — १०                | ४१६-४७८        |
| परिशिष्ट ४: सरकारके साथ पत्र-त्र्यवहार     |                |
| . १८ पत्र                                  | ४७९४९६         |
| परिविष्ट ५:                                |                |
| गांधीजीका अखवारी वयान                      | ४९७            |
| आश्रमका कन्जा छैनके लिखं सरकारको पत्र      | ४९९            |
| गांवीजीका मजिस्ट्रेटके सामने दिया हुआ वयान | ५०४            |
| सुची                                       | , પંગ્હ        |

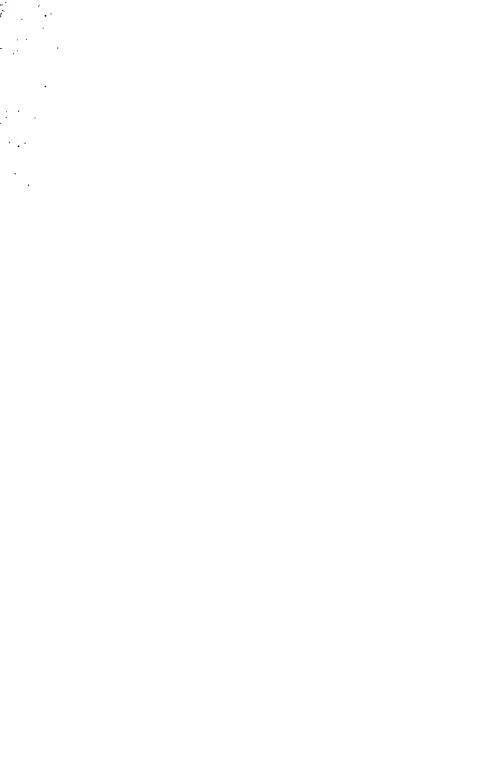

# महादेवभाओकी डायरी

### तीसरा भाग

[२-१-'३३ से २०-८-'३३: यरवदा जेल समाप्त]

आश्रमकी डाक अस वार थोड़ी लिखी। थोड़ी-थोड़ी करते भी २७ पत्र हो गये। हरअकमें प्रेम और आशीर्वादकी दो लकीरें २-१-'३३ होतीं। पिछले सप्ताह गोविन्द राघवने अक छोटासा पत्र भेजा था। असमें अक विशपकी वात थी। वह अक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। असी समय अक छः सात वर्षकी लड़की अपने दो सालके भाओको कंथे पर लेकर चढ़ रही थी और हांप रही थी। विशपने कहा: अरे, यह लड़का तो तेरे लिखे बहुत भारी है।

लड़कीने जवाव दिया: जरा भी भारी नहीं। यह तो मेरा भाओ है। अस पर वापूने लिखा:

' आपका प्रेमपूर्ण पत्र मिला। कितना महान विचार है! 'यह भारी नहीं, यह तो मेरा भाओ है।' भारीसे भारी चीज पंख जैसी हलकी वन जाती है, जब प्रेम अुसे अुठानेवाला होता है।"

लड़कीने अपने अक वचनसे अक वड़ा काव्य वना डाला। वापूने अस पर दो पंक्तियोंका महाभाष्य कर दिया!

नारणदासभाअीके पत्रमें अपवासके वारेमें अक लकीर लिखी:

"अव तो अपवासके नगाड़े बजने लगे हैं। कन्हैयाको फिर बजाना होगा।"

'हिन्दू' का संवाददाता:

सवाल: धर्मके काममें हस्तक्षेप करनेकी रानीकी घोपणाकी नीतिका भंग होनेकी जो बात सनातनी कहते हैं, अुसके वारेमें आपका क्या कहना है?

वापू: मेरी रायके अनुसार धर्मके मामलेमें सरकारकी तटस्थताका भंग होनेका यहां विलकुल प्रश्न ही नहीं है। जो सुन्वारायणके विलका विरोध कर रहे हैं, वे तटस्थता शन्दका क्या अर्थ करते हैं यह मैं नहीं जानता। अिस विशाल प्रश्नमें अुतरे विना मैं अितना कह सकता हूं कि डॉ॰ सुन्वारायणका विल ब्रिटिश अदालतके फैसलेसे होनेवाले हस्तक्षेपको सुधारनेके लिओ हैं। यह हस्तक्षेप जानवूझकर किया गया था या मेरे अर्थके अनुसार यह हस्तक्षेप था यह में नहीं बताना चाहता। सनातिनयोंके विचारके अनुसार यह जरूर हस्तक्षेप था। यह हमेशा याद रखना चाहिये कि डॉ॰ सुव्यारायणका विल मद्रासके कानूनको, जो धार्मिक स्वरूपका है, सुधारनेके लिखे है। अस प्रकार सनातिनयोंके अर्थके मुताविक तो यह तटस्थताका दूसरा मंग माना जायगा। किन्तु अस विलकी शांतिसे जांच की जाय, तो मालूम होगा कि यह हिंदुओं पर किसी तरहका दवाव डालनेवाला नहीं है। यह तो सिर्फ मंदिरोंमें जानेवार्ल लोगोंकी मन्दिरप्रवेशके मामलेमें क्या विच्छा है, यही जान लेनेवाला है। और, वह सारे हिन्दू समाजकी अच्छा नहीं जानना चाहता, विल्क खास-खास मंदिरोंके वारेमें राय देनेका जिन्हें हक है, अन्हींकी अच्छा जानना चाहता है। अस प्रकार अस विलमें किसीके भी धर्ममें हस्तक्षेप होता मुझे दिखाओं नहीं देता। अस विलसे तो मन्दिरप्रवेशके विरोधियों और हिमायितयों दोनोंकी रक्षा होती है।

स०: १९२३ में पनगलके राजाने 'अन्डाअमेंट्स विल' पेश किया था, तव असा ही अतराज अठाया गया था। असके जवावमें अन्होंने कहा था कि, 'रानीकी घोषणाके समय सरकारकी जो स्थिति थी, असमें अब फेरबदल हो रहा है। धार्मिक दान (रिलीज्यस अण्डाअमेन्ट्स) अब मंत्रियोंकी हुकूमतके नीचे आ रहे हैं।'

वापू: में समझा। तव तो यह समयका ही सवाल है। सनातिनयोंने विलके खिलाफ आन्दोलन थुठाया, अससे पहले लोगोंके मनमें तो कोसी शंका ही नहीं थी।

· सo: रामचरणराव कहते हैं कि यह तो विश्वासघात होगा।

वापू: मान लीजिये कि यह विल पास हो जाता है, तो भी अक और काम तो वाकी ही रहता है। मंदिरमें जानेवालोंकी मतगणना करनी चाहिये। जामोरिनको असे मानना ही पड़ेगा। असिलिओ जामोरिनको मंजूर हो अस तरहकी मतगणना की जाय। ये सव कदम स्वाभाविक तौर पर अठाये जायं, तो अपवास न करना पड़े। किन्तु असकी संभावना तो मौजूद ही रहती है।

वाक्षिसरॉयकी मंजूरी न मिले, तो मुझे भय है कि अपवास करना पड़ेगा। परन्तु अस सवालमें मैं अभी नहीं अंतरना चाहता।

सं : हम नये मंदिर क्यों न वनवा लें?

वापू: जब तक मुझे यह विश्वास न हो जाय कि मंदिरोंमें जानेका अधिकार रखनेवाले सभी लोग हरिजनोंके मंदिरप्रवेशके विरुद्ध हैं, तब तक यह सवाल पैदा नहीं होता। यदि मंदिर जानेवाले लोग यह कहते हों कि हरिजनोंके जानेसे मंदिरकी पवित्रता बढ़ेगी तो सनातिनयोंकी यह वात अप्रस्तुत है कि पवित्रता घटेगी। सुधारककी हैसियतसे हम तो यही चाहेंगे कि मंदिरोंकी पवित्रता बढ़े। अ॰ पी॰ आऔ॰ को:

वापू: मेंने तो यह सूचना की थी कि हर रोज अमुक समय तक मंदिर हरिजनोंके लिखे और अन हिन्दुओंके लिखे खुला रहे, जिन्हें हरिजनोंके आनेमें कोओ अंतराज न हो; और अमुक समय तक अन लोगोंके लिखे खुला रहे, जिन्हें हरिजनोंके मंदिरप्रवेश पर वाघा है। कार्तिकी अंकादशीके दिन शिस मंदिरमें हरिजनोंको दूसरे हिन्दुओंके साथ-साथ जाने दिया जाता है, शिस वातको ध्यानमें रखते हुओ मेरी सूचनाको स्वीकार करनेमें कोओ आपित नहीं होनी चाहिये। कहते हैं कि कार्तिकी अंकादशीके वाद मंदिर या मूर्तिको शुद्धि की जाती है। में स्वयं असी शुद्धिके विलकुल खिलाफ हूं। परन्तु प्रतिपक्षियोंकी अन्तरात्माको सन्तोप होता हो, तो सिर्फ शिस मामलेमें में शुद्धि पर अंतराज नहीं करूंगा। यदि शुद्धि जरूरी ही मानी जाती हो, तो शास्त्र-वचनोंके अनुसार तो कितने ही कारणोंसे हर रोज वार-वार अशुद्धि होनेकी संभावना रहती। शिस तरह तो हरिजन अन्दर जाते हों या न जाते हों, मंदिरको हर रोज शुद्ध करना चाहिये।

अपने मनके आश्वासनके लिओ किसी मनुष्यको रोज शुद्धि करनी हो, तो में अुसे कैसे रोक सकता हूं?

स०: असा करनेसे तो हरिजनोंके विरुद्ध भेदभाव खड़ा किया जाता है। वापू: कैसे? में सिर्फ विरोधीकी अन्तरात्माका आदर करता हूं। हरिजनकी हैसियतसे में दूसरे मनुष्योंमें घुस जाअ़, यह मुझे शोभा नहीं देता। जब तक मुझे दर्शन करनेको मिलते हैं, तब तक मुझे सामनेवाले आदमीकी भावनाका आदर करना चाहिये। और सुधारक मेरे साय दर्शन करते होंगे, असीसे हरिजनकी हैसियतसे मुझे सन्तोप होना चाहिये।

स०: मैं आशा रखता हूं कि वाअसराँय यथासंभव जल्दी ही अजाजत दे देंगे।

वापू: मैंने वारीकीसे विलका अन्ययन नहीं किया। अन्ययन करनेके वाद अस वारेमें निश्चित रूपमें कह सकता हूं।

श्रिसके वाद अंक असाओ, अंक वीद्ध, अंक मुसलमान और दूसरे दो स्वयंसेवकोंने सीलोनमें मंदिर खुलवानेके लिओ जो सत्याग्रह किया था और युन्हें जो पांच-पांच रुपये जुर्माना हुआ था, असके वारेमें जो पत्र आये थे, अनकी वात करते हुओ अं० पी० आभी० वालेसे कहा कि यह लड़ाओ ही हिन्दुओंकी है। असमें परवर्मी अस तरह सिक्य भाग ले ही नहीं

हिरिभाशू फाटक निपाणीके राष्ट्रीय शिक्षकको लेकर आये थे। अन्होंने पूछा था कि राष्ट्रीय शालामें अछूत वालक भले आवें, किंतु वे तो मेट्रिक्यु-लेशनके लिओ तैयार होना चाहें, तो असका क्या किया जाय?

वापूने कहाः हमें अन्हें यह सुविधा देनी ही चाहिये। जहां शिक्षाका नाम भी नहीं, जहां अन्हें अंधेरेसे अजालेमें लाना है, वहां आदर्शकी वात करके क्या करें? अनके सामने वही चीज रखनी चाहिये जिसकी अन्हें भूख है। असा करनेमें असहयोगी अपने असहयोगके साथ कोओ भी असंगत वात नहीं करता। किन्तु सुसंगत रहनेकी खातिर यही चीज स्पृथ्य वच्चोंको भी दे तो यह सुसंगतताका ढोंग करना होगा। फिर अस भेदका अदाहरण देकर कहने लगे: हाथीको मन भर देना चाहिये, किंतु विल्लीको हाथीके वरावर थोड़े ही दिया जा सकता है? यद्यपि हाथी और विल्लीके वीच जितना अन्तर है, अससे सवर्णों और अछ्तोंके वीच अधिक अन्तर है। हाथी विल्लीके पीछे दौड़कर असे पकड़ नहीं सकता। किन्तु विल्ली यदि हाथीकी पीठ पर पहुंच जाय, तव तो अस वेचारेकी शामत ही आ जाय।

आज मंदिरप्रवेशका सवाल कैसे सामने आ गया है, अिसका कारण समझाते हुओ कहा: सारी घटनाओंका क्रमसे अनुसरण करते रहो। मान लीजिये कि हरिजनोंके पाठशाला-प्रवेशका सवाल होता, तो आज वह सामने आ जाता।

स॰: केलप्पनने कहां शर्त की थी जो आप अपवासकी वात कर रहे हैं?

वापू: साथीसे अपवास छुड़वानेके वाद असकी प्रतिज्ञाका पालन करानेके लिओ वफादार साथी और क्या कर सकता है? आप यह तो नहीं चाहते न कि में अक तत्त्वज्ञानी वनकर सिर्फ सलाह ही दूं और फिर देखता रहूं?

मंदिरप्रवेशका महत्त्व समझाते हुओ वापूने कहा: आप जानते हैं कि स्नातिनयों को सिर्फ मंदिरप्रवेश पर ही आपित्त है? वे कहते हैं कि दूसरा सब कुछ दे दीजिये, किन्तु मंदिरप्रवेश नहीं। वे जानते हैं कि मंदिरप्रवेश हो गया तो और सभी होकर रहेगा। और शरीरकी और कपड़ों की सफाओं का ढोंग ये लोग क्या लिये बैठे हैं? आंवेडकर तो स्वच्छ हैं न? आप अन्हें अपने यहां ठहराते हैं और अपने साथ खिलाते हैं? आप तो वेचारे अन लोगों की परछाओं भी नहीं पड़ने देते। और वातों में शुरुआत की जिये तो मंदिरप्रवेश भी हो जायगा, यह कहना व्यर्थ है। क्यों कि नियत ही साफ नहीं। गुरुवायुरकी

लड़ाओ बहुत कठिन होनेवाली है, क्योंकि जिस लड़ाओं में सनातनी अपनी तमाम ताकत आजमायेंगे।

छुआछूत आजकल जैसी पाली जाती है, युस पर जोर देते हुओ कहा: किसी न किसी रूपमें तो हरअक आदमी छुआछूत पालता ही है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अस्वच्छ मनुष्य पूरी तरह साफ हुओ विना औरोंको छूनेंको आग्रह करे, तो असमें जंगलीपन है।

पूनाके अछूत विद्यायियोंकी मुलाकात हुओ। अन्होंने अस्पृश्यतानिवारण संघको अर्जी दी थी। असमें वताया गया है कि ३-१-१३ भारतकी औसत आमदनी यदि वहुत कम है, तो अछूतोंकी तो कुछ भी नहीं है।

वापू: यह वात अनुभवसिद्ध नहीं है। स्पृथ्य तो कितने ही निष्किचन हैं, भूकों मरते हैं; जब कि अछूत कम भूकों मरते हैं। बंगालके नामशूदोंको लीजिये, मलावारके थियोंको लीजिये या वम्बजीके भंगियोंको लीजिये। वे स्पृथ्योंसे वहुत सुखी हैं। भंगियोंमें पुरुप, स्त्री और वच्चे सव कमाते हैं। असे तो और भी बहुतसे अदाहरण में दे सकता हूं। जुलाहे कहां भूकों मरते हैं? चमारोंकी हालत तो बहुत अच्छी होती हैं। अब अलटे अदाहरण लीजिये। अड़ियोंको लीजिये। अनुमें हिंडुयां और चमड़ी ही होती हैं। किन्तु ये लोग चमार या भंगीका काम नहीं करेंगे। अनुहें भूकों मर जाना मंजूर है, किन्तु जो काम अनुहोंने किया नहीं असे वे हाय नहीं लगायेंगे। आप सब अछूतोंकी आमदनी जमा करके बौसत निकालें, तो स्पृथ्योंकी आयके औसतसे कम नहीं आयेगा।

विद्यार्थी: परन्तु अछूत तो गुलामी करते हैं, मजदूरी करते हैं।

वापू: मैं जानता हूं कि तुम होशियार विद्यार्थी हो। अके गांवको लेकर असके सारे आंकड़े निकालो। मुझे समय होता और में मुक्त होता, तो में गुजरातके गांवोंकी आर्थिक जांच करता। परन्तु तुम ठक्कर वापासे पूछो।

ठक्कर वापा: मुझ पर जो असर पड़ा है, वह अन नौजवान मित्रों जैसा ही है। परन्तु मेरे पास हकीकतें और आंकड़े नहीं हैं।

वापू: आप पर यह छाप होगी। पर मैं तो अपनी आंखें खोलकर हरिजनोंके वीच घूमा हूं। मुझे लगता है कि आपकी वातके सवूतके लिओ काफी प्रमाण पोसमें हुओ विना औसा सर्वसामान्य कथन करना ठीक नहीं है।

अन विद्यायियोंका दूसरा सुझाव मुफ्त पाठशालाओं खोलनेका था। अनुन्होंने कहा: पूना जिलेके दस तालुकोंमें अछूतोंके लिखे लोकल वोर्डीकी तीस ही पाठशालाओं हैं। कर्वे विद्यापीठको आपने लिखा था कि अछूत लड़िक्योंके लिओ जगह रखी जाय?

बापू: मेरा खयाल है कि अन लोगोंने कहा जरूर था। दूसरी संस्थाओंसे भी यह खबर आओ है कि वे भी लेनेको तैयार है।

लड़कोंको वापूने ठक्कर वापा द्वारा लाये हुओ पपीतोंका नास्ता कराया। अन्हों कोओ चर्चा तो करनी ही नहीं थी। खूव खुश होकर गये।

ठक्कर वापाने दक्षिणके अनुभव सुनाये। निजाम राज्यमें अन्त्यजोंके हिन्दू ज़िक्षक भी अन्हें अस्लाम स्वीकार करनेकी ही तैयारी कराते हैं। सारी हिन्दू जाति भयभीत है, असा चित्र अन्होंने खींचा।

सीतापुरवाले वैद्य — जिन्हें देखकर हमें रिवशंकरभाशी याद आते हैं — आये। ये वड़ी कमाश्रीवाले हैं। सौ रुपया फीस लेनेवाले हैं। ये वापूकी कोहनी अच्छी करनेका बीड़ा शुठाकर सात दिन यहां रहे हैं। वापूने मेजरकी शिजाजतके विना अन्हें कोहनी मलने नहीं दी। पर शुनके तेलका प्रयोग तो करेंगे ही।

वल्लभभाओं अपनी आदतके अनुसार अकसर अक बातको पकड़कर फिर नहीं छोड़ते। आज शामको बातोंमें अन्होंने यह कहा कि भूतपूर्व जज (Ex-judge) हो तो वह राजनीतिमें भाग न ले।

वापूने कहा: ले सकता है। सरकारी नौकरकी वात अलग है।

वल्लभभाओ वोले: पहले किसी भूतपूर्व जजने राजनीतिमें भाग लिया हो, भैसा भुदाहरण बताभिये।

भूतपूर्व जज यानी रिटायर्ड पेंशनरके अर्थमें यह शब्द अिस्तेमाल किया जा रहा था। मैंने कहा: भूतपूर्व जजसे ज्यादा अच्छा अुदाहरण दत्तका है।

थिस पर कहने लगे: दत्तकी बात में नहीं जानता। हम सब खिलखिलाकर हंसे। तो वे बोले: यह अन दिनों हुआ होगा। आज कोओ भूतपूर्व जज पेंशनर हो जानेके वाद कांग्रेसका अध्यक्ष बने तो सही!

बात गरम होती जा रही थी। असमें से फिर मेजरकी बात निकली और यह बात भी निकली कि वह मुलाकातियोंसे अखबार ले लेता है और सुविधाओं देते हुओं डरता है। बापू बोले: यह मानना ही पड़ेगा कि असकी मुश्किलें बढ़ी तो हैं।

अस पर वल्लभभाओं फिर अुबल पड़े: क्या मुश्किल बढ़ी है? भारत सरकारके हुक्मकी तामील तो करता ही नहीं और मुश्किलें बढ़नेकी बातें बनाता है। सरकारने किस लिस्ने असी छूट दी? असने विचार नहीं किया होगा!

वात बहुत बहुती देखकर वापू कहने छगे: वल्लमभाओं, अब ठंड ती जाती ही रही! आज तो पिछछे सार्ल हम आये बुस समय जैसा छगता या वैसा ही छग रहा है। दोपहरको तो गरमी छग रही थी!

सबेरे वापूने बातों ही बातों में अपने जेल-जीवनकी बात छेड़ी। सादी कैंद्र होने पर भी वे काम करते थे और जब वापूने यह ४-१-'३३ कहा कि अंक बार्डर असा कहनेवाला भी मिला था कि 'तुम कम काम करते हो', तो मैंने कहा: तलाशी लेनेवाला रोच भी यहीं मिला था न? अस आदमीमें तिरस्कारकी ही भावना होगी।

वापू: तिरस्कार कुछ नहीं, बुस आदमीकी चालडाल ही असी थी।

पहले अकाय महीने मामूली कैदीकी तरह अन्हें चटाबी और दो कम्बल ही मिलत थे। पहले दिन खानेको भी नहीं लेने दिया। शंकरलाल रोये थे। वादमें शंकरलालको अलग कर दिया। फिर पींजनेके लिखे आनेकी खिजाजत ली। वादमें लड़कर खुन्हींकी शान्तिके लिखे अन्हें साथ रहनेकी खिजाजत दिलवाओ। यह सब वापूने वर्णन किया। खिन्दुलाल पहले कितने झक्की थे, 'सारे कार्यक्रममें शरीक नहीं हो सकता, अंकुश स्वीकार नहीं कर सकता', अैसी वातें करके अंतिम भागमें चार बजे अठने लगे, घी छोड़ दिया और कट्टर बन गये। यह भी सुनाया। जिन्दुलाल तो जोशीले आदमी हैं, अैसा कहकर वापूने बात पूरी की। मंजर सोस्ता तो चौबीसों घण्डे मेरे पास ही रहने लगे और तत्वज्ञानकी चर्चा करने लगे!

जिससे पहले छगनलाल जोशी और मेरे साय वातें करते हुओं कहने लगे: नारे आश्रममें आज जो रह गये हैं जुनमें से भी अक भी न रहे और आश्रम पर सरकार अधिकार कर ले, तो मेरा दिल नाचने लगे। वर्धाके आश्रम पर तो अधिकार कर ही लिया थान! विद्यापीठ पर भी अधिकार कर ही लिया है? और विद्यापीठकी किसी आश्रमसे कम कीनत है? ये लोग सोचें कि विद्यापीठको वेच डालें और किसी अंग्रेजको सौंप दें, या हमारे किसी विरोबीको दे दें, कहें कि ५००० रु० में दे देते हैं, तो भी मेरा मन तो नाचेगा ही।

आज 'सनातिनयोंके प्रति 'शीर्पकसे अक विस्तृत अपील सोलहवें वयानके रूपमें तैयार की। सुबह अपने ही हायसे लिखना शुरू किया। असी चीज लिखानेमें कुचित भाषा नहीं निकलती और खुद लिखना ही ठीक पड़ता है। बिस तरह सोचकर लिखना शुरू किया था। लेकिन पूरा न कर सके।

ज्यादातर भाग तो लिखानेको ही रह गया। कल दर्शनोंके समयकी व्यवस्थावाला महत्त्वपूर्ण वयान लिखवाकर प्रकाशित किया।

पंचानन वावू आये। वोले कि दक्षिणमें में कुछ न कर सका। फिर कहने लगे: हिन्दूधमंकी रक्षा आपसे ही हो सकती है, अंसीलिओ में यह कहने आया हूं कि आप कोओ भी कदम जल्दवाजीमें न अुठायें। वे वहां समझौतेका अक सुझाव दे आये थे कि अस्पृश्य और स्पृश्य दोनोंके लिओ मंदिरमें अक हद वना दी जाय और अुससे आगे किसीको न जाने दिया, जाय।

वापूसे अन्होंने यह भी कहा: लोग यह आरोप लगाते हैं कि आप अपने पाश्चात्य संसर्गके कारण असे विचार रखते हैं। आप पाश्चात्य सुधारोंका हमला तो हरगिज बरदाश्त नहीं करेंगे?

वापू कहने लगे: आपको पता न होगा कि विलायतमें मुझसे यह कहा गया था कि में पाश्चात्य सुधारोंका विरोधी हूं। मेरे विरोधका अंक अदाहरण दूं। विपयभोग करते हुओ भी संतान न होने देनेका प्रचार आजकल हो रहा है। असका विरोध करनेवाला मैं अकेला हूं और आपको बता दूं कि सनातनी वर्गके नेताओं में से बहुतसे संततिनियमनवाले विषयभोगके हिमायती हैं। बूढ़े (पंचानन बावू) चौंके।

वे कहने लगे: पाश्चात्य सुधार अछूत हैं, और कोओ हो या न हों!

वापू कहने लगे: में आपसे सहमत हूं। वापूने सनातनधर्मका अर्थ समझाया और कहा: आजकल कितने ही शास्त्री कहलानेवाले गालीगलीज और झूठसे सनातन धर्मको वदनाम कर रहे हैं।

बूढ़ेने मंजूर किया कि यह वुरा है।

अन्तमें वे वोले: यह मंदिरप्रवेशकी बात तो अंतमें आती है। पहले अिनके खाने-पीनेकी व्यवस्था कीजिये। 'वुभुक्षितः किं न करोति पापम्?'

वापू वोले: कोशी सनातनी यह व्यवस्था करता है? कराअिये आप यह काम। मन्दिरप्रवेशका काम मैं कर लूंगा।

अन्तमें वर्णाश्रमधर्म पर वातें चलीं। वूढ़ेने कहा कि यह कहा जाता है कि आप वर्णसंकर करने वैठे हैं।

वापूने कहा: मुझे वहुत समय लग जायगा, नहीं तो मैं आपको अिस / बारेमें अपने विचार सुनाअूं।

थोड़ीसी चर्चा की, किन्तु वह तो प्रारंभिक ही थी।

स०: ढावे और होटल हरिजनोंके लिओ खोल देनेकी सलाह अस वातका विरोध नहीं करती कि अस्पृश्यता-निवारणके साथ सहभोजनका संबंध / नहीं ? वापू: कैसे ? यह सहभोजन नहीं है। होटलोंमें तो सभी वर्णोंके लोग आते ही हैं। अनमें हरिजनोंको जानेकी आजादी होनी चाहिये। होटलोंमें जैसे सब वर्णोंके हिन्दू जाते हैं, वैसे ही हरिजन क्यों नहीं जा सकते?

हलसीका सनातनी मंदिर अछूतोंके लिखे तीन दिन खुला रहता है। भारुति और कपिलेश्वर मंदिर वेलगांवमें खला है।

अंक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी:

स०: नया यह ठीक सलाह है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ अस्पृ-च्यता-निवारणके काममें पड़ें ?

वापू: असका जवाव में नहीं दे सकता। मुझे तो आजकल अखवारोंसे ही जानकारी मिलती है। अच्छे अखवारोंकी भी पचास फी सदी वातें न मानने लायक होती हैं। और खराव अखवारोंकी तो सौ फी सदी वातें मुझे नहीं माननी चाहियें। स्वभावसे ही असी सलाह देनेमें में असमर्थ हूं। में यहां बैठा हूं, असका अर्थ ही यह है कि मैं कांग्रेसका काम सौ फी सदी कर रहा हूं और यह अस्पृथ्यता-निवारणका अतिरिक्त काम कर रहा हूं। मेरे अस काम परसे कोओ यह सार न निकाले कि असे सविनयभंगकी लड़ाओ छोड़ देनी चाहिये। जिसे छोड़नी हो वह भले ही छोड़ दे, किन्तु छोड़ना असका फर्ज नहीं है।

स०: पर राजाजी अस्पृदयताका काम कर रहे हैं और आप भी यह काम कर रहे हैं। अिसलिओ ब्रुहतसे लोग सोचते हैं कि आप अस्पृश्यता-निवारणके कामको ज्यादा महत्त्व देते हैं।

वापू: नहीं, में यहां पड़ा हूं असे में सी फी सदी महत्त्व देता हूं। कानूनी मृत्यु भोगते हुओ भी में वितना ज्यादा काम कर रहा हूं। में यह नहीं कहता कि और सब काम छोड़कर यही काम करने लायक है। कोशी असा अनुमान लगाये, तो वह भूल होगी। मैं यह कहूंगा कि किसीकी तंदुक्स्ती जेलमें जाने योग्य न हो, तो असे यह काम करनेका विचार करना चाहिये। देवदासने अखबारवालोंको मुलाकात दी है, किन्तु असने अपनी अच्छासे दी है। असके पीछे मेरी प्रेरणा नहीं थी।

स्त : नासिक जेलमें हमने अपने कैदियोंमें अस्पृत्यताके काम पर अक प्रक्ताविल बनाओं है और अक कमेटी कायम की है, जो रिपोर्ट देनेवाली है।

वापू: विसका जवाव राजाजी मुझसे ज्यादा अच्छा देंगे।

सं : यह काम करनेके लिखे मंजूरी देनेकी आपने सरकारसे किस लिखे प्रार्थना की ?

वापू: राष्ट्रको गढ़नेका यह बेक तरीका है। जंजीरकी मजवूती असकी कमजोरसे कमजोर कड़ीके वरावर होती है। परन्तु जंजीरकी अक बहुत महत्त्वपूर्ण कड़ीको आप भूले जा रहे हैं। किसी दिन आपको पता लगेगा कि में यह काम किस लिखे और किस ढंगसे कर रहा हूं। आपके प्रश्नसे मुझे बहुत आनन्द होता है। अीश्वरकी अिच्छा होने पर जब में वाहर आखूंगा, तब सारी चीज दीयेकी तरह साफ हो जायगी। मेरे वक्तव्योंमें मेरी स्थितिको साफ करनेवाले बहुत बचन हैं।

स०: अस्पृश्यताके सवालके लिओ मनुष्य अपने घरको नष्ट करे?

वापू: आप अपनी पत्नी या अपने पिताको हरिजनोंसे छूनेके लिओ मजबूर नहीं कर सकते। असी तरह अन लोगोंको भी अपने विचार आप पर लादनेका अधिकार नहीं।

स् : असका अर्थ तो यह हुआ कि आप चाहते हैं हम घर छोड़ दें।

वापू: हां, ... का मांमला असा ही है। वह आज मुफलिस वन गया है। वह वड़ी जायदादका वारिस था, पर असने सव कुछ छोड़ दिया। अस तरह आप अपने पितासे कह सकते हैं कि मुझे आपकी संपत्तिका कोशी हिस्सा नहीं चाहिये, क्योंकि आपकी नजरोंमें में आपकी आज्ञाको भंग करनेवाला हूं। किन्तु मुझे अपने रास्ते जाने दीजिये। मुझे विश्वास है कि आगे चलकर वे आपको आशीर्वाद देंगे। अपनी पत्नीसे भी आप कह दें कि तुम्हें पसन्द हो तो तुम मुझसे अलग रहो या मुझे छोड़ दो। तुम्हारी आजादीमें में दखल नहीं दूंगा। असी तरह मेरी स्वाधीनतामें तुम्हें भी वाधक न बनना चाहिये। किन्तु तुम्हारा भरण-पोषण करनेकों में तैयार हूं। भले ही तुम मेरे लिओ न खाना वनाओ और न मुझे खिलाओ, परन्तु में तुम्हें अपनी प्रिय पत्नी ही मानूंगा। परन्तु तुमसे भी ज्यादा प्यारी मुझे ओक चीज है, और वह है मेरा सिद्धान्त।

, आज सुवह जोशी कहते थे कि नाओसे हाथ मलवाते मलवाते वापूने ब्रह्मचर्य पर वड़ा प्रवचन किया: सारा आश्रम और असके बत वड़ी प्रयोगशाला हैं। जो वात पहले कभी नहीं हुओ, असका प्रयोग करते हुओं यदि अनेक विष्न आयें, तो अससे वह प्रयोग असफल हुआ कैसे कहा जायगा? सत्यवान और सावित्री अितने सालसे ब्रह्मचर्यका पालन कर रहे थे, अय सत्यवान कमजोर सावित हुआ है और अपनी दुर्वलता प्रगट कर रहा है। असिलिओ क्या सावित्री असे छोड़ दे? हाअड्रोजन और आक्सीज़नको मिलाने पर धड़ाका होना संभव है, यह जानते हुओं भी रसायनशास्त्री अस प्रयोगको छोड़ थोड़े ही देंगे? हमारे यहां असे धड़ाके होते रहेंगे, किन्तु अससे क्या हुआ? . . . जब तक यह न कहे कि मैं गिर गया हूं और मुझे बचा लीजिये, तब तक मुझे असे कोओ सुझाव नहीं देना चाहिये। वह

निर्मेल लड़का है और मैं मानता हूं कि वह मुझसे कुछ नहीं छिपायेगा। असिलओ जब तक असकी तरफसे कोओ वात नहीं आती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता।

कोशी चर्चा हो रही थी कि सूर्यास्तके समयका भव्य दर्शन करके वापू कहने लगे: यह चर्चा तो ठीक है, पर यह सूर्यास्त तो देखो!

आज सवेरे सप्रू-जयकरकी वात निकलने पर वापू वोले: अिस वार अनका तार नहीं आयेगा। क्योंकि मेरे समझाता करनेकी कोओ वात नहीं। मुझसे जेलमें न मिलनेकी अुन्होंने जो वात कही है, वह ठीक है। सेम्युअल होरने मिलनेकी अजाजत न दी हो, सो वात नहीं। किन्तु वे अच्छी तरह जानते हैं कि मुझसे मिलकर वे कुछ नहीं पा सकते। होरने अिन लोगोंसे कहा होगा कि यह तो जिही आदमी है। अससे तुम कुछ नहीं ले सकोगे। और यह सब मुझे विलकुल स्वाभाविक मालूम होता है। अस आदमीकी सव कोशी सुनते हैं, क्योंकि यह आदमी अपनी सब चालोंमें सफल हुआ है। 'फोर्य सील में भी हम अस मृनुष्यका जवरदस्त आत्मविश्वास देखते हैं। अंग्रेजोंकी तो यह विशेषता है कि जिस आदमीके पासे ठीक पड़ते हों, असके काममें वे वाधा नहीं देते। होरकी दृष्टिसे तो वह कामयाव ही है। असिलिओ असके खयालसे असने हमें हराया है। जो कुछ हो रहा है अच्छा ही है। लोदियनने तो साफ कहा था: 'आप जो मांगतें हैं वह शायद दिया जा सकता है, असा में कह सकता हूं, परन्तु दूसरे किसीको समझा तो सकता ही नहीं। और बिसके लिओ तो आपको लड़ ही लेना पड़ेगा। लाबिड ज्यार्जने भी यही कहा था। अलवत्ता, असने यह भी कहा था कि में आपकी मदद करूंगा। असने मदद तो नहीं की। यह आदमी अकेला पड़ गया, मदद क्या कर सकता है? अस तरह अंकाओंक स्वराज हमारे हाथमें आ पड़े तो हम असे पचा नहीं सकते। मुसलमानोंके साथ जव तक हम सुलह नहीं कर सकते और अस्पृश्यताके सवालका निपटारा नहीं होता, तव तक हम प्राप्त किये हुअको भी संभालकर नहीं रख सकते। मद्रासके विद्वानों और जजों वगैराकी वृत्तिसे मुझे वड़ा आघात पहुंचा है। शिक्षितवर्गमें अस्पृत्यताके वारेमें असे विचार . रखनेवाले मद्रासके वाहर कहीं नहीं हैं।

वल्लभभाशीने वताया कि महाराष्ट्रमें जैसे सुधारक शास्त्री हैं, वैसे मद्रासमें कोशी नहीं हैं। वापूने कहाः यह नशी फसल है। वैसे यहां जो रूढ़िरक्षक वर्ग है, अुसमें घमण्ड भरा हुआ है।

१९१८ की कुछ वातें याद करके वापू कहने लगे: मुझे असी वातें , याद ही नहीं आतीं – जैसे कभी हुआ ही न हों।

मेंने कहा: क्योंकि आपकी स्मरणशक्तिको अपयोगी वस्तुको संग्रह करनेकी और निरुपयोगीको छोड़ देनेकी आदत है। अक आदमीने कहा है कि यही सच्ची स्मरणशक्ति है। असाबारण स्मरणशक्तिवालोंको कामकी और निकम्मी सभी चीजें याद रहती हैं। परन्तु यह अश्विरदत्त शक्ति है। आपकी स्मरणशक्ति पैदा की हुआ स्मरणशक्ति है। वापूने यह बात मंजूर की।

.श्रद्धा या अनासिवतकी व्याख्या मीरावहनके नामके पत्रमें दी:

"अस समय तुम्हें अपवासका विचार करना ही नहीं चाहिये। जब तक चीज आंखके सामने आकर खड़ी न हो जाय, तब तक असके अच्छी या वृरी होनेकी कल्पना ही नहीं करनी चाहिये। संपूर्ण स्वापंणका अर्थ ही यह है कि किसी भी तरहकी चिन्तासे पूरी तरह मुक्त रहें। वच्चा कभी कोओ चिन्ता करता है? वह सहजवृत्तिसे ही जानता है कि माता-पिता असकी संभाल रखेंगे। यह चीज हम वड़ी अम्प्रके आदिमयोंके लिओ तो ज्यादा सच्ची होनी चाहिये। लिसीमें श्रद्धाकी या तुम्हें पसन्द हो तो गीताकी अनासिक्तकी कसौटी है।"

विलायतसे अक वीमार लड़कीने अस्थरके मारफत वापूसे आशीर्वाद मांगा। असे लिखाः

"में अपनी हजारों लड़िक्यां होनेका सुख भोग रहा हूं। अनुमें तुम्हारी स्वागतयोग्य वृद्धि हो रही है। अक पामर मर्त्य मनुष्यके नाते जितने वड़े कुटुम्बकी में देखभाल नहीं कर सकता, जिसलिओ में जिन सबको सर्वशिक्तमान परमेश्वरकी सुरक्षित गोदमें सौंप देता हूं। जिस तरह में बड़े परिवारकी जिम्मेदारीसे मुक्त हो जाता हूं। फिर भी ये सब मेरे हैं, जिस मान्यताका आनंद तो में भोगता ही हूं।"

हरिभाअूके साथ 'केसरी' के सहायक सम्पादक शिखरे आये। अन्होंने यह आक्षेप किया कि पंचानन तर्करत्नको वापूकी दी हुआ समझौतेकी सूचनामें तत्त्व-त्याग है। अन्हें वापूने समझाया: असमें तो अक भी विरोधीकी भावनाका आदर करनेका ही हेतु है। अलग समय नियत करनेमें कोओ समझौता नहीं है, क्योंकि हरिजन भी दूसरे हिन्दुओंकी ही शर्ती पर दर्शन करेंगे। अस सवालके वारेमें अ० पी० आअी० को अक विद्या लवी मुलाकात दी है, असिलिओ यहां ज्यादा विस्तारसे नहीं कह रहा हूं।

कलह पैदा होता है, अस आरोपका जवाव देते हुओ वापू वोले:

मेरा सारा जीवन ही थिस तरह व्यतीत हुआ है कि सब प्रकारके संवर्ष टल जाते हैं। अतिहासका फैसला यह होगा कि अस दुनियामें कोओ अक भी आदमी असा नहीं हुआ, जिसने संघर्षके कारण दूर करनेका मेरे वरावर प्रयत्न किया हो। यह प्रश्न हल किये विना यदि मैं मर गया, तो निह्चित समझना कि तलवारें खिचेंगी और हिन्दू और हरिजनोंके वीच गृह-युद्ध होगा। आप तो सवर्ण हिन्दू जनतासे अलग रखकर हरिजनोंको सुघारनेका प्रयत्न करनेको कहते हैं। परन्तु हरिजन कहेंगे कि अिस तरह हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिये। . तुम्हारे जैसे सुधारकोंको अेक तरफ रखकर हम अपना सुधार कर' छेंगे। मुझे विश्वास है कि ये लोग शैसा कर भी सकेंगे। परन्तु यह भारी खूंरेजीके परिणाम-स्वरूप ही हो सकेगा। अपने जीवनके हर क्षणमें में हिन्दूवर्मका पालन कर रहा हूं। में देख रहा हूं कि हिन्दूबर्मके सामने सर्वनाशका भय पैदा हो गया है। ्रहिन्दूधर्मके लिओ हजारों आदमी अपने प्राणोंकी वाजी लगानेको तैयार न हुओ, तो हिन्दूधर्मका नाश निश्चित है। आजकल तो अलग-अलग धर्मोंके बीच स्पर्धा हो रही है। और सब धर्म सिकय और लड़नेवाले हैं। हिन्दूधर्म निपेधात्मक वन गया है। असने सब गुणोंको भी नकारात्मक कर दिया है। असी निपेधा-त्मक वृतिवाले हिन्दूधर्मसे में अिनकार करता हूं। यह हिन्दूधर्मकी कड़ी कसीटीका समय है। और अस्पृत्यता अिसकी वड़ीसे बड़ी कसीटी है। जो यह कहते हैं कि हमारे मंदिरोंमें बड़ी गन्दगी घुस गओ है, अनसे में सहमत हूं। परन्तु अस कारणसे अन मंदिरांका नाझ करना चाहिये, अस वातसे में सहमत नहीं हो सकता। में अनुका विनाश नहीं चाहता, परन्तु सुधार चाहता हूं। जब तक थाप जहर न मिटा देंगे, तव तक सुधार हो नहीं सकता।

स०: आपने दर्शनोंके लिओ अलग-अलग समय रखनेका जो समझौता सूचित किया है, वह क्या यही मानकर कि सनातनी बहुत अल्पमतमें होंगे और हरिजनोंके साथ जानेवाले मुधारक खूब होंगे ?

· बापू: हां, यह समझीता विसी खयालसे सुझाया है कि सनातनी वहुत अल्पमतमें होंगे।

स०: तो जहां सुधारक असे अल्पमतमें होंगे वहां?

वापू: वहां यह सोचना पड़ेगा कि श्रिस समझौतेका आग्रह रखना वांछनीय है या नहीं। मेरे खयालमें तो मैं असका आग्रह नहीं रखूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि हरिजन भिखारी बनकर मंदिरमें जायं। हां, परमेश्वरके आगे तो भिखारीके रूपमें ही जाना है, पर मनुष्यके सामने नहीं।

वर्णके वारेमें में कहता हूं कि मेरा सुघार अवर्णोंको सवर्ण बनाना है। साथ ही में यह भी कहता हूं कि अस अस्पृत्यता-निवारणके प्रश्नके साथ जाति-पांति मिटानेके प्रश्नका कोओ सम्बन्घ नहीं है। आप मेरी निजी राय पूछें तो अपनी राय जरूर वता दूं। मुझे अपने विचार छिपाने नहीं हैं। मैं मानता हूं कि वेद अनन्त है। मैं गीतामातासे अपनी सारी शंकाओंका समाधान कर लेता हूं। गीता और साय ही दूसरे सब शास्त्रोंसे मैंने यह सार निकाला है कि वर्णसंकर तो विषयवासनासे होनेवाले संभोगका परिणाम है। गीताके पहले अध्यायके अन्तमें अर्जुन वर्णसंकरकी वात करता है, तव असके मनमें असके सिवा दूसरा कुछ नहीं था। वह समझता है कि पुरुषींका नाश हो जाने, पर स्त्रियां हर तरहके व्यभिचारसे अपने विषयको सन्तोष देंगी। किन्तु पुरुष और स्त्री किसी भी वर्णके हों, तो भी केवल सन्तानोत्पत्तिके लिओ और मानव-जातिकी सेवा करनेकी अिच्छासे यानी शुद्ध प्रेमसे संभोग करें तो अिसमें संकर नहीं होता। वर्णव्यवस्थामें शक्तिका दुर्व्यय रोकनेका हेतु है। हरअक आदमीको अपने बापदादाका धन्धा करना चाहिये। यहां में स्वीकार करता हूं कि वर्ण जन्मसे बनता है। परन्तु वर्णका अर्थ अधिकार नहीं होता। वर्णका अर्थ है कर्तव्य, धर्म। ब्राह्मणके लिओ यह लाजिमी नहीं कि वह ब्राह्मण स्त्रीके साथ ही विवाह करे। असका कर्तव्ये तो यह है कि वह अध्ययन और अध्यापन करे। मनुष्य मनुष्यके प्रति रहे मूल कर्तव्योंके साथ धर्मका सम्बन्ध है। मैं वेदके आध्यात्मिक भागका ही विचार कर रहा हूं, अतिहासिक भागका नहीं। क्योंकि अतिहास तो बहुत अनिश्चित है और समय-समय पर अलग-अलग लिखा जा सकता है। किन्तु धर्म अलग-अलग नहीं हो सकता।

वर्णसंकर अवांछनीय सम्बन्ध है। यह अक दूसरेके साथ मेल न खाने-वालोंका संयोग है। पर कोओ कहे कि पुरुषके ब्राह्मण और स्त्रीके शुद्ध होनेसे ही यह सम्बन्ध मेल न खानेवालोंका हो गया, तो यह मानने लायक बात नहीं होगी। वर्णके कारण मेल वैठेगा या नहीं वैठेगा, यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु जहां विषयवासना है, वहां वेमेल है, यह मानना चाहिये। अस प्रकार विषयवासनासे पैदा होनेवाली सन्तानको में वर्णसंकर कहूंगा। अस तरह देखने पर ब्राह्मण और शूद्रके विवाहमें कोओ वेमेल बात न हो और ब्राह्मण ब्राह्मणके विवाहमें हो सकती है।

स॰: आप कहते हैं कि आपको भीतरी आवाज जो रास्ता दिखाती है, अ अस पर आप चलते हैं। आपके अपवाससे अक तरहकी जवरदस्ती होती है। तो क्या यह भीतरी आवाज या अश्विरकी आवाज अस तरहकी जवरदस्ती चाहती होगी?

वापू: मेरे अपवासमें किसी तरहकी जबरदस्ती हो तो मुझे कहना चाहिये कि औरवर असे चाहता है। अीरवरकी अिच्छा न हो, असा अक भी सब्द में वोलना नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि कोशी मेरी सुने। किन्तु जब करोड़ों लोग सुनते हैं तो आपको जानना चाहिये कि यह केवल आधि-भौतिक वस्तु नहीं है। असे करोड़ों मनुष्यों पर, जिन्होंने मुझे देखा भी न हो या सुना भी न हो, मेरे कृत्य या वचनका असर पड़े, तो मुझे कहना चाहिये कि अीश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा है। चंपारनमें मैं पहले कभी गया नहीं था। वहां लाखों आदिमयोंने मुझे घेर लिया। किस लिओ ? वे लोग मुझे जानते तो नहीं थे। मैं तो सारी जिन्दगी दक्षिण अफ्रीका रहा था और वहां मैंने तामिल लोगोंमें काम किया था। फिर विहारी किस लिओ मेरे पीछे हो लिये ? जो वस्तु हम समझ नहीं सकते या जिस वस्तुका हम स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, असका वर्णन करनेके लिखे 'गूढ़' शब्द वनाया गया है। यह अनिवार्य है। आव्यात्मिक हेतुसे जो अपवास किया जाय भीर जिसमें सारी प्रवृत्ति केवल आध्यात्मिक ही हो, असका जादूका सा असर होता है। यह कहा जाता है कि वह गूढ़ रीतिसे काम करता है। तुच्छ हेतुसे जो अपवास किया जाता है, अससे किसीका भी भला नहीं होता। असका अपवास करनेवालेके शरीरको कप्ट होनेके सिवाय और कोओ असर नहीं होता।

श्रितनी महत्त्वकी वातें होने पर भी वापूको कल जैसी थकावट आज नहीं थी। पत्र रोजसे ज्यादा लिखवाये। विलायतके पत्र बहुत महत्त्वके थे, खास तीर पर होरेस अलेग्जेंडरका। अनेक पत्रोंमें से छोटे-छोटे सूत्र चुनकर निकाले जा सकते थे। अदाहरणके लिजे: "अपवासके विना प्रार्थना हो ही नहीं सकती और जिस अपवासमें प्रार्थना नहीं, वह निरा देह-दमन है।"

नरहिर वेलगांव जेलसे छूटकर सीघे आये। अनके सामने यह वात अलग ही ढंगसे रखी कि अस्पृश्यताके कामके लिओ किसीको अपना काम छोड़ना नहीं चाहिये। अस अस्पृश्यताके आन्दोलनकी अस तरहसे कल्पना की गओ है कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ताको अपना काम छोड़ना न पड़े। जिनके पास दूसरा काम न हो या जो दूसरा काम करते न हों, अन्हीं लोगोंके लिओ यह काम है। में तो जेलमें आकर मुंझे जो करना चाहिये वह कर चुका हूं। अस दिशामें मुझे कुछ भी करना वाकी नहीं रहा। अस प्रकार अस्पृश्यताका काम अतिरिक्त कामके रूपमें कर रहा हूं।

आज सबेरे मेंने वापूसे 'वर्णसंकर' सम्बन्धी विचारोंका अधिक स्पष्टीकरण कराया। 'केसरी 'वाला जरा आक्चर्य और जरा
६-१-'३३ कटाक्षमें पूछता था कि तब तो आपके मतसे जिस
संभोगके मूलमें विषय है, अससे वर्णसंकर होता है। यह
मुझे बटकता रहता था। आज सबेरे वापूने मुझसे कहा: सातवलेकरने मिश्रवर्णविवाहके जो अदाहरण दिये हैं, अनके साथ असा तो कुछ नहीं कहा
कि यह विवाह अनुचित है। असिल्अ मेरी यह वात सच सावित होती
है कि रूढ़िके विरुद्ध होने पर भी अन विवाहोंसे कोओ वर्णभृष्ट नहीं होता।
मेंने पूछा: किन्तु आप कहते हैं सो तो आदर्श विवाहकी बात हुआ।
असे विवाह कीन करता है?

वापू: धर्म भी तो आदर्शकी ही बात है न? वैसे साधारण व्यवहार तो जरूर यही है कि वर्णमें ही विवाह हो और वर्णेके वाहरका विवाह अपवाद होगा।

में ने कहा: तो आपको यह वात भी आदर्श विवाहकी वातके साथ जोड़नी चाहिये।

आज सुवह वापू फिर कहने लगे: अण्डूजिके 'हिन्दू 'को दिये हुओ तारमें वताओं हुओं यह वात ठीक है कि हिन्दू-मुस्लिम अकता और अस्पृश्यताका नाश — अिस वुनियादके विना सारी अिमारत ही कच्ची है। कांग्रेसका वल वहांके लोगोंको अज्ञात नहीं और अुसे तोड़नेका प्रयत्न वे हिन्दू-मुसलमानोंका झगड़ा कायम रखकर और अछूतोंको अकसा कर ही जारी रख सकते हैं।

काकासाहव आये। कीकीवहन, गिरधारी, छवलदास और मिस पोचा आओं। कीकीवहनके साथ थोड़ी तन्दुरुस्तीकी वार्ते करनेके बाद वापूने कहा: अच्छा, अस्पृश्यताके लिखे कुछ वार्ते करनी हैं, या झूठ/यों ही चली आओ हैं?

अुन्होंने कहा: नहीं, पूछनी हैं। अब हम क्या करें?

वापू वोले: असका में यहांसे थोड़ा जवाव दें सकता हूं ? अतना कह सकता हूं कि में यहां वैठा हुआ लड़ाओं नहीं चला सकता हूं। वाहर क्या हो रहा है यह में कैसे जान सकता हूं ? और न जानकर कैसे कह सकता हूं कि क्या करना चाहिये ? हां, अंक हिसाबसे लड़ाओं जरूर चलाता हूं। मेरा यहां आना और यहां वैठना यही लड़ाओं चलाना है। दूसरी वात यह है कि सिस बारेमें कुछ कहना मेरी प्रतिज्ञांके विरुद्ध है। मैं पकड़ा गया। जेलमें आया। असके मानी यह हैं कि में मर गया। मरा हुआ आदमी कैसे जिन्दा हो सकता है ? हां, भूतप्रेत बनकर कुछ कर सकता है। मैं भूतप्रेत बनकर कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैंने तो मोक्ष पा लिया है। अतने पर भी मैं कह सकता हूं कि मुझे क्यों पूछते हो ? तुम जो प्रतिज्ञा । अतर चुके हो, असका पालन करो। स्वधर्मका त्याग करना मरण है।

मरे पास यह सवाल लेकर आते हैं यह मुझे पसन्द नहीं। सवको जितनी वात कह सकते हो कि मैंने किसीको नहीं कहा कि अस्पृश्यताके काममें लग जाओ। अपना धर्म कोओ आदमी छोड़ नहीं सकता है, जितना जरूर कहों। अभी सवको कह दो कि यह वात पूछनेके लिओ मेरे पास आनेकी कोओ जरूरत नहीं है।

काकाने पूछा: अप्पाका अपवास आपने अपने सिर ले लिया, केलप्पनका भी ले लिया। तो क्या आपका अिरादा यह है कि आपके सिवाय और कोओ अपवास न करे ? अपवास तो अनेक मनुष्योंको करने पड़ेंगे।

बापू: मैं तो कह चुका हूं कि हजारोंको अपवास करने पड़ेंगे। किन्तु आज नहीं। असके कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि असके लिखे खास योग्यता चाहिये। दूसरा यह कि यरवदा-करारमें सवर्ण हिन्दुओंकी तरफसे जो वचन दिया गया है, असका साक्षी में हूँ; और सवर्ण हिन्दुओंका प्रतिनिधि मेरे जैसा दूसरा कौन है, जो अस बचनका पालन कर सके? तीसरी बात यह है कि औरोंको अनेक काम करने होंगे; मैं जेलमें आकर दूंसरा जो कुछ करना या कर चुका हूं। अब यही काम है, यह सबसे नहीं हो सकता। परन्तु मैंने देखा कि मेरी शक्ति यह काम करनेकी है; और अपनी शक्ति में असी तरह यहां बैठा-बैठा दिखा सकता हूं। असलिअ भी अपवास अकेलेको करना ही मुझे अचित मालूम होता है।

काकार्न कहा: मुझे लगता है कि आज दूसरे निचली पंक्तिके आदिमियोंके लिओ अपवास करनेका समय आ गया है। क्योंकि आपके अपवाससे लोग घवरा जाते हैं, निचली पंक्तिके मनुष्योंके अपवाससे नहीं घवराते। और वे अपवास करते-करते मरते जायंगे तो लोग जाग्रत होंगे।

वापूने कहा: यह भी में ही कह सकता हूं कि कब औरोंके अपवास करनेका समय आ गया है।

आजकी द्याकमें ३२ पत्र थे। वहुतसे विलायतके थे। वहुतसे पत्र अत्यन्त महत्त्वके थे। वाहरके लोग कितना आख्वासन ढंढते हैं, अिसके नमूने: तीन अंग्रेज लड़कियोंने वापूको पिताके रूपमें केवल आख्वासन प्राप्त करनेके लिखे पत्र लिखा था। अंकको वापूने 'मेरी प्यारी वेटी' सम्बोधन करके लिखा और असा लिखने पर भी यह वता दिया कि अन्हें अपनी स्थितिका कितना अधिक भात है। अंक स्त्रीने अपने पुत्रजन्म पर आशीर्वाद मांगा। अंधे जॉन मॉरिसने, जिससे विलायतसे रवाना होनेके दिन ही सेंट अंड्रज अस्पतालमें मुलाकात

कर आये थे और जिसे वार-वार सन्देशे भेजते थे, अपने हाथसे लिखा हुआ पत्र और वड़े दिनका कार्ड भेजा था। असे भी वापूने वहुत मीठा पत्र लिखा। और अपवासके वारेमें श्रीमती पोलाक, मेडलीन रोलांको और साथ ही अंडूजको लम्बे पत्र लिखे।

हक्की नामका अजिप्शियन और सिरियन अखवारोंका प्रतिनिधि आया। अससे कह दिया था कि अस्पृश्यताके वारेमें ही वातें की जा सकती हैं। किन्तु वह अंग्रेजी कम जानता था, अिसलिओ असने अस शर्तका अलटा अर्थ किया!

आपका राजनैतिक ध्येय क्या है ? यह सवाल पूछा तो वापूने अिसका जवाब देनेसे अिनकार कर दिया।

असने फिर पूछा: अस्पृश्यताका काम आप किस लिओ करते हैं?

वापूने कहा : हिन्दूधर्मको सजीव वनाकर असे दुनियाके धर्मोंके साथ खड़ा रहने और मनुष्य-जातिकी ज्यादा सेवा करने लायक बनाना ही असका हेतु है। परन्तु वह आदमी अितनेमें ही यक गया और वोला: अस्पृक्ष्यताके वारेमें तो में और क्या पूछ सकता हूं? जाता हूं।

मिस पामर नामकी अंक अमरीकी स्त्री वाहर आकर खड़ी हो गओ। अपुसने लिखा कि अमेरिकामें मुझसे अिस वारेमें अंक लाख सवाल पूछे जायंगे कि मैंने गांधीको देखा था या नहीं। अिसलिओ मुझे अंक मिनटके लिओ ही गांधीको देख लेने दीजिये।

मेंने असे नहीं लिख दिया । तब कहने लगी कि में तो बहिष्कृत लोगोंमें ही काम करनेवाली हूं और करूंगी।

मैंने लिखा कि पहले जवाबसे दूसरा जवाब झूठा साबित होता है। अब तो आपको सुपरिण्टेण्डेण्ट अिजाजत दें तो आअिये! वेचारी चली गओ!

कल ... ने खुदकी भूलाभाओं साथ हुओं जो बातें मुझे कही थीं, वे मैंने वापूको सुनाओं। पहले वल्लभभाओं को सुनाओं थीं। ७-१-'३३ अुन्होंने कहा कि ये सुनाओं जा सकती हैं। खुद मुझे भी शंका थी कि ये बातें...से सुन सकता हूं या नहीं, किन्तु...को रोकनेको मेरा जी नहीं हुआ। बापूने बातें सुनी जरूर और यह कहा कि भूलाभाओं ने अच्छा किया। पर सबेरे कहा: महादेव, हमारी गाड़ी टूटनेवाली हैं, भला!

में चौंका। मैंने पूछा: अर्थात् ?

फिर तो प्रवाह चल पड़ा: वह भूलाभां अवाली वात तुम्हें सुननी नहीं चाहिये थी। यह बात करनेकी...की हिम्मत ही कैसे हुआी? जिसमें ... का पतन हुआ, तुम्हारा पतन हुआ और मेरा भी हुआ; क्योंकि मैंने असे सुना। तुम याद रखना कि असा ढीलापन रखोगे तो मेरे मरनेके वाद तुम्हारा कचूमर निकल जायेगा। वड़ा तीसमारखां आया हो तो असे भी मर्यादा वता दी जाय। वह कहे कि यह आदमी निष्ठुर है तो निष्ठुरताका आक्षेप सह कर भी असे रोका जा सकता है। मेरा लूला-लंगड़ा सत्य भी चमत्कार दिखा रहा है, तब यदि पूर्ण सत्यका पालन किया जाय तों क्या नहीं हो सकता? परन्तु हम अस तरह सत्यका भंग करेंगे, तो हमारा सब कुछ विगड़ जायगा। फिर कहने लगे: ...को में नहीं कहूंगा, तुम्हीं कहूना। मैं कहूं तो असे रोना पड़ेगा। असके बाद बल्लभभाओं आये। तब कहने लगे: मेरे जीमें वाती है कि कांग्रेसका काम करनेवाले तमाम आदिमयोंका आना ही बंद कर दूं!

काकाने तकलीके लिओ वेलगांवमें अन्हें जो सात दिनके अपवास करने पड़े असकी वात की। वापू यह वात विलकुल भूल गये थे। यहां आकर वापूने पूछा: तुम्हें पता है काकाको अपवास करने पड़े थे?

मेंने कहा कि 'हां'। फिर मैंने सारी स्थित कह सुनाओं और कहा । आप ही को तो काशीवहनने कहा था। नारणदासभाओं के पत्रमें भी यही चीज आओ थी।

. तब बोले: डोअिलको मैंने थितने पत्र लिखे, थुनमें मैंने बिस वारेमें कैसे नहीं लिखा? तुमने मुझे लिखनेको सुझाया क्यों नहीं?

अस प्रकार अस वारेमें भी वड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि अमुक समय वापू अमुक वात करें या न करें। डोअिलको जब पत्र लिखा था, तब यह वात वापूके दिमागमें ताजी रही होगी। फिर भी मैंने यह मान लिया या कि वापूने अस वारेमें जानवूझकर ही नहीं लिखा होगा। फिर अपवास मार्टिनके समयमें हुओ थे, डोअिलके समयमें नहीं हुओ थे, अिसलिओ भी नहीं लिखा होगा। किन्तु वापू यह वात सुननेके वाद भी विलक्षुल भूल गये, अिसका क्या किया जाय? अस तरह अब बहुतसी वातें वापूकी यादसे निकल जाने लगी हैं। सैंकी को पत्र लिखकर भूल जानेके वाद स्मृतिदोपका यह दूसरा अवसर या। छोटे-छोटे मौके तो क्यी वार आते हैं।

...को लिखे गये पत्रमें से: "अस भागदीड़के पीछे अंक और चीज भी रहीं हैं। आश्रमवासियों में भी गरीवीके शुद्ध दर्शनका अभाव है। यह दोप तुम्हारा अकेलेका ही नहीं है। तुमसे पुराने कुछ आश्रमवासी भी अससे मुक्त नहीं हैं। अतने पर भी जो समझना चाहते हैं अुन्हें मैं जरूर समझाना चाहता हूं कि गरीवसे भी गरीव वनकर रहना हमारा धर्म है। अंक पैसेसे

काम चले तो दो न खर्चे और असा करते हुओ जो खतरे अठाने पड़ें अठा लें। असिलिओ जितना सफर किये विना काम चल सके, अतना किये विना चला लें। जितनी सुविधाओं के विना काम चल सके, अतनी सुविधाओं छोड़ दें। और यह गरीवी सिर्फ रुपयेकी ही नहीं, प्रवृत्तिकी भी होनीं चाहिये। हम बाब्द भी कंजूसीसे काममें लें, विचार भी कंजूसीसे काममें लें। असा करें तो ही सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य आदिका पालन हो सकता है। यह कमी तुम अपनेमें से निकाल सको तो निकाल दो, किंतु 'मुझसे ज्यादा खर्ची लें तो आश्रममें अ, ब और क हैं', यह न मुझे कहना और न अपने मनमें असे विचार रखना। धर्म तो जो पालन करे असके लिओ है।

"अव तुम्हारी शंकाके वारेमें। हम अपने विकारोंसे अपने वच्चोंकी तुलना करेंगे तो वाजी जरूर हार जायंगे। जो परिस्थितियां हमने वच्चोंके लिओं अनुभव प्राप्त करके पैदा की हैं, वे हमारे पास नहीं थीं। हमें विश्वास रखना चाहिये कि अिन परिस्थितियोंका असर वच्चों पर पड़ेगा ही। अिसकी चिंता न करें कि तात्कालिक परिणार्मस्वरूप हमें असा कुछ भी दिखाशी नहीं देता। यह प्रयोग करते हुओ जिन्हें हम अपने वालक समझते हैं, अुन्हें कुर्वान करना पड़े तो भी हम आत्मविश्वास न खोयें। और जब तक अपनी भूल न मालूम हो तब तक प्रयोग जारी रखें, तो ही सफलता देवीके दर्शन होंगे। यह रास्ता आगकी ज्वाला है, अिसलिओ हम खुद और हमारे वच्चे हंसते-हंसते विलदान हो जायें। सब क्षेत्रोंमें अस तरह किये विना शुद्ध सत्य, शुद्ध अहिंसा या शुद्ध ब्रह्मचर्यकी. झांकी हमें नहीं होगी। या हम अस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अन तीनमें से अेक या दों चींजें गलत हैं। अहिंसा गलत चीज है, यह माननेवाले पंथ तो दुनियामें वहुत मीजूद हैं और ब्रह्मचर्यको पाप माननेवाला सम्प्रदाय फैलता जा रहा है, । यह हम अपनी आंखोंके सामने अनुभव कर रहे हैं। अिस सम्प्रदायकी वृद्धि होती देखकर भी यदि हमें यह साक्ति करना हो कि यह गलत है और ब्रह्मचर्य सही चीज है, तो ... जैसी लड़की और ... जैसे नौजवानोंका विल्दान देनेकी कला हमें हस्तगत करनी पड़ेगी। पराये लड़कोंको यति. नहीं वनाया जाता। यह लाभ तो अपनोंको ही दिया जाता है। किन्तु तुम तों कहते हो कि हमारे बच्चे भी तभी परीक्षामें पास हुओ माने जायगे, जव वे संसार रूपी समुद्रमें टक्कर खायें और फिर भी सावित कदम रहें। यह वात में मानता हूँ और अिसीलिओ हमने आश्रमको समुद्रका अक खड्डा वना डाला है। और अिसमें यदि नहीं डूवे, तो महासमुद्रमें भी तैर जानेकी आशा रख सकेंगे।"

दिलाया है कि 'यो घ्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते।' मुझे पूछाः असकी अंग्रेजी तुम्हें सूझती है ?.

मैंने कहा: तुरंत तो नहीं सूझती। अिसलिओ असका भाषांतर करनेकों कहा। मैंने भाषांतर कर दिया। फिर कहने लगे: A bird in the hand is worth two in the bush (नौ नकद न तेरह अधार) शायद अससे काम चल सकता है। पर जैसा तुमने कहा है certainties और uncertainties से काम नहीं चल सकता। substance और shadow से काम चल सकता है और फिर कह सकते हो कि He who leaves the substance and runs after the shadow loses both (जो असलियतको छोड़कर पर्छां अके पिछे दौड़ता है, वह दोनों गंना बैठता है)।

फिर कहने लगे: 'श्रेयान् स्वधर्मी विगुणः' में भी यही भाव है। थोड़ीसी चर्चाके बाद बोले: बस अब बढ़िया वाक्य मिल गया है। Much wants more and loses all (जो है अससे ज्यादा चाहने पर मूल भी खो बैठते हैं)। यह बुस (नौ नकदवाली) कहावतसे भी ज्यादा अच्छा है।

असके बाद पत्रको दोवारा देखा और वह होम सेकेटरी मैक्सवैलके नाम गया।

रणछोड़दास प्रटवारी आये। अन्होंने कह दिया कि हम अेक-दूसरेको मना तो नहीं सकेंगे, किंतु यह कहें कि मना नहीं सकें तो भी निभा लें, तो यह गलत वात है। असं तरह ज़िभाया नहीं जा सकता।

वापू अनुसे अकंके वाद अक वात लेकर मनवाते गये। भंगी नहाये-  $\theta$  घोये हुओ हों, साफ कपड़े पहने हों, और नारायणका नाम लेते हों, तो भी मंदिरमें नहीं जा सकते, औसा क्या भागवत धर्ममें कहा है?

वे कहने लगे: नहीं। वे जा सकते हैं। पर वार-वार यह वात-आती थी कि ये सुधार तो ठीक हैं, किन्तु आप अन्हें किस लिओ लेकर वैठे हैं? आपकी सारी शक्ति लोगोंकी आपके प्रति रही भक्तिमें है और आप अनकी भक्तिको खोते जा रहे हैं। लोगोंमें फूट पड़ती जा रही है। यह आपकी राजनीतिक दृष्टिसे भी अच्छा नहीं है।

वापू: यह तो कौन जाने। किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोगोंमें फूट नहीं पड़ेगी। मैं फूट डालना चाहूं तर्व न! और सव कुछ लोगोंकी भक्ति पर ही क्यों निर्भर रहना चाहिये? मेरे काम पर निर्भर रहेगा। मैं तो मानता हूं कि मेरे काम पर निर्भर रहा है। किन्तु बात यह है कि यों तो हम कितने ही दिन वातें करते रहें, तो भी कोश्री परिणाम नहीं निकलेगा।

वे कहने लगे: परिणाम क्या आये? समय अपना काम करता रहेगा। वापू: यानी आप सुवार तो जरूरी मानते हैं, किंतु यह कहते हैं कि वह समय कर देगा।

पटवारी: हां। वीचमें अंक आध वार हमारी तरफ मुड़कर कहने लगे: भाओ देखिये, असमेंसे कुछ भी अखवारमें न दीजिये। फिर वोले: कुछ तो व्यवहार समझकर काम कीजिये। अितने सारे लोगोंका जी किस लिखे दु:खाते हैं? हम दुनियामें रहते हैं, या हिमालयकी तलहटीमें?

वापूने कहाः न दुनियामें, न हिमांलयकी तलहटीमें; परन्तु आप तो काठियावाड़में रहते हैं। फिर वापू कहने लगे : परन्तु आप तो मुझे सीघे सवाल पूछिये न कि आपको क्या पसन्द नहीं आता, क्या समझमें नहीं आता।

पटवारी: यह आप कैंसे कहते हैं कि हम तिरस्कारके कारण भंगीको नहीं छूते?

वापू: समझाबूं आपको ? मेरी मां कबी वार हमें नहीं छूती थी, पूजामें वैठनेवाली हो, नहाबी-घोओ हो और हम वाहरसे खेल-कूदकर आये हों, तो हमें नहीं छूती। पर वह तो अूकला भंगीको भी नहीं छूती थी। क्या अुसके हमारे प्रति प्रेममें और अूकला भंगीके प्रतिके वर्तावमें कोओ भी फर्क नहीं?

पटवारीने दूसरा सवाल पूछा : आप तो यह कहते हैं कि सव वर्णीके वीच रोटी-वेटी व्यवहार होना चाहिये।

वापूः यह कहकर कि मेरे खयालसे यह गलत नहीं, मैंने कहा है कि अस्पृत्यताके आन्दोलनके साथ अिसका सम्बन्ध नहीं है। और जहां असे भोज होते थे, वहां मैंने अस चीजको रोका भी।

पटवारी: मैंने तो 'टाबिम्स' में बितना ही पढ़ा है कि आप सब जातियोंके बीच रोटी-चेटी व्यवहार चाहते हैं। और वातोंका मुझे पता नहीं है।

वापू: यदि आपको बता दूं कि मैं जो कहता हूं वह सब मेरे लेखमें है, तो आप हजार रुपये हार जायंगे?

वूढ़ा हंसा। फिर पूछा: आप रजस्वला धर्मको मानते हैं या नहीं?

वापूर्न कहा: मानता हूं। परन्तु थिसका स्पष्टीकरण कर दूं। कोशी ब्रह्मचारिणी स्त्री हो और वह रजस्वला होती हो, तो भी असे अस्पृष्य मानकर असके रजस्वलापनकी याद दिलाना में ठीक नहीं समझता। और में रजस्वला धर्म न पालनेवालीको पतित नहीं मानता। मान लीजिये कोओ

वेश्या रजस्वला वर्म पालती हो और कोओ गृहस्थवर्म पालनेवाली पवित्र स्त्री रजस्वला वर्म न पालती हो, तो क्या वह वेश्या अुससे वढ्कर है ?

वूढ़ा चकराया। अन्होंने यह सव तो भला क्यों सोचा होगा? असके वाद वसन्तराम शास्त्रीका पुराण शुरू हुआ। वूढ़ा कहने लगा: अन्होंने तो आपके लेखोंमें से ही वाक्य दिये हैं।

वापूने कहा: सारा लेख पढ़ लीजिये और फिर आप मुझे किह्ये। आपसे मेरी यही शिकायत है कि आप मेरा लिखा हुआ पढ़ते नहीं और दूसरे जो बताते हैं असे पढ़कर अनुमान लगाते हैं। असका क्या किया जाय? वसन्तराम तो बहुत मैला आदमी मालूम होता है। असने बहुत झूठ फैलाया है।

अनुके साय आये हुओ अंक भाओने अनुसे कहा: काका, आपको नविजीवन की फाअिल देखनी हो तो में वताअंगा। आप असा कीजिये कि थोड़े सवाल लिख डालिये और अनुके लिखित अत्तर वापूसे ले लीजिये, ताकि वादमें आप जैसे दूसरे अनेकोंकी शंका दूर हो जाय ।

यहां अमराओमें आनेसे पहले कलेक्टर मिलने आ गया था। रास्तेमें मिला, वहांसे वह भी 'आफिस' देखने आया। फाअिलें वगैरा देखकर बोले: यह तो सचमुच आफिस है। ढेरों फाअिलें और कागज है। फिर कहने लगा: छुट्टी मनानेके वाद काम करना अच्छा है। आपने छुट्टी मना ली। अब आपके पास बहुतसा काम आ गया है। यह बड़ी चीज है। काम बहुत मुक्किल है। किन्तु असे हाथमें लिये विनां काम नहीं चल सकता था। आपने लोगोंके दिलको काफी हिला दिया है। वे अपने आप विचार करने लग गये, हैं। बुराओ असी है—में असे 'प्रक्न' नहीं कहूंगा— कि असका प्रतिकार करना ही चाहिये।

वापू: यह तो कलंक -- शाप है।

आिंतिश मैन होनेके कारण असने आयलैंड और स्पेनमें धर्मगुरु वर्गका जोर वर्णन किया और कहा कि जवरदस्त स्थापित स्वार्थ हैं!

वापूके साथ वातें करते हुओ ठक्कर वापा वोले थे: आपको अव यहां कहां लम्बा रहना है?

असके जवावमें वापूने कहा था: पांच साल तो जरूर ही। अस परसे नरहरि कहने लगे: क्या वापू यह मानते होंगे कि पांच बरस रहना पड़ेगा?

विल्लभभाओं: नाहक घवराते हो! असमें घवरानेकी क्या वात है? अस प्रकार ६९-७० वर्ष तो वापूका जीना निश्चित ही हुआ न? फिर क्या चिन्ता है? वल्लभभाओं की काम करनेकी चपलताका वर्णन करते हुओ वापू कहने लगे: अितनी तेजीसे काम करते हैं कि हमें आश्चर्य होता है। अनार छीलते या रस निकालते हों तो हमें लगेगा कि धीरे-धीरे कर रहे हैं किन्तु तुरन्त सब निपटा देते हैं। लिफाफे बनाते हैं तो भी किसी बांचलीके बिना। थकते ही नहीं। ढेरों लिफाफे बनाते ही रहते हैं। और असके लिओ नापकी जरूरत नहीं पड़ती। अनुका हाथ अितना बैठ गया है कि अटकलसे करते हैं, तो भी सैकड़ों लिफाफे अकसे ही बनते रहते हैं।

परमानन्द कापड़ियाका काकासाहबके मार्फत पत्र आया: "गुरुवायुरके अपवासका सारा प्रकरण बड़ा ही ग्लानिजनक है। ८-१-'३३ केल्प्पनकी मूर्खता सुधारनेके बाद असके साथ फिर अपवास, फिर मतगणना, वाजिसरॉय कानूनको मंजूरी दें तब तक जिन्तजार करना, यह सब बड़ा अजीव लगता है। और असहयोगी वाजिसरॉयसे अपील क्यों करें? मंजूरी क्या लेनी? और आपको अपवासकी ही सूझती रहती है। केल्प्पन और अप्पाके अपवास आपने अपने सिर पर ही ले लिये। जिसका अर्थ यह है कि आप अूब गये हैं और निराश हो गये हैं।"

अिन्हें जवाव:

"गुरुवायुरकी कुंजी तुम्हारे वाक्यमें ही मौजूद है। तुम जो कहते हो कि मंत्रिमंडलके निर्णयको वापिस लेनेसे ही यह नशी वात पैदा हुशी है, सो अक्षरशः सच है। मैं जबसे हिन्दुस्तानमें थाया हूं, तभीसे लोगोंको प्रतिज्ञाका मूल्य समझाता रहा हूं। किन्तु देखता हूं कि तुम्हारे जैसोंके लिओ यह वात स्वाभाविक नहीं वन गभी। यह निर्णय वापस लेनेके समय जनताके नाम पर मालवीय जैसे महापुरुपकी सरदारीमें प्रतिज्ञा ली गभी। क्या यह हो सकता है कि अस प्रतिज्ञाके पालनको अक क्षणके लिओ भी मुलतवी करके स्वराज्य लिया जा सकेगा? मेरे खयालसे जितनी जल्दी निर्णयको वापस लेनेके लिओ करनी पड़ी अससे ज्यादा जल्दी अस्पृथ्यता नष्ट करानेमें करनी चाहिये। फिर भले ही असमें समय लग जाय। किन्तु अस प्रवृत्तिकी गित निर्णय वापस लिवानेकी गितसे ज्यादा होनी चाहिये। स्वराज्यको तुम अससे अलग कैसे मानते हो? स्वराज्य कोशी सीथी छड़ नहीं है, वह तो वड़के पेड़की तरह है। असकी वहुत शाखाओं है और अक अक शाखा मल तनेसे स्पर्धा करनेवाली है। जिस जिस शाखाको पोषण दें, असीसे सारे वृक्षको पोषण जरूर मिलेगा। कोशी

तय नहीं कर सकता कि किसे किस समय पोषण दिया जाय। यह काम समय करता रहता है।

"केलप्पनकी भूल यितिचित् थी। केलप्पनसे अनका कदम वापस खिचानेके वाद में असे छोड़ देता तो तुम सब बादमें मुझे छोड़ देते। जो मनुष्य अक रंक साथीका भी अन बक्त पर साथ छोड़ता है, वह दो कौड़ीका है।

"दूसरे प्रवन जो तुमने अुठाये हैं अुनका जवाव सचोट दिया जा सकता है। पर यह मेरी अभीकी मर्यादाके वाहर है, अिसलिओ में जीता रहा तों और किसी मौके पर समझाजूंगा। मेरे अपवास न निराशासे पैदा होते हैं, न यकावट्से। अिनकी जड़में मेरी अखण्ड आशा और प्रवल अुत्साह रहे हैं। तुम समझते हो अतने वे सस्ते भी नहीं हैं। अन्तिम अपनास मुलतनी न रहा होता तो अवर्म होता। किन्तु यह सब तो अिस समय अधूरा ही समझाया जा सकता है। वात यह है कि सत्यकी खोजका मेरा प्रयोग नये ही ढंगसे हो रहा है। अिसलिओ नित नभी चीजें, जो मुझे भी पहले मालूम नहीं थीं, मुझे सूझती हैं और वे जनताके सामने रखी जाती हैं। यह सब तुरन्त कैसे समझी जा सकती हैं ? और फिर मुझसे आजादीके साथ समझाओ नहीं जा सकती। किन्तु सत्यको वाणीकी वहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती — यदि जरा भी रहती हो तो! फूलकी सुगंधकी तरह सत्यमें अपने आप फैलनेकी शक्ति है। भेद अितना ही है क सुगन्ध थोड़ी देरमें फैलना वन्द हो जाती है, जब कि सत्यकी फैलनेकी गति अनन्त है और नित्य बढ़ती रहती है। असे हम नाप नहीं सकते, असिलिओ यह मान लेनेकी भूल न करें कि वह हैं नहीं। अस प्रकार तुम धीरज रखो, विश्वास रखो और निराशाको कभी मनमें स्थान न दो।"

अंक आदमीने लिखा था कि जिसके यहां आप ठहरते हो, असे आपको दुष्कृत्यसे रोकना चाहिये, वगैरा। असे लिखे हुओ जवाबसे:

"असके दुष्कृत्यका कोशी प्रमाण दीजिय, तो असे लिखनेको में तैयार हूं। वैसे मेरे ठहरनेका तो क्या पूछते हैं? मैं अपनेको अितना बड़ा सज्जन नहीं मानता कि जिसे लोग दुर्जन मानते हों असके यहां मैं ठहरूं ही नहीं। पहला दुर्जन तो मैं ही हूं कि असके यहां ठहरता हूं। फिर औरोंका काजी वनने लगूं, तो यह मुझे कैसे शोभा देगा? और जिसे रोज भटकना और रोज पराये घर खाना और सोना पड़े, अससे घर-घरकी परीक्षा कैसे हो सकती है? अिसलिओ अक ही निश्चय रखा है। सब परायोंको अपना बना लेना और अपने तो अपने हैं ही। वैसे यदि आपने यह सिद्धान्त बना लिया हो कि जो सगे कहलाते हैं वे कैसा ही काम करें तो भी अन पर फीजदारी न हो और पराये माने जानेवालों पर फीजदारी हो सकती है, तो यह सिद्धान्त मुझे मजूर नहीं है। "

विदेशी डाकमें अंक यहदीका पत्र है। वह कहता है कि आपकी पुस्तकें पढ़ीं। मूसाके कानूनकी विफलता समझमें आती है, पर अहिंसा और सत्यके रास्ते चलनेकी शक्ति नहीं है। ज्ञान होने पर भी शम-दमका आचरण करनेकी ताकत नहीं है। असका क्या कारण होगा?

अनेक वेटियां तो होती ही जा रही हैं। अन वेटियोंके मन वापूने कितने हर लिये हैं, अिसके कितने ही अदाहरण दिये जा सकते हैं। अक वहन अपने पतिका व्यभिचार और शराव छुड़वानेमें वापूसे मदद मांगती है। दूसरी कहती है कि मेरा पित सीनेमा वहुत जाता है, यह शिकायतके रूपमें नहीं, विल्क आप कुछ सुझा सकें असलिओ है।

रंगूनके सारे प्रकरंणमें वापूने जो सम्य दिया है, जिस विचक्षणता और बीरजसे काम लिया है और जिस अनासिक्त और तटस्थताका दृष्टान्त सामने रखा है, वह जनक राजाकी याद दिलाता है।

बाज वारह बजे मीन छूटनेसे पहले वापूने बहुतसे पत्र लिख डाले। सनातनियोंको बहुतसे पत्र लिखे। अनुमें से तीन ९-१-'३३ ये (हिन्दीमें) हैं:

"सत्य, अहिंसा पर अनन्य श्रद्धा और गोसेवा हिन्दू-धर्मके मुख्य अंग हैं। जो अन्हें छोड़ता है वह हिन्दू नहीं रहता। यज्ञोपवीतकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं हुओ हैं। न पहननेका आग्रह नं किया जाय। जो ब्राह्मणत्व छोड़ता है, वह ब्राह्मणके अधिकारसे अतर गया है। असे नामके ब्राह्मणोंको भोजन क्यों? विवाहमें जो सामान्य मंत्र हैं, वही आवश्यक हैं। 'नवजीवन'में सब दिये गये हैं। आजकल जो श्राद्धकी प्रथा देखी जाती है, अस पर मेरा विश्वास नहीं है।"

पंडित गिरघर शास्त्रीकोः

"आपका पत्र मिला है। मैं शास्त्रको प्रमाण मानता हूं। ग्रंथोंकी गिनती तो मुझे कोओ देता नहीं है। न दे सकते हैं, असा अब तक तो प्रतीत हुआ है। अस कारण मैंने गीतामाताका शरण लिया है। मैं जो करता हूं असमें विनय रखनेकी मेरी चेप्टा है। परन्तु मेरे विनयको सत्यका विरोधी न होने देनेका भी मैं वड़ा प्रयत्न करता हूं। और तो क्या कहूं?"

खासगीवालेको लिखा:

"शास्त्राज्ञा, लोकाचार, शिष्टाचार सब पर मेरी श्रद्धा है। परन्तु असका असर होकर अन्तमें जो प्रेरणा निकलती है, वही अन्तः स्फूर्ति मानी जाय। सारा जगत असी तरह चलता है। यह कोओ मेरा विशेष गुण या दोप नहीं है।

जैसे दूसरोंकी वैसी मेरी अन्तः स्फूर्ति अल्पज्ञत्व अवश्य हो सकती है। जिसी कारण तो मनुष्य भूलका पुतला माना जाता है।

"यदि मनुष्य-जातिमें सचमुच अस्पृश्य योनि है, तो मैं अुसीमें जन्म पानेकी सावना कर रहा हूं।

"मेरी प्रवृत्ति मात्र वर्णाश्रम धर्मके पुनरुद्धारके लिओ हैं। असमें मुझे तिनक भी शंका नहीं है।

"अप्रस्तुत वस्तुमें वृद्धि या कुछ भी खर्चना मेरे स्वभावके प्रतिकूल है। "कृष्ण-भिक्त मेरे जीवनका मंत्र हैं। सनातन धर्म मेरा प्राण है। जो आज अपनेको सनातनी मानते हैं, वे अक रोज मेरी अक्त प्रतिज्ञाके सत्यका स्वीकार करेंगे।"

दो सिन्धी आये । अनके साथ वातोंमें:

"मैं पैगम्बर नहीं हूं या हिन्दूबर्ममें जो अवतार माने जाते हैं वैसा अवतार भी नहीं हूं। या आप जितने अवतार हैं, अससे ज्यादा अवतार मैं नहीं हूं। मेरे जैसे आदमीके लिओ कहनेको बहुत कुछ है, क्योंकि मेरा दिमाग खाली नहीं है। पर मैं अपने सब विचार प्रगट नहीं कर सकता।"

सुब्रह्मण्यम् शास्त्ररत्न आये। अिनके साथ दुर्भापियेके जरिये वातें हुआे:

शास्त्री: आप त्यागर्मात हैं, आपके दर्शनसे पवित्र हुआ हूं। कितने ही समयसे मेरी अिच्छा आपसे मिलनेकी थी। मुझसे कोओ भी प्रश्न पूछिये।

वापू: अस्पृश्य किसे माना जाता है?

शास्त्री: 'ब्राह्मण्यां शूद्र: यः जातः स अस्पृश्यः'। यही चांडाल हैं।

वापू: आज असा कीन है, असका प्रमाण है?

शास्त्री: मैं तो शास्त्रप्रामाण्य कहता हूं, प्रत्यक्ष वचन नहीं कहता।

वापू: आज असा कोओ चांडाल है?

शास्त्री यह तो नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मणीसे शूद्रके अुत्पन्न किये हुओ लोग हैं। किन्तु पहले औसे अुत्पन्न किये हुओ मनुष्योंके कुलमें से पैदा होनेवाले तो होने ही चाहियें। ये अस्पृथ्य ही हैं।

वापू: नया अनकी सब संतानें — वंशके वाद वंश — सभी चांडाल हैं? शास्त्री: हां, सभी।

वापू: अिसका अर्थ तो यही हुआ कि जो आज अस्पृश्य कहलाते हैं वे सव पहलेके चांडालोंकी ही संतान हैं।

् शास्त्री : हां।

वापू: तव तो आप असे वेहूदा निर्णय पर पहुंचेंगे कि पंद्रह वरस पहुंचें जो अस्पृश्य नहीं माने जाते थे, अनका वर्गीकरण अंग्रेजी पुस्तकोंमें आपके कहे अनुसार कर दिया जाय, तो वे सद अस्पृश्य माने जायंगे।

यास्त्री: असे कोक्षी हैं जो १५ वर्ष पहले स्पृश्य थे और आज अस्पृश्य हैं ?

वापू: आज तो जनगणना (सेन्सस) में जिन्हें अस्पृश्य माना गया है वे ही अस्पृश्य माने जाते हैं।

शास्त्री: नहीं, ये सब नहीं। बापू: तब अस्पृश्य कौन?

शास्त्री: मैं तो जो पहलेसे चाण्डालके वंशज हो अन्हींको अस्पृश्य कहता हूं। औरोंको प्रायश्चित्तसे स्पृश्य वनाया जा सकता है।

वापू: किन्तु चाण्डालोंके वंशजोंका लेखा कहां है? सब मानते हैं कि असा लेखा नहीं मिलता।

दाास्त्री: चांडालके वंशजोंके लक्षण कैसे होते हैं, यह बतानेवाले वचन तो हैं ही। और अन्हें असा अमुक समय तक ही माना जाता है। अमुक समयके बाद कोओ अस्पृश्य नहीं रहता।

वापू: परन्तु आज आप असोंको कैसे ढूंढ सकेंगे?

शास्त्री : अिनके रीत-रिवाज परसे ।

वापू: तब तो रोज आपको खोज करते ही रहना पड़ेगा कि कौन चांडाल है और कीन नहीं है!

शास्त्री: मैं चांडाल और अचांडालको पहचान सकता हूं।

वापू: पर किस तरह ? असी परीक्षा आपने की है ? आप जो वात कहते हैं सो किसीके गले नहीं अतरेगी। किसी शास्त्रीने असी दलील नहीं दी। चांडालको पहचानना असंभव है। असे लक्षण तो अचांडालमें भी पाये जा सकते हैं और आज जो अस्पृथ्य माने जाते हैं अनमें न भी पाये जा सकें।

शास्त्री: जातिचौडाल ती प्रायश्चित्तसे शुद्ध हो जाता है। कर्मचौडालके लिभे प्रायश्चित्त नहीं है।

वापू: जातिचांडालको क्या प्रायश्चित्त करना पड़ता है?

शास्त्री: ९६ क्षेत्र हैं। अन सब क्षेत्रोंमें पैदल जाकर हर स्थान पर तीन दिन रहे और तीर्थाहार करे तो जातिचांडाल शुद्ध हो जाता है। यह शूद्र-पुराणमें है। अिसके बाद वह ब्राह्मणोंमें अत्तम वन जायगा।

 वापू: मन्दिरमें प्रवेश करनेके लिखे लायक वननेको अितना करना पड़ेगा? शास्त्री: नहीं, ब्राह्मण वननेके लिखे।

वापू: परन्तु मुझे अन्हें जाह्मण नहीं वनाना है। मुझे अन्हें सिर्फ मन्दिरमें जानें लायक वनाना है।

शास्त्री: वे मांस, गोमांस, मिंदरा और सूतक छोड़ें। वे तीन साल किं तक असा करें, तो स्पृश्य वन जायं।

वापू: तो अुन्हें शाकाहारी बनना चाहिये?

शास्त्री: हां; आज तो मन्दिरोंमें जो पुरोहित होते हैं, वे भी अपने कामके लिओ योग्य नहीं।

वापू: तव काली मन्दिर जैसे मन्दिर आपकी व्याख्याके अनुसार मन्दिर नहीं हैं, क्योंकि वहां तो वकरे मारे जाते हैं?

शास्त्री: असे मन्दिरोंमें जातिचांडाल जरूर जा सकते हैं।

वापू: तो अन मंदिरोंमें — चामुंडी मंदिर जैसोंमें — अन लोगोंको न जाने देना अनुचित है ?

शास्त्री हां, यह अनुचित है।

वापू: तो कर्मचांडाल स्यायी अस्पृश्य हैं।

शास्त्री : हां।

वापू: कर्मचांडाल कौनः?

शास्त्री: अंग्रेजी पढ़े वह । 'स्वाध्यायं परित्यज्य अन्य भाषाभाषी भवति!'

वापू: अंग्रेजी पढ़कर मनुष्य अपना आचार छोड़ देता है?

शास्त्री: शास्त्रमें अंग्रेजी भाषाका निषेध है। किन्तु अकेले अंग्रेजी पढ़नेसे ही मनुष्य कर्मचांडाल नहीं वन जाता।

वापू: तव तो कर्मचांडाल किसे कहा जांय, यह फिर समझना पड़ेगा।

शास्त्री: जो स्वधर्म — संध्यावंदन, देव-द्विज-गुरु-प्राज्ञ-पूजनम्, यज्ञ तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके लिओ जो कर्म नियत हैं वे छोड़ देते हैं, वे सब भ्रष्ट हैं और कर्मचांडाल हैं।

वापू: मुझे यह सव संस्कृतमें लिख दीजिये। असके लिओ आपका आभारी रहूंगा। मुझे यह भी लिख दीजिये कि आजकल व्यवहारमें सभी कर्म-चांडाल हैं। कोओ बाह्मण नहीं, कोओ क्षत्रिय नहीं, शायद ही कोओ वैश्य होगा, सभी शूद्र हैं। आज जिन्होंने अपना आचार छोड़ न दिया हो और असिलिओ जिन्हें मंदिरमें प्रवेश करनेका अधिकार हो, यानी जो चांडाल न वन गये हों असे तो सिर्फ शूद्र ही होंगे। शास्त्री: यह वात ठीक है। आज मंदिर स्त्रियां और श्रूद्रोंके लिओ ही रह गये हैं। शास्त्रोंके अनुसार अकेले श्रूद्रोंका ही मंदिरमें प्रवेश करनेका अधिकार रहा है; क्योंकि दूसरे वर्णोंके लिओ तो ज्यादा कर्मोंकी विधि हैं और वे अन्होंने छोड़ दिये हैं। मंदिरमें जानेका अधिकार रखनेवाली स्त्री पवित्र यानी पतिव्रता होनी चाहिये।

वापू: तो आपके कहनेके अनुसार तो ब्राह्मण कर्मचांडाल हो, किंन्तु असकी पतिवता स्त्री ब्राह्मण हो सकती है और असे मंदिरमें जानेका अधिकार होगा।

शास्त्री: स्त्री तो अपने पातित्रतके कारण अपने पतिको भी विशुद्ध वनाती है।

वापू: तज तो जिस क्षण हम मान लेते हैं कि स्त्री पवित्र है, असी क्षण असका पति विशुद्ध हो जाता है, फिर भले ही वह कैसा ही मनुष्य हो।

शास्त्री: हां, पत्नी अुसका अुद्धार .करती है।

वापूः तव तो पुरुप अपनी अिच्छा हो युतना खराव हो जाय परन्तु भुसकी स्त्री पवित्र हो, तो वह पुरुप शुद्ध हो जायगा। पुरुप असंख्य स्त्रियोंके साथ व्यभिचार करे और गोमांस खाये, किन्तु असकी स्त्री पवित्र हो, तो अस पुरुपको कोओ पाप नहीं लगेगा।

दाास्त्री: हा, असे पुरुपके कर्म खराव तो माने जायंगे, परन्तु स्त्री असे वचा लेगी। असे पुरुपके सारे पाप स्त्रीके कारण जलकर भस्म हो जाते हैं।

वापू: तव तो किसी पुरुपको अपने पाप जला डालने हों, तो असे अितना ही करना वाकी रहता है कि वह पवित्र स्त्रीके साथ शादी कर ले।

शास्त्री: सही बात है। भागवतमें गिक्मणी कृष्णसे कहती है: 'नित्या-न्नदाता' आदि।

वापू: किन्तु हम तो अस भारतवर्षमें किसी स्त्री पर अपवित्रताका आरोप लगाना नहीं चाहते। जब तक को आ स्त्री खुद स्वीकार न करे कि में अपवित्र हूं या अपवित्र कर्म करती हु आ प्रत्यक्ष पकड़ी न जाय, तब तक सभी स्त्रियों को पवित्र मानना चाहिये। असिलिओ फिर तो अस्पृत्यता रहती ही नहीं।

शास्त्री: सच्ची पितवता हो तो असे आग भी नहीं जला सकती। रामायणके पातिवृत्यकी व्याख्या देख लीजिये।

वापू: किन्तु अस व्याख्याकी कसौटी पर कोओ स्त्री खरी अुतरती है, अिराका हमें कैसे पता लगे?

शास्त्री: अग्निपरीक्षा।

वापू: यानी सब स्त्रियोंको आगमें डाला जाय और वे जल जाय तो यह माना जाय कि वे सब अपवित्र हैं?

शास्त्री: हां, मैं यही कहता हूं।

वापू: मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे सवाल भी नहीं पूछना। मदुरासे यहां तक आनेका जापने कप्ट किया असके लिओ में बहुत आभारी हूं।

वापूसे मैंने कहा: यह संवाद अक्षरशः छाप दें तो ?

वापू: नहीं छापा जा सकता, यह हंसीका पात्र वनेगा।

में: किन्तु ये लोग अपनी करतूतोंसे हंसीके पात्र वन रहे हैं। आप किस तरह वचा सकेंगे? आपको शास्त्रियोंके नमूने वर्णन करने होंगे।

वापू: सही है, परन्तु यह तो सारे शास्त्रियोंसे निपटनेके वाद। आज तो में जहरके घूट पी रहा हूं।

किन्तु शास्त्री गये नहीं थे, अिसलिओ संवादं आगे जारी रहा।

वापू: सीताके साथ सीता गश्री। आप कहते हैं अस तरहकी सती आज कोश्री नहीं। असिलिओ तो यह कहना चाहिये कि सभी अपवित्र हैं?

शास्त्री: सारे जातिचांडालों और कर्मचांडालोंकी शुद्धि न हो, तय तक वे मंदिरमें जाने लायक नहीं हैं।

वापू : किन्तु आप तो कहते हैं कि सभी कर्मचांडाल हैं यानी हम या तो सब मंदिर बन्द कर दें, या अन कथित चांडालोंको अपनेमें मिला लें और अस तरह शुद्ध होकर सारी शुद्ध कर लें। यदि आप किसीको चांडाल कहेंगे, तो वह कहेगा तू भी चांडाल है। असिलओ हममें अितनी नम्रता होनी चाहिये कि हम किसीको भी चांडाल न कहें। तुलसीदासने तो कहा है कि मैं नीचसे नीच हूं। असी तरह हम भी कहें कि हम सब पतितसे भी पतित हैं। आत्मशुद्धिको पहली सीढ़ी यह है कि हम अपनी अगुद्धिको कबूल करें। हम यदि अपनेको विशुद्ध मानते हों, तब तो हमें मंदिरोंमें जाने या प्रार्थना करनेको कोओ जरूरत ही नहीं। परमेद्दर क्या कोओ शास्त्र पढ़ता होगा?

में कैसे कह सकता हूं कि मेरे पूर्वज कोओ चांडाल थे ही नहीं? मैं कह ही नहीं सकता। आप भी असा नहीं कह सकते।

यास्त्री: जातिचांडालका तो असावारण लक्षण होता है।

वापू: में वही जानना चाहता हूं।

शास्त्री: जातियांडालके माता-पिता जातियांडाल होते हैं।

वापू: किन्तु आजकल किसीको चांडाल कहा नहीं जाता। क्या घोवीको चांडाल कह सकते हैं?

शास्त्री: वह तो संकर जातिकी संतान है।

वापू: हमारे.शास्त्री अपने आसपास होनेवाली घटनाओं के प्रति आंखें वन्द करके चलते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य है। अिसीलिओ अनकी दलीलें गलत होती हैं और अनकी हकीकतें भी गलत होती हैं। घोत्रीको चांडाल अिसलिओ कहा जाता है कि घोत्रीके लिओ सिंदयों पहले रजक शब्द अिस्तेमाल किया जाता था और यह रजक अस्पृथ्य माना गया है।

शास्त्रीका दुभापिया: किन्तु शास्त्रीके विचार असे नहीं हैं।
वापू: तो वे सावित कर दें कि अमुक मनुष्य जातिचांडाल है। पुराणोंकी कयाओंके चांडाल तो आज रहे नहीं। कोओ होगा तो असे हम जानते नहीं। िक्षसिलओं शास्त्रीजीको तो हिम्मतके साथ कहना चाहिये कि आजकलके अस्पृत्य चांडाल नहीं हैं। क्या शास्त्रीजीको यह पता है कि आज तो विवाह सम्बन्धी कानून बन गये हैं और अिन कानूनोंके अनुसार व्याहे हुओ दम्पतीकी सन्तान अनके सारे शास्त्रोंके होते हुओ भी हिन्दू मानी जाती है ? अकेले मूलभूत सिद्धान्त ही शास्त्रत हैं। सद्धमं जाननेवाले सच्चे शास्त्रीको तो आगे वढ़कर कहना चाहिये कि आजकल चांडाल हैं ही नहीं और अस्पृत्यता शरीरकी अस्वच्छता तक सीमित है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मंदिरमें जानेवाले सभी पवित्र होते हैं ? कुछ तो स्त्रियोंके चेहरे देखनेके लिओ ही मंदिरमें जाते हैं। किन्तु में अिन लोगोंको अपवित्र कहनेको तैयार नहीं, क्योंकि में भी अपवित्र हूं। यदि में पवित्र और पूर्ण होता, तो परमेश्वर हो जाना और आसमानसे शास्त्र अतारता होता।

शास्त्रीः वांडालोंको मंदिर-प्रवेशका अधिकार नहीं, यह शास्त्रवचन र है। किन्तु राजनैतिक या व्यावहारिक दृष्टिसे अन्हें छूट दी जा सकती है।

वापू: मैं तो चाहता हूं कि ये धार्मिक दृष्टिसे मंदिर-प्रवेश करें, राजनैतिक या व्यावहारिक दृष्टिसे नहीं। हिन्दूधमंको विशुद्ध करनेके लिओ असकी जरूरत है। हिन्दूधमं आज मरने वैठा है। असे वचा लेनेके लिओ यह जैंदरी है। हिन्दूधमंको विशुद्ध करनेके लिओ मंदिर खुल ही जाने चाहियें। आप तो असी वातें कर रहे हैं, जैसी कोओ प्राचीन शास्त्री भी नहीं करेगा। कोओ अनिष्ट असा नहीं, जिसका निवारण न हो सके। आप शास्त्रोंमें से यह खोज निकालिये कि अन लोगोंको किस तरह अपनाया जाय। प्रायदिचत्त कराकर नहीं; क्योंकि आपके कहनेके अनुसार तो हम सव चांडाल हैं। भागवत धमंके अद्यके वाद प्रायदिचत्तकी वातें करना निर्यक है। भागवत तो कहती है कि सच्चे दिलसे द्वादशाक्षरी मंत्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) का अच्चारण करो कि तुम शुद्ध हो गये। कितने ही पाप किये हों, तो भी असके लिओ अतिना काफी है। गोमांस-त्याग भी मंदिर-प्रवेशके

चाद कराया जा सकेगा। शुद्धि होनेके लिखे तीन सालकी जरूरत नहीं। यह वात वाहियात है। किसी शास्त्रमें भले ही तीन वर्ष लिखे हों, किन्तु असे भी शास्त्रवचन हैं कि मनुष्यके संकल्प करनेके साथ ही वह शुद्ध हो जाता है।

शास्त्र हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेके लिखे हैं। आज तो वे हिन्दूधर्मका नाश कर रहे हैं। चिन्तामणराव वैद्यकी तरह मुझे शास्त्रोंसे कुछ सिद्ध नहीं करना, बल्कि शास्त्रोंमें गहरा गोता लगाकर अनमें से सच्चे रत्न खोज निकालने हैं, शास्त्र-वचनोंका हार्द पकड़ लेना है। यदि पापी मनुष्य द्वादशाक्षरी मंत्रसे अपने पाप धो सकता है, तो कथित चांडाल भी वैसा कर सकता है। भागवतका यह चचन मृत चचन नहीं, जीवनसे भरा हुआ है। और कुछ नहीं तो सच्चे दिलसे अस मंत्रका अच्चारण करनेसे अस समय तकके लिखे तो मनुष्य शुद्ध हो ही जाता है। यह दूसरी बात है कि वह चौवीसों घंटे विशुद्धिकी हालत कायम न रख सके।

अन्तमें वापूने शास्त्रीको आनन्दशंकरभाशीकी व्यवस्था वताश्री। शास्त्रीने अस व्यवस्थाका जवाव देनेका वीड़ा अठाया और बादमें कहा: आनन्दशंकरभाशी हार मान लें, तो फिर आप भी मान लेंगे?

वापूने कहा: नहीं, क्योंकि मेरे मतका आधार अन पर नहीं है। हां, वे हार मान लें तो मुझे गहराओसे सोचना जरूर होगा।

आज ... ने तीन घंटे लिये। सारी मुलाकातें लगभग चार वजे तक मुलतवी 'रहीं। शामको वापू कहने लगे: में आज १०-१-'३३ विलकुल थक गया हूं। अके छोटीसी वात मनवानेमें अस आदमीने अितना कष्ट दिया। रातको तेल मलवाते समय कहने लगे: आज सिर वहुत दर्द कर रहा है। कपाल पर तेल जरा ज्यादा मलो। ठेठ नाक तक कोध आ जाय और असे रोक ख्लाना पड़े, तो कितना जोर पड़ता है!

यहां अस यार्डमें दो स्विस सटोरिये लंबी सजा पाकर आये हैं। अनुमें से अंक क्षयरोगी है। आम तौर पर क्षयरोगियोंके लिओ अलग यार्ड होता है। यह यार्ड छोटा होनेके कारण या अस कारण कि असमें हिन्दुस्तानी होनेकी वजहसे अनके साथ युरोपियनोंको किस तरह रखा जाय, या किसी भी कारणसे मेजर मंडारीने असे हमारे सामनेकी कोठरीमें रखा। वल्लभभाओको यह वात ठीक नहीं लगी। वे कहने लगे कि हिन्दुस्तानी होता तो असे यहां रखते? और असा हो तो युरोपियन होनेके कारण यहां क्यों रखा जाता है?

दूसरे दिन अन्होंने मेजर महेताको डांट वताओं: आपफो शर्म नहीं कि आप किसकी जिन्दगी जोखममें डाल रहे हैं? अस आदमीके यहांके वर्तनसे दूध पीकर विल्ली हमारे यहां दूध पिये, तो असके जिरये भी छूत लग सकती है। अस आदमीको सारी रात खांसी आती है। में तो विरोध करूगा, वगैरा वगैरा।

सुवह मेजर अस आदमीको देख गये और दूसरे यार्डमें ले जानेका हुनम देगये। जब असे ले जा रहे थे, तब बल्लभभाओने वापूको खबर दी। बापूने कहा: यह कैसे हुआ? बल्लभभाओने मेजरके साथ हुओ वातचीत अपने ढंगसे सुना दी।

वापूको दुःख हुआ। वह युरोपियन है, अिसीलिओ यह सब हुआ? हमारी युरोपियनसे क्या दुश्मनी? हमारा कोओ संबन्धी ही अिस तरह बीमार होता तो? हममें से महादेवका ही यह हाल हो, तो हम असे जाने देंगे या यह मांग करेंगे कि वह हमारे साथ ही रहे और हम असकी सेवा करें? अिसका विचार गुद्ध मानवताकी दृष्टिसे ही हो सकता है। आश्रममें तो जितने सारे ध्रयरोगी हैं। और अिस आदमीको पता चले कि अन लोगोंने मुझे अस वार्डमें भिजवाया तो? असके वाद अमराअीमें जाते हुओ मेरे साथ लम्बी चर्ची. हुओ: तुम्हें असे मामलेको विनोदमें नहीं लेना चाहिये था। और सब मामलोमें हंस सकते हैं, किन्तु अस मामलेमें क्यों हंमे?

मैंने कहा: असे जिस यार्डमें लेगये हैं, वह वड़ा, खुला और विद्या है। हम असकी सेवा करना चाहें तो भी हमारे लिओ तो मौका है ही नहीं।

वापू कहने लगे: भले ही न हो, किन्तु असे हटा देनेका कारण तो यही है न कि वह युरोपियन है और हमें कहीं असकी छूत न लग जाय हम दयाशून्य कैसे हो सकते है?

अंक सिंधी सज्जन आये।

वापू: मेरे अन्तरकी आवाज ओश्वरकी ही आवाज है, यह मैं सि नहीं कर सकता। यह तो अंक आध्यात्मिक अनुभव है। हरअंक मनुष्य अन्दरसे औश्वर बोलता तो है ही, परन्तु हरअंक मनुष्य असे सुन नह सकता। अन्तरकी आवाज दो तरहकी होती है, अश्विरकी और शैतानकी किसकी है असका निर्णय तो परिणाम परसे ही किया जा सकता है।

सः किन्तु अस समय मनुष्य यह नहीं कह सकता कि निश्चि रूपमें यह औश्वरकी ही आवाज है?

वापू: मैं यह कहूं कि मैंने औश्वरकी आवाज सुनी है, किन्तु में भूल हो सकती है। असे पहचाननेका हमारे पास असके सिवाय को

साधन नहीं है कि शैतानकी आवाज दोजखमें ले-जाती है, जब कि ओश्वरकी आवाज हमारी अञ्चित करती है।

स०: अस वारेमें आपके दिलमें कोओ शंका है?

वापू: नहीं। किन्तु असका आधार भी अस वात पर रहता है कि मनुष्यने कितना आत्मसमर्पण साधा है। असे मनुष्यका हरअेक शब्द और हरअेक विचार अीव्वरप्रेरित होता है।

सः तो द्वैत नहीं है?

वापू: है और नहीं भी है। असका आधार भी अस बात पर है कि कितना आत्मसमर्पण साधा है। जव-जब मैंने को अी वड़ा कदम अठाया है, तब-तव पूरा विचार किये विना तो अठाया ही नहीं। किन्तु असकी अक कसौटी है। जब यह तुम्हारी अपनी बुद्धिका काम हो, तव तुम भविष्यके लिओ प्रतिदिनका निश्चित कार्यक्रम दे सकते हो। परन्तु औश्वरप्रेरित कामके वारेमें तुम भविष्यके लिओ कुछ नहीं कह सकते। गोलमेज परिपदमें औश्वर ही मेरे द्वारा वोल रहा था। मैं वह वाक्य (पृथक निर्वाचक-मंडलका मैं प्राणोंकी वाजी लगाकर विरोध करूंगा) कुछ भी विचार किये विना ही वोला था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या वोलनेवाला हूं। सहज ही ये वचन मेरे मुहसे निकल पड़े।

स०: परन्तु यह केलप्पनवाला अपवास तो सहानुभूतिमें किया जानेवाला अपवास माना जायगा न?

वापू: हां।

स०: वह कमजोर पड़ गया होता और अुसने अुपवासका विचार छोड़ दिया होता तो?

वापू: तव तो अपवास करने और असे जारी रखनेका मेरा और भी ज्यादा फर्ज हो गया होता। को भी मनुष्य योजनापूर्वक महान नहीं वन सकता। मैं महान हूं, असा मुझे भान भी नहीं। लोग मुझे महान मानते हैं, यह आश्चर्यकी वात है। मेरे लिखे तो यह आश्चर्य ही है। यह मैं झूठे विनयसे नहीं कह रहा हूं। असे मामलों कोग मुझे समझ नहीं सकते। मैं लोगों से कहता हूं कि मैं ठीक आपके जैसा ही हूं। मैं स्वीकार करना हूं कि मनुष्य मनुष्यके वीच भेद होता है। मैं आपसे ज्यादा अच्छी वहस कर सकता हूं। मैं आपसे ज्यादा अच्छी वहस कर सकता हूं। मैं आपसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी लिख सकता हूं। परन्तु मैं नहीं जानता कि मेरी महत्ता किस वातमें है? टैगोर महान हैं। किन्तु अन्हें अपनी महत्ताका भान नहीं होगा।

स०: परन्तु टैगोर ही जब आपको महान बताते हैं, तो हम तो आपको जरूर महान मानेंगे।

वापू: जाप भले ही मानिये, पर में असा नहीं मान सकता। जिससे अुल्टे में तो यह कहूंगा कि जो आदमी अपनेको महान मानता है, वह महान नहीं हो सकता। पंगम्बर कहते हैं कि मेरे पास आओ। किन्तु असा अदिवर अुनसे कहलाता है। वे नम्रतापूर्वक असा कहते हैं। अपनेको महान समझकर असा नहीं कहते। अपने लिखे 'मैं' जैसी कोशी चीज अुनमें होती ही नहीं। वे मानते हैं कि 'जिस क्षण तो शीव्दर मुझमें बसा हुआ है।' अुनके बड़प्पनका सवाछ ही नहीं। अक अविद्यर ही महान है। या वे शिसलिखे महान हैं कि शीव्दर अुनके द्वारा वोलता है या अुनके जिरये काम करता है। किन्तु वे यह नहीं कह सकते कि हम शीव्दरको अपने द्वारा काम करने देते हैं।

स०: किन्तु तत्वज्ञानकी दृष्टिसे तो मनुष्य कहता है कि मैं आत्मा हूं या परमात्मा हूं।

वापू: हां, तात्विक दृष्टिसे यह सही है। किन्तु जैसे यूविलडकी सीशी लकीर या यूविलडका विन्दु आप सींच नहीं सकते, अुसी तरह अद्देत परम पत्य है और वह अध्विरमें ही बसता है। हमको द्वैत मालूम होता है, विसिलिओं कहीं न कहीं अद्देत होना ही चाहिये। मनुष्यको असा लगे कि में अधिवर हूं, तो वह 'मं' तो मनुष्य ही है। मनुष्यके रूपमें तो वह द्वैती ही है। किन्तु द्वैतीके रूपमें भी ईश्वरके साथ वह क्षेक है।

स०: रामहत्य परमहंसको आपने Man God (श्रीश्वरी पृथ्प) कहा है। वे रामकृष्ण क्या श्रीश्वरसे अलग थे?

वारू: अनके द्वारा ओक्वर काम कर रहा था। यही वात कृष्णके लिओ कही जा सकती है। मैं तो कृष्णमें या ओसा मसीहमें असे असाधारण या अली-किक गुणोंका, जो दूसरे यनुष्योंमें हो ही नहीं सकते, आरोपण नहीं करता। यह दूसरी वात है कि साधारण लोगोंसे अनमें विशेष शक्ति थी।

मनुष्यके मर जानेसे पहले असका मूल्य नहीं लगाना चाहिये। में दंभी या गूर्ख भी हो सकता हूं। वदमाश जादमी दुनियाको लम्बे समय तक घोखा दे सकता है। दंभी मनुष्य तो विससे भी ज्यादा घोखा दे सकता है। किन्तु लोग मुझसे पूर्छे कि तब आप अधिकारपूर्ण वाणीमें हमारे साथ कँसे वातें करते हैं, तो में कहूंगा कि कोशी न कोशी मुझसे अंगी वातें कराता है। जैसे जगत पर शीस्वरका प्रभाव पड़ता है, वैसे ही जगत पर मनुष्यका प्रभाव भी पड़ता है। असे प्रभावशाली मनुष्य गुरु कहलाते हैं। मैं असे गुरुकी तलाशमें हूं। में भी

वहुतसे आदिमियों पर प्रभाव डालता हूं, अिस अर्थमें कि मेरे शब्दको वे कानून मानते हैं। में अपनी अिस वशीकरण शिवतको काम करनेसे कैसे रोक सकता हूं? यद्यपि में अिसे अपनी वशीकरण शिवत कहता ही नहीं। यह शिवत तो अश्विरने मुझे दे रखी है। सावारण मनुष्योंमें भी असी शिवत होती है। किन्तु अुन्हें असका भान नहीं होता। असा भान होना ही महत्त्वकी वात है।

स०: मेरी वहन अस मामलेमें आपकी वात सुननेसे अनकार करती है। और सब बातोंमें वह आपको अवतार मानती है, किन्तु अस मामलेमें नहीं मानती। क्या में लोगोंसे यह कह सकता हूं कि तुम शास्त्रोंको भले ही न मानो, परन्तु गांधीजीको अवतारके रूपमें मानो?

' वापू: आप असा नहीं कह सकते। किन्तु यह विचार आपको अतना अधिक पकड़ ले कि आपसे कहे बिना रहा ही न जाय, तो दूसरी बात है। यह भ्रम हो सकता है, परन्तु आपके लिओ वह सत्य वस्तु है। सामनेवाले मनुष्यके साथ वहसमें आप यह कहेंगे कि मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, किन्तु बात मेरी ही सच है। मैं अस आदमीकी वात माने बिना रह ही नहीं सकता।

किन्तु आप असा कहने या न कहनेके वारेमें मेरी सलाह लें, तो में कहूंगा कि न किह्ये। अश्विर मेरे द्वारा काम ले रहा होगा, तो करोड़ों लोग जैसा में कहूंगा वैसा करेंगे। किन्तु ऑप मुझसे पूछने आयें कि में क्या करूं, तो में नहीं कह सकता कि आप असी तरह की जिये।

मैं पैगम्बर होनेका दावा नहीं करता। मुझे असा लगे तो मैं कहनेसे हिच-किचानेवाला नहीं हूं। मुझे बहुत धुंधला-सा प्रकाश मिला है, और अससे मुझे आनन्द हैं। मेरे लिओ तो यह प्रकाश काफी है। औरोंको यह प्रकाश बहुत ज्यादा तेज भी लग सकता है।

शामजी मारवाड़ी अपनी पत्नीके साथ और दूसरे अेक सज्जन दो हरिजन लड़कियोंके साथ आये।

मुलाकातके लिओ आनेवाले हरिजनने पूछा: अीश्वर है ? और है तो कहां है ?

बापूने हरिजन वालकके साथ दिल्लगी करते हुओ पूछा: हमारी हस्ती है क्या? हवा है असका पता कैसे चलता है? हवाको आंखोंसे देख सकते हैं? हाथसे पकड़ सकते हैं? फिर अीखर तो हवासे सूक्ष्म और हवासे हलका भी है।

तव अके वड़ेने कहा: अितना समझमें आता है। परन्तु आप लिख दीजिये कि औरवर सर्वव्यापक है और मंदिरमें भी है। वह सबको वताअूंगा तो वे मान लेंगे। वापू: औरवरको प्रमाणपत्र लिख दूं? सर्वव्यापक तो वह है ही। यदि मनुष्य देख सके तो वह सब जगह है। किन्तु कोओ यह माने कि औरवर मंदिरमें ही है, तो वह औरवरके सायका लाभ वहां छे। औरवर हवाकी तरह सब जगह फैला हुआ है। पर हवाका भी बनानेवाला औरवर है।

आज सुवह रणछोड़दास पटवारीको छम्वा पत्र लिखवाया। अनके ८८ सवालोंके ८८ जवाब दिलवाये! और कोओ होता तो शायद ही अितने धीरजसे अनका पत्र पढ़ता या जवाब देता। किन्तु वापू तो असे हैं कि अपकारको जीवन भर नहीं भूलते। वे आड़े वक्त काम आये थे।

वल्लभभाओ: यह आड़ा वक्त कव तक गिनायेंगे? आज तो ये सीधे वक्त भी काम आनेवाले नहीं हैं।

वापू: महंगा तव तक गिनाअूंगा।

पत्रमें मुख्वी रणछोड़दासभाओं लिखा और हस्ताक्षरमें मोहनदासके प्रणाम लिखे।

मॅने पूछा: ये आपसे वड़े हैं?

वापू वोले: सात-आठ वर्ष तो वड़े होंगे ही। और मैंने अुन्हें वड़ा भाशी ही माना है। अन्होंने अस दिन पांच हजार रुपये अधार न दिये होते, तो मैं दूसरे दिन वम्वश्री नहीं जा सकता था और विलायत भी नहीं जा सकता था। और यह कहावत तो है ही कि संकटसे वचा हुआ सी वरस जीता है! असी तरह अक बार मेरा जाना रुक जाता तो फिर रुक ही जाता। मैं जा ही नहीं सकता था। मैट्रीक्युलेशनकी परीक्षाके समय मैं जहां ठहरा था वहांसे अिनके भाशी ही मुझे अपने यहां ले गये थे। मेरे पिता और वृन्दावनदास पटवारीका गहरा सम्बन्ध था। विलायत भेजनेमें मदद देनेवालोंमें हरिदास वोरा, ये रणछोड़दास और अंक पासवीर नामके थे। अन्होंने सब कपड़े वगैरा वनवाये थे। और चीये दामजी महेता थे। पटवारीके भाशीने मुझे अपने यहां ठहराया ही नहीं, विलक अुस समयके रिवाजके अनुसार मुझे अितना और पूछा: देखो, तुम्हें परीक्षकके यहां सिकारिश-विकारिश करवानी हो, तो अपनी सब जगह जान-पहचान हैं! मंं तो अचंभेमें ही पड़ गया! यद्यपि मुझे कहना चाहिये कि में पास होनेके लायक नहीं था। यह तो मैंने परीक्षाके पहले दिन सारी रात कमलाशंकरका अिंग्लंडका अितिहास रट डाला था, कामवेलके बारेमें जैसा वैसा पढ़ गया था और वहीं सवाल आ गया और दस-बारह पन्ने भर दिये, अिसलिओ पास हो गया!

ं आज रोच और जैक्सन यहां आये। यह आदमी कितना सीघा चलता था! नियमों पर कितना जोर देता था! सच्चाओंका प्रमाणपत्र मुझसे लिया था। असने यह सब किया और भुसके ये हाल! ... को जुसके किये हुओ व्यर्थके खर्ची, हिसाब देनेकी असमर्थता, और नारणदासके प्रति दिखाये अविनयके दारेमें लम्बा पत्र

१२-१-'३३ लिखा। असमें से सिद्धान्त सम्बन्धी अंक-दो हिस्से:

"आश्रमके स्तंभरूपी नियमोंका जो पालन न कर सके वह यदि आश्रममें रहे, तो हर तरह अनुचित माना जायगा। श्रिस तरहसे रहनेवालेको लाभ नहीं और आश्रमको भी लाभ नहीं। लोग श्रिस तरह रहने लगें तो आश्रम टूट जाय।

"आश्रममें रहनेवालेको आश्रमके प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिये। असका असा प्रयत्न होना चाहिये कि असकी प्रतिष्ठाको हानि न पहुंचे। शिनमें से कोशी वात भी मैं अभी तक तुममें नहीं देख सका हूं।"

ब्रह्मचर्य पालनेवाले विवाहित पुरुषका धर्म वताते हुओं लिखा: "अितना याद रखों कि जब तक तुम असके प्रति निविकार न रह सको, तब तक तुम्हें अुसके नजदीक जानेका अधिकार नहीं है, सेवाका भी अधिकार नहीं। यह पिछली बात समझमें आ जाय, तो अुसके प्रति विकार जलकर खाक हो जायंगे। तुम दृढ़ रहोगे तो तुम्हारा वल रोज बढ़ता ही जायगा।"

वणिर्शम स्वराज्य संघवाले...के साथ दुःखद पत्रव्यवहार होता ही रहता था। यह आज्ञा रखी जाती थी कि आज वे लोग आयंगे, किन्तु अनके ज्ञास्त्री तो दरवाजेके वाहर वैठे-वैठे ज्ञास्त्रार्थ करते रहे! चिट्ठी भेजते जाते और जवाव लेते जाते। फिर अक घण्टे सलाह-मराविरां करके जवाव दें और फिर असका जवाव मिले, तव वापस जवाव भेजें। अस तरह चार वजा दिये! वापू बड़े तंग आ गये और बार-वार निश्वास डालने लगे कि 'यही सनातन धर्म है!' अनकी कल्आी खोलनी हो तो आसानीसे खोली जा सकती है, किन्तु वापूने तो यह समझकर कि यह सनातन धर्मका भण्डाफोड़ करना होगा, चुप रहनेका निश्चय किया। हां, ये लोग कोओ चीज प्रकाशित करेंगे, तब तो वापूको मजवूरन प्रकाशित करना पड़ेगा। ज्ञामको सारा प्रसंग वयान करके कहने लगे: सना-तिनयोंको आज सुवह ही छुट्टी दे सकता था, किन्तु असा न करके आखिर तक वड़ी दीनता दिखाओ। यह किस लिखे? सनातन धर्मकी सेवाके लिखे।

असी नादानीका प्रदर्शन अभी तक नहीं देखा गया। अक बार कहते हैं: हमारे साथ चर्चा करनेके प्रमाण स्वीकार कीजिये।

वापूने कहा: आजकलकी अस्पृश्यता शास्त्रोंभें है या नहीं और आज अस्पृश्य माने जानेवालोंको मन्दिर-प्रवेश करना चाहिये या नहीं, अितनी वातकी चर्चा आपकी अच्छा हो अस तरह कीजिये। तव वे बोले: ये दोनों वार्ते तो अकसी ही हैं, पूर्वमीमांसाकी पद्धतिके अनुसार चर्चा करना स्वीकार कर लीजिये शितना काफी है। श्रिस पर हस्ताक्षर कीजिये।

वापूने हस्ताक्षर कर दिये, सिर्फ विषय अपर कहे अनुसार बदल दिये। अस पर वे निस्तेज-से हो गये और चिढ़कर, घवराकर दरवाजे परसे चले गये, और गांधीके बचनभंगकी अखबारोंमें चिल्लाहट मचाओ!

\*\*

के भाषण आजकल अखवारों में आ रहे हैं। जिस परसे हरिभाजूने अस्पृक्यता, मन्दिरों और प्रार्थनाके वारेमें कोशी वातचीच की होगी। वापू कहने लगे: यह आदमी लोगोंको भंग पिलाकर पागल बना रहा है। वहुतसी बातें तत्त्वके रूपमें सच हो सकती हैं, पर अन्हें लोगोंके सामने जैसीकी तैसी रखनेंस तो अनर्थ ही होता है। सादगीका खाने और कपड़ोंके साथ सम्बन्ध नहीं और हृदयका मनके साथ सुमेल हैं, जिसका तो भयंकर अर्थ किया जा सकता है। प्रार्थनाकी वह हंसी अुड़ाता है, मगर प्रार्थना तो हनारे क्वासोच्छ्वासमें और हर काममें मौजूद है। मैं तुम्हें अमुक बात करनेको कहता हूं, यह प्रार्थना नहीं तो क्या है? हम अक-दूसरेकी प्रार्थना करके अक-दूसरे पर आधार रखते हैं। आधार न रखते हों तो जमीन पर खड़े तक नहीं रह सकते।

... वहन आओ थी। अससे असकी करण कया आज ही सुनी। तेरह वर्षसे पितके साथ तीव वार्षिक मतभेद जारी है, किन्तु अक रोज भी पितको पत्र लिखे विना नहीं रही! असकी पितभिक्त विलक्षण है। और पितको पत्नीके विचार विलक्षण पसन्द न होने पर भी पत्नीके साथ निभ रहा है। असकी थिस निष्ठाको भी धन्य है। बड़ी होशियार और कुशल स्त्री मालूम हुआ। वापूके प्रति अपार भिक्त है। और असकी वातोंसे लगा कि वह नर्सकी हैसियतसे दयाकी मूर्तिकी तरह काम करती होगी। हाथके कैंसरके लिखे अक आदमीका हाथ काट डालना था। असकी अस दिनकी व्यथा और अस स्त्रीका करण वर्णन आंखोंसे आंसू लानेवाला था। वह वोली: अतने पर भी मेरे पित मानते हैं कि यह प्रभुका काम नहीं है। असे कामसे नुझे कैसे आनन्द मिलता है? किन्तु असका निर्णय मैं करूं या वे?

यह किस्सा अत्यन्त करुणापूर्ण है। वह पित न जान सके अस ढंगसे अपनी दो लड़िक्योंस भिलनेके लिखे... जानेको निकली थी। दापूरे अस तरह जानेस रोका। असे यह सलाह दी कि पितसे अजाजत मांगना तेरा धर्म है। अन्हें टेलीफोन कर या तार दे और वे अजाजत न दें तो अहमदावाद लीट जा। असीमें अनकी अत्तमोत्तम सेन्ना है और अनका हृदय पिघलानेका यही सबसे अच्छा रास्ता है। दूसरी सलाह यह दी कि अपने दुःखकी बात जहां-तहां न करे। मह विचार अितना पिवत्र है कि असमें, सबको शरीक नहीं किया जा सकता। मित्र तो वहुत मिलेंगे, किन्तु सबको असे मामलेमें मित्र नहीं बनाया जा सकता। असकी भिवत दूसरी ही तरहकी है, क्योंकि वह विवाहिता और दो बच्चोंकी मां है। किन्तु असकी अत्कटता मीरावहनसे जरा भी कम नहीं कही जा सकती।

अंक और नजी जर्मन वेटी कहती है: में दूसरी मीरावहन वननेका प्रयत्न कहंगी।

कल रातको वल्लभभाओने वापूके सामने अपना गुवार निकाला: आप अपने साथियोंसे पूछे विना कभी वार असी सूचनाओं दे डालते हैं कि आदमी परेशानीमें पड़ जाता है और असकी स्थिति बड़ी विषम हो जाती है। मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी समझौतेकी सूचना आपने राजगोपालाचार्यसे पूछे विना प्रकाशित कर दी। अससे कभी नभी वातें पैदा हुओ हैं। हरिजन असके विरुद्ध हो गये, जस्टिस पार्टीवाले भी विरुद्ध हो गये और सनातिनयोंको अस वारेमें पड़ी ही क्या है? आप अस तरह काम क्यों विगाड़ते हैं? और काम करनेवालेकी स्थिति किस लिंभे मुश्किल बनाते हैं? यह आदत आपको सुधारनी चाहिये!

वापू कहने लगे: मैं जान-वूझकर असा करता हूं? यदि मुझे असा न लगे कि यह बात राजाजीसे पूछनी चाहिये, तो मैं क्या करूं? आप मुझसे पूछें कि आपको असा लगता क्यों नहीं, तो असका मैं क्या जवाब दूं? मेरा जो स्वभाव पड़ गया है, असका क्या अलाज़? मेरे साथी मेरे साथ न रह सकें तो क्या किया जाय? मुझे छोड़ जायंगे? औरोंका असमें सहयोग न मिले तो कोशी बात नहीं, किन्तु जो चीज प्रगट करनी चाहिये शुसे मैं रोक कैसे सकता हूं?

मैंने कहा: मेरे खयालसे यह वात आपके स्वभावके लिओ असंभव है। जब किसीके साथ आप वात करते हों और असके साथ कभी बातोंकी चर्चा हो रही हो, . तब आपको जो सूझे असीको समझौतेके तौर पर सुझायें, तो असे समय बल्लभभाभीको या राजाजीको पूछना भी असंभव है।

वापू: ठीक है। यह मेरे स्वभावमें नहीं है; हो सकता है यह मेरा दोष हो, किन्तु यह दोष आज कैसे सुधर सकता है?

मैंने कहा: अविनके साथकी वातचीतके समय दो वार आप असा सम-भीता कर आये थे, जो वल्लभभाओं और जवाहरलालको पसन्द नहीं था। किन्तु असका अपाय क्या? वापू कहने लगे: ठीक हैं। मैं तो लोगोंका आदमी (डेमोक्रैट) ठहरा। लोगोंके सामने अनेक वस्तुओं अलग-अलग ढंगसे रखते ही रहना पड़ता है और शिसी तरह लोकमतको वसमें करना पड़ता है। शिसलिओ मैं और कुछ नहीं कर सकता।

यह तो थोड़ासा ही सार है, किन्तु चर्चा तो लगभग डेढ़ घंटे हुआ थी। छगनभाओं ने अस अवसर पर मगनलालभाओं को याद किया। तव वापूने कहा: मगनलालकी शिकायत दूसरी ही थी। वह कहता था कि आप नथी-नओं जिम्मेदारियां सिर पर ले लिया करते हैं और अनका भार मुझे अठाना पड़ता है। नारणदास यह सवाल नहीं अठाता। असमें अलौकिक शक्ति भरी है, असिलिओं जो में कहता हूं अस पर अमल करता ही रहता है। किन्तु मगनलाल प्रतिभाशाली था। असमें अत्पन्न करनेकी, नओं खोज करनेकी शक्ति थी। नारणदासमें यह नहीं है। किन्तु आज नारणदास काम चला रहा है क्योंकि हमने मगनलालकी कुर्वानी देकर नया पाठ सीखा है। अस आदमीने मेरी योजनाओं पर अमल करते हुओ, आश्रमको स्वरूप देते हुओं अनेक वर्षका काम आठ-दस वर्षमें करके शरीरको घिस डाला।

आज सबेरे वापूने कल वल्लभभाओं के साथ हुआ चर्चाका सार देते
हुओ राजाजीको लम्बा पत्र लिखवाया। मीराकी भिक्त ८
१३-१-'३३ अपार है, किन्तु वापूकी भक्तवत्सलताकी भी कोओ
सीमा नहीं। शायद ही कोओ दिन शुसका विचार किये
विना जाता होगा, और असे लिखनेका पत्र भूलसे डाकमें डालना रह गया
या असे देरसे मिला, तो वापूके दिलको वड़ी ठेस पहुंचती है।

मीराकी भिक्त बतानेवाला अंक वाक्य: "आपके पत्र लम्बे हों या छोटे, अनमें गहरे महासागरके अमूल्य मोती भरे रहते हैं, जो मुझे दूसरे कितने ही लम्बे पत्रोंमें नहीं मिलते।"

दूसरा वाक्य यह वतानेवाला देखिये कि वह वापूके ही चिन्तनमें और हमेंग्रा थिस महान निरीक्षककी नजरके नीचे ही चौबीसों घंटे विताती है:

"मैं अपने नित्य जीवनमें और अपने सारे विचारों में अपने हृदयसे आपको । शरीक रखती हूं, िकन्तु जब लिखने बैठती हूं तब यह चुनाव करनेका काम कि कागज पर आपको किसमें शरीक करूं और िकसमें नहीं, बहुत किठन हो जाता है। और कभी-कभी तो यह भी याद नहीं कर सकती िक अमुक बातें मेंने आपको लिखी या नहीं, क्योंकि मेरे हृदयसे तो ये सब बातें मेंने आपके साथ कर ही ली होती हैं।" अस तादात्म्य-सावनाके विना गुरु-शिप्यका सम्बन्ध असंभव है; और यही सच्ची गुरुभिक्तकी कसौटी है।

वापूने अस पर प्रेमकी धारा वहा दी। पिछले सप्ताह सुन्दर कैलेण्डर भेजा था। अस हफ्ते सुन्दर पत्रके साथ जॉन मॉरिस, अण्डूज और मेडलीनके पत्र भेजे और दूसरे सुन्दर कार्ड भेजे। वापूके पत्रका अक वाक्य वापूकी शक्तिकी असाधारणता अक ही लकीरमें वता देता है। नमक छोड़नेके वारेमें, लिखते हुओं कहते हैं:

"असे छेनेकी लालसा तो मनमें नहीं रहती, जब छेता हूं तो अच्छा लगता है। किन्तु जिस क्षण मुझे पता लग जाय कि अमुक वस्तु मेरे लिओ हानिकारक है, असी क्षणसे वह मुझे अच्छी लगनी भी बन्द हो जाती है।"

वापूके सारे चरित्रकी कुंजी अिसमें हैं। श्रेय और प्रेयका अभेद अन्होंने मुद्देतोंसे साथ रखा है; और श्रेय ही प्रेय हैं, अिस सूत्रको अन्होंने अपने जीवनमें अुतार लिया है।

सदाशिवराव और शिदेके साथ वातें।

वापू: यह विल पास होनेके बाद भी बहुमतको अपने अधिकारका अपयोग अल्पमतको भड़का देनेके लिओ नहीं करना चाहिये। हर रोज कुछ घंटे अल्पमतके लिओ मंदिर खुला रखना चाहिये। ये लोग भी मूर्तिके प्रति अक खास भाव रखते हैं और मूर्तिका महत्त्व और असकी शक्तिको मानते हैं। असे लोगोंके लिओ में जगह कर दूंगा और अन्हें पहले मौका दूंगा। में अनसे कहूंगा कि मंदिर 'अशुद्ध' हो, अससे पहले आप पेट भरकर दर्शन कर लीजिये और में वादमें जाअूगा।

नदा : किन्तु अस तरह अनकी लाघवग्रंथिको आघात नहीं पहुंचेगा?

यापू: लाघवग्रंथिका सवाल तो हरिजनोंके वारेमें हो सकता है। सुधारक यदि वहुमतमें हों, तो हरिजनोंको भी बड़े भाओकी तरह बर्ताव करना चाहिये। और जिस चीजको करनेके लिखे वे कानूनसे वंधे नहीं हैं, वह अन्हें स्वेच्छासे करनी चाहिये।

में यह नहीं चाहता कि अलग मंदिर वनवाये जायं। में अनसे कहूंगा कि आपके लिओ सुविवा कर दूंगा। आप चले न जािअये। जैसे आप हो गये, वैसा मुझे नहीं वनना है। आपने तो हमें हलका माना था। गोपुरम्के आगसे दर्शन करके संतोप माननेको हमसे कहते थे। किन्तु हम आपको हलके नहीं समझेंगे। हम तो आपको आगे करेंगे और मूर्तिकी शुद्धिके वारेमें आपकी भावनाको संतुष्ट करेंगे। मनुष्य समझौता करता है, तो या तो कमजोरीसे करता है या वलवान होकर

करता है। सत्यार्थीकी हैसियतसे मैं वलवान वनकर समझौता कहंगा। कल ही सनातिनयोंके साथ मैंने असा किया। युन्होंने मुझे अक लिखे हुओ कानज पर हस्ताक्षर करनेको कहा। याम तीर पर में असी लिखावट पर हस्ताक्षर नहीं करता। किन्तु अिन लोगोंके संतोपकी खातिर वहुत जरूरी सिर्फ दो फेरवदल करके मैंने हस्ताक्षर कर दिये। युनके और मेरे वीच जो कुछ हुआ, वह सब में जाहिर कहं तो असमें हिन्दूधमंकी शोभा नहीं है।

में जिस मामलेमें पड़ा, शिससे मुझे वहुत जानतेको मिला है। शास्त्रोंमें क्या क्या है, जिसका मुझे पता चला। यह सब जाने विना में असे वक्तव्य नहीं लिख सकता था। या जितने अधिकारपूर्ण ढंगसे तो लिख ही नहीं सकता था। थुनके साथ मेरी जिल्ली मुलाकातें न हुआ होतीं, तो जिस समझौतेका मुझे विचार भी न आता।

शिन्दें ये लोग समझते हैं कि यह तो फच्चरकी नोक है।

वापू: में असे फच्चरकी नोक नहीं मानता । मैं यह नहीं समझता कि सभी अतराज करनेवाले झूठे हैं। मुझे अुन्हें मन्दिरों पे निकाल नहीं देना है। जो सच्चे भावसे मंदिरोंमें जानेवाले हैं, अनके जीवन तो मंदिरोंके साथ गुंथे हुओ होते हैं। यह में अपनी मांके अुदाहरण परने कह रहा हूं। वह कितनी ही वीमार हो, तो भी मंदिरमें जाकर दर्शन किये विना मुंहमें अन दाना तक नहीं डालती थी। अुमकी अिस आदतके कारण ही अुमंसे शक्ति आ जाती थी। सिल्ठे हुअँ अधिकारका अपयोग मुझे अन्तर राक्ष्मकी तरह या गुंडेकी तरह नहीं करना चाहिये। सच्ची माताको मुझे स्थान देना है। मंदिरमें जानेवाली सब स्त्रियां मेरी माताओं ही हैं। अुन्हें शुद्धि रखनी हो तो भले ही रखें। हरिजनोंको अुदार भावमे अुन्हें अँगा करने देना चाहिये और अुन्हें स्त्रेच्छामे असा करना चाहिये। आजकेल जो चश्मे और अिजेबशन निकले हैं, अनुका अुदाहरण लीजिये। हमारे पूर्वज गायद अिन्हें वहस मानते। कल कोशी असा भी निकल सकता है, जो प्रार्थनाको वहम माने। फिर भी लोगोंकी भावनाका आदर करना ही चाहिये। अन प्रकार मेरा सुझाया हुआ समझीता विलकुल ठीक है। सनातनी यह बात मंजूर न करेंगे, किन्तु में देखता हूं कि वे मेरे नजदीक आते जा रहे हैं। मैं स्वयं हरिजन हूं और हरिजनों पर मेरा कावू है।

शिन्दे: हरिजन तो आपकी वात सुनेंगे। ये लोग आपकी सुननेको वंधे हुओ हैं। जब में यह कहता हूं कि कोओ समझौता न कीजिये, तो में यह नहीं कहता कि किसी दिन भी समझौता नहीं होगा।

वापू: मातेको दर्शन करनेकी अलग जगह चाहिये थी। यह गलत सम-झौता था। शिन्दे: आव्यातिमक दृष्टिसे देखें तो आपका समझौता समझौता ही नहीं। यह चीज घीरे-घीरे घिस जाती है।

वापू: हां, असमें परस्पर आदर और प्रामाणिकता गृहीत है। तभी मन्दिर सच्चा मन्दिर बनता है। असी तरह होटलोंमें भी सनातिनयोंको अपने लिओ अलग मेज रखनी हो तो भले ही रखें। यह सब सुझाने,में में अक बात मानकर चलता हूं कि बहुमत हमारे पक्षमें है। बहुमत अनका हो तो हम मन्दिरोंमें पैर नहीं रखेंगे।

समझौतेके वारेमें मैंने नश्री ही दृष्टि खोजी है। समझौतेका सुझाव हुमेशा वलवानकी तरफसे आना चाहिये। सत्य जिसके पक्षमें हो, वही श्रैसा समझौता कर सकता है।

शिन्दे: हां, यह तो क्षमा जैसी वात हुआ, जो वलवान ही कर सकता है।

वापू: अस समझौतेसे आपके, मेरे या किसीके भी सिद्धान्तको को आंच नहीं आती। जो दूसरोंके सिद्धान्तोंकी जड़ काटे वह पशुता ही कहला-येगी।

और अक भाओंके साय:

सः : अन्तरात्माकी आवाजका क्या अर्थ ?

वापू: अन्तरात्माकी आवाज अश्वरकी आवाज है। वह हमारी आवाज नहीं है। यह आवाज अश्वरकी भी हो सकती है और शैतानकी भी। अश्वर हमारे द्वारा वोले, असके लिखे हमें यम-नियमका अच्छी तरह पालन करना चाहिये। करोड़ों मनुष्य अन्तरात्माकी आवाजका दावा करें, तो भी सच्ची अन्तरात्माकी आवाज अककी ही होगी। असका सबूत नहीं दिया जा सकता, पर असका असर पड़ सकता है। अन्तरात्माकी आवाज हमसे वाहरका वल है, किन्तु वह वाह्य वल नहीं है। हमारे वाहरका यानी हमारे अहंकारसे वाहरका वल है। अहंकार जब सोया होता है, तब अस पर दो वल काम करते हैं— सत् और असत्। जब हम सत् वलके साथ तदाकार ही जाते हैं, तब गूड़ भाषामें यह कहा जाता है कि अश्वर हमारे जरिये वोल रहा है। हम सत्के साथ अतने तदूप हो जाते हैं कि हमारा अहं शून्य हो जाता है।

ति .: अन्तरात्माकी आवाज सुननेका दावा मनुष्य कव कर सकता है? वापू: यह तो अस आदमी पर निर्भर है। असे जब अनुभव हो जाय कि वह स्वयं काम नहीं करता, तब वह औसा कर सकता है। मान लीजिये कि मैं अन्तरात्माकी आवाज सुननेका हमेशा प्रयत्न करूं, सदा ईश्वरसे प्रार्थना करूं कि तू मेरे जिरये काम कर और मुझे तो काम समेट लेना। यह निराशामय चित्र नहीं है। पवित्र जीवनकी यही बुनियाद है। हे प्रभु, मेरा नहीं, परन्तु तेरा सोचा हुआ हो। यह अपदेश में ज्यादा नहीं लम्बाअूगा। मेरा कहना तुम समझ गये होगे। जहां सम्पूर्ण आत्म-समर्पण है, वहां स्वेच्छाके लिओ गुंजािकश ही नहीं।"

आज 'हिन्दू 'का संवाददाता शालीवती यह खबर लेकर आया कि सरकार शायद विलको मंजूरी न दे, किन्तु लोकमत जाननेको कमेटी नियुक्त कर दे। 'स्टेट्समैन 'ने अस प्रकारकी सूचना की है। असका अग्रलेख भी वह लाया था।

वापूने कहा: सारे वकील मंडल किस लिओ सो रहे हैं? अंडवोकेट जनरल हो चुके वकील-वैरिस्टर अपनी राय दें।

शालीवती कहने लगाः किन्तु यह विल मंजूर न हो तो आप क्या करेंगे, यह आप नहीं वतायेंगे? सरकारको असका पता लगे, तो वह विचार करके कदम अठाये।

वापूने कहा: वे लोग मेरे विचार जानते हैं। पक्का विचार किये विना वे कुछ नहीं करेंगे। भविष्यके लिओ मैं अपनी शक्तिका अच्छी तरह संग्रह करना चाहता हूं। असे मैं जरा भी वेकार नहीं खोझूंगा। सैकड़ों वातें असी सामने आ सकती हैं, जिनमें मुझे दिलचस्पी हो। किन्तु अन सबके वारेमें में अस समय क्यों सोचूं? जब सामने आयेंगी, तब अनसे निपटनेकी शक्ति अश्वर मुझे दे देगा।

केल्प्पनको सारे समझौतेके प्रस्तावका महत्त्व बहुत विस्तारसे समझाया। अस वीच में वझेके साथ काममें लगा हुआ था, अिसलिओ नोट नहीं कर सका। पर शिन्दे और सदाशिवरावको कही हुओ वात ही विस्तारसे समझाओ। हमारे पास वल हो, तो असका दुरुपयोग नहीं होगा। किन्तु यह वल होनेके कारण ही हम सामनेवालेके समझमें आने लायक पूर्वग्रहका भी आदर करेंगे। आदर न करें तो हम हिसक दवावके दोपी वनेंगे।

वर्णाश्रम स्वराज्य संघवाले पंडितोंके वारेमें अखबारोंमें लिखनेवाले थे, पर विचार छोड़ दिया। केल्प्पनसे असका वर्णन करते हुओ कहने लगे: अन पंडितोंके साथ चर्चा करनेमें मुझे वड़ा मजा आता है। अक मद्रासी पंडित ठेठ मदुरासे मुझे यह समझानेको यहां आया था कि हम सब कर्मचाण्डाल हैं। मेंने कहा: तव वेचारे जातिचाण्डालोंको किस लिओ अलग रखते हो? और अमुक व्यक्ति चाण्डाल है और अमुक नहीं है, यह तुम कैसे कह सकोगे? विलकुल पापरहित हो, वह पहला पत्थर मारे।

... को असके पतिने वॉल्टेर न जाने दिया। अससे कहा कि वम्बओं आं जा। अभी वच्चोंके पास न ज़ाकर अस्टिरमें चली जाना। अतनीसी वातसे अस स्त्रीको सन्तोप हो गया। अक धर्मभी ह हिन्दू पत्नीके जैसा असका बरताव देखकर वड़ा आश्चर्य हुआ। बापूसे कहने लगी: मैं कल आपके पास टाबिय करनेके लिओ आजुं? अपने टाबिपिस्टको अलग कर दीजिये।

वानू बोले: नहीं, अभी नहीं। भविष्यमें तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें जरूर बुला लूंगा। वापूके प्रति असावारण भिक्त असमें पग-पग पर विखाओ देती थी।

वापूको हरअक आये हुओ पत्रमें से वचा हुआ कोरा कागज और पिन संभालकर रख लेनेकी आदत है। कल कहने लगे: मेरे हफ्तेभरके कागज तो जिन पत्रोंमें से ही निकलते हैं, और पिन कभी खरीदी हो असा याद ही नहीं आता। तुम लोग खरीदते हो तो दूसरी बात है।

तव छगनलालने पूछा: दक्षिण अफ्रीकामें भी असा ही करते थे?

थिसके जवावमें वापूने अफीकाके थोड़े संस्मरण सुनाये: ओहो, वहां भी ठीक असी तरह काम करता था। रसीद वुकें — नेटाल अण्डियन कांग्रेसकी — छपवानेके वजाय सारी साअक्लोस्टाअल पर मैंने ही छापी थीं। शायद वह आज भी कहीं न कहीं पड़ी होंगी। कमाता था तब या कमाना छोड़ दिया तब, खर्च करनेके वारेमें सारी जिन्दगी मेरी यहीं वृत्ति रही है। कमाता था तब वचाया हुआ रुपया अपने काममें न लेकर भाओको भेज देता था। वहांके लोगोंके लिले काम करते हुओ कितने ही हजार रुपयोंकी वचत अपनी किफायतशारीके कारण कर दी थी। फिर भी जहां खर्च करना चाहिये था, वहां खर्च करनेमें भी मैंने आगापीछा नहीं देखा। गोखलेको १०१ पींडका तार मैंने ही भेजा था। और गोखले आये तब अनुके लिले २००-३०० हिन्दुस्तानियोंसे भरी हुओ म्पेशल गाड़ी क्लाक्सडोपसे जोहानिसवर्ग तक की थी और स्टेशनको सजाया था। ७५ पींडका तो अक दरवाजा ही वनाया था।

छगनलाल वोले: स्पेशल तो आवश्यक कही जा सकती है, पर दरवाजा भी जरूरी था?

वापूने अतुत्तर दिया: हां, वहां अस समय जरूरी था। ये सव हिन्दुस्ता-नियोंको जगानेवाली चीजें थीं। जातिको यह वताना था कि वड़ा राजा या प्रिन्स आफ वेल्स आये तो असे जो सम्मान मिलता है, अससे ज्यादा सम्मान हम अपने नेताको दे सकते हैं। यह दिखाना था कि यह कुली राजा नहीं, विलक कोओ असायारण आदमी है। और यह भी कांग्रेसके रुपयेसे नहीं। लोगोंस मैंने कह दिया कि यह सारा खर्च आपको ही देना होगा। गोखलेके स्वागतके लिखे मैंने १५०० पींड मंजूर कराये थे। क्लिनेसक्सिंग्नो हद ही हो गुआ। सोनेकी प्लेट पर मानपत्र दिया गया कि वीस कि बेहा असर

पड़ाँ था। मेयरने अपनी मोटर गोखलेके लिओ सारे समय काममें लेनेको दी थी। मुझे नहीं लगता कि गोखलेका असा आदर और कहीं भी हुआ होगा। लोगोंने भी मुझे कभी रुपया देनेसे अनकार नहीं किया। वे जानते थे कि असी निःस्वार्य और सस्त मेहनत करनेवाला और कोओ नहीं मिलेगा। खुस ९७-९८ के अकालमें में ओक वार १५०० पौण्ड और ओक वार ४००० पीण्ड देशमें भेज सका था। असमें गोरोंने भी चंदा दिया था। 'नेटाल मर्क्यूरी' में रोज़ अकाल सम्बन्धी जानकारी अच्छी तरह लिखकर देता रहता था और सवका फर्ज वताता रहता था। गोरे भी सुनते थे। मेयरके पास चंदेकी यादी ले गया। असने २५ पौण्ड लिखे, तो मैंने फाड़ डाला। मैंने कहा, अितना देनेसे हरगिज काम नहीं चल सकता। बस√ शुसे बढ़ाना ही पड़ा। यह सव अिसण्जि हो सका कि जहाजसे अतरते ही जो घातक हमला (लिचिंग) मुझ पर हुआ था, अस समय और असके बाद किसी पर मुंकदमा न चलानेका मेरा आग्रह या। मार खानेसे मुझे और भी प्रसिद्धि मिली। पहली प्रसिद्धि कोर्टमें टोपी न अुतारनेके प्रसंगरे मिली थी। अन्तमें मीर आलमका किस्सा हुआ। आज देखने पर तो यह साफ मालूम होता है कि अुन दिनों समय-समय पर जो-जो घटनायें घटीं, अुन सबमें अीश्वरका हाय था।

सविनयभंग और अस्पृथ्यता-निवारणके कामके बारेमें वक्तव्य प्रकाशित करने पर कोओ अंतराज नहीं, असा सरकारका जवाव आ गया, असिलिओ अं० पी० आओ० को दे दिया।

आज सबेरे मैंने पूछा: ... के पत्रमें बाश्रिवलका सख्त वाक्य आपने कैसे रखा? बहुतसे मिशनरी जंगलों में जाकर बसते हैं और १५-१-'३३ काम करते करते प्राण दे देते हैं। ... भी नहीं कह सकते कि मैंने यह काम हाथमें लिया है; असे करते करते मेरे प्राण भी चले जायं तो क्या हुआ?

वापू कहने लगे: नहीं कह सकतें, क्योंकि वे पादिरयोंकी राजसी वृत्तिसे वहां नहीं गये हैं। वे अस भावनासे वहां नहीं गये कि हम अश्वरका वचन फैलाने जा रहे हैं। और मुझे असा नहीं लगा कि अन्होंने अस प्रकारका यादेश सुना होगा। अनेक जगह भटकनेके वाद वे वहां गये। अस कामके लायक अनका शरीर नहीं है। असीलिओ अन्हें चेतना चाहिये था। किन्तु मेरी सूचनाके पीछे तो दूसरी चीज़ अध्याहार है। वह यहां जेलसे नहीं कहीं जा सकती, असिलिओ नहीं कहीं। वह यहां के लेसे यहां आनेका कोओ काम ही नहीं

था। जिस सत्याग्रहको वे धर्म मानते हैं, बुस सत्याग्रहसे वे विलकुल अलग रहेंगे, असी धर्त वे कर'ही नहीं सकते। मुझे असा अनुभव होता रहता है कि अण्डूज और हॉरेसिन अुन्हें गलत सलाह दी; असी धर्त करके वे अपनी काम करनेकी शक्ति बहुत घटा रहे हैं, यह अुन्हें समझना चाहिये था।

मैंने कहा: पर मान लीजिये कि अन्होंने यह वर्त न की होती और वहां गये होते, तो क्या यह आलोचना आप करते? यह वर्त करके गये, विस कारण आपने पहली आलोचना की। यह सच है न?

वापूने कहा: हां, गर्तके विना गये होते तो में त्राधिवलका सस्त वाक्य लिखता या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

गोललेके सम्मानमें बनाये हुअ दरवाजे पर ७५ पाँड खर्च करनेकी यात कही, अस समय अीसाको कीमती तेलसे अभिपेक करनेवाली मेरीका किस्सा याद आया। हिन्दुस्तानियोंकी प्रतिष्ठा रखनी थी, अनुको अत्तेजना देनी थी; असके सिवाय अपनी असायारण भिवत भी गोललेके चरणोंमें अंडेलनी थी न?

आज बहुतसे पत्र मीन लेनेसे पहले लिखवा डाले। नैतिक रोगोंवाले तो ृहमेशा पूछते ही हैं।

थेकने पूछा: स्वप्नदोप किस तरहसे रोका जा सकता है ? युसे वापूने लिखा: "चार सायन है: थेक रामनाम; दूसरा शुद्ध हवा, खुलेमें प्राणायाम, आसनादि कियाओं; तीसरा शुद्ध आहार – गेहूं, भाजी और दूध, मसालों और मिठा अथोंका त्याग; और चीथा सारे समय शरीरको काममें लगाये रखना, ताकि नींद अच्छी आये।"

बहुतसे लोग जेलसे छूटकर आ गये, परन्तु दरवार न आये। अुन्हें लिखा: "तुम न आये, यह जानकर चारों साथियोंने अेक स्वरसे तुम्हें वधाओं दी। अैसा संयम थोड़ोंने ही रखा है। अिसलिओ तुम्हें फिर वधाओं!"

अेक पत्र में:

"मेरा देह प्राणीमात्रके लिखे है, यह जितना सच है अससे ज्यादा सच यह है कि वह अधिक्वराघीन है। वह प्रायोपवेशन (अनशन) कराये, तव में क्या कर सकता हूं?

"मंदिरप्रवेशके लिओ धारासभाका अपयोग असहयोगके सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं है, यह बताया जा सकता है। किन्तु यह बताते समय जेलके . नियमोंका भंग होता है। अतः असे बतानेका मीका मिले और अस समय

तुम मौजूद रहो तो पूछना। अस्पृश्यता-निवारणका जो काम अभी में कर रहा हूं, अससे अभी नुकसान होनेका आभास हो सकता है। किन्तु अच्छा काम करनेसे अन्तमें नुकसान हो ही नहीं सकता, यह दुनियाका अनुभव है; और यह काम अच्छा है, अस वारेमें मुझे विलकुछ शंका नहीं है।"

वसन्तराम शास्त्रीकी साठ सूत्रोंवाली पत्रिका दो जनोंने भेजी और अन्हें जो दुःख हुआ असका वर्णन किया। अन्हें वापूने लिखा (हिन्दीमें): "जो लेख आपने भेजा है, वह आदिसे अन्त तक जहरसे भरा है। आशा है मेरा जीवन असके झूठका प्रत्यक्ष प्रमाण है।"

दारेसलामके अक युवकको जिसी विषयमें लिखा: "असी तो बहुतसी वातें मेरे वारेमें लिखी जा रही हैं। यह जितनी साफ झूठ है कि मैं आशा रखता हूं जिस पर कोजी विश्वास नहीं करेगा; और कोजी विश्वास करनेवाला होगा, तो अस पर मेरा अत्तर कुछ भी असर पैदा नहीं कर सकेगा।"

अड़ीसावाले जीवरामभाअिकी अनन्य भिवत — सरल वालोचित भिवत — विनयनके भक्तराजकी याद दिलाती है। दूसरोंको परेशान करनेवाले बड़े प्रश्न अन्हें परेशान नहीं करते। अनके सरल हृदय-सरोवरमें शंका-कुशंकाओंके पत्थर चक्कर पैदा ही नहीं कर सकते। वे वापूके हरअक अपदेशका अक्षरशः पालन करनेमें विश्वास रखते हैं। असिलिओ वेचारे पूछते हैं: "आप चौबीसों घण्टे आकाश-दर्शन करनेको कहते हैं, मगर सभी ऋतुओंमें आकाश-दर्शन कैसे किया जाय? कड़ाकेकी ठण्डमें, काले घने वादलोवाले दिनोंमें, जब वरसातकी झड़ी लगी हो तब और जलती हुआ दोपहरमें क्या किया जाय? आप कहते हैं कि प्रार्थनाके समय आश्रमके साथ मेल वैठाना चाहिये, किन्तु हमारे यहां तो पांच वजे दीया-वत्ती होती है। हमें तो मंदिरोंमें घंटा वगैरा वजता हो, अस समय प्रार्थना कर लेनी चाहिये।" अत्यादि।

अनुकी वच्चोंको शोभा देनेवाली टूटीफूटी भाषा अितनीसी वात कहनेमें पांच पन्ने ले लेती है। किन्तु वापू ये पत्र खुशीसे पढ़ते हैं और अनुका जवाव देते हैं:

"चौदीस घंटोंका तो तुमने विलकुल शब्दार्थ कर दिया। असका भावार्य लेना चाहिये था। चौदीस घंटेका अर्थ है, जितना समय संभव हो। वरसात होती हो, वहुत सख्त घूप पड़ रही हो, वहुत हवा चलती हो, असहय ठंड पड़ती हो या और कारणोंसे सिर्फ वाहर रहना, सोना या काम करना असभव हो जाय या हानिकारक हो जाय, तो छाया या छप्पर या वन्द मकानका आध्यय लेना वर्म हो जाता है। मेरे वचनोंसे अतना ही सार निकाला जा सकता हैं कि जहां तक हो सके अन्तराय रखे विना आकाशके नीचे रहना अच्छा है। जो अस बातको समझ सके होंगे, वे घरमें कमसे कम बन्द रहेंगे और घरके अन्दर भी हवा और रोशनोकी काफी सुविधा रखेंगे।

"अव समय जाननेके वारेमें । ग्रामसेवकको घड़ीकी कुछ भी जरूरत नहीं । अुसके लिओ तमाम कियार्ये स्वाभाविक हैं। अुसकी घड़ी भी स्वाभाविक है। समय वतानेकी भाषा भी असकी दूसरी ही है। वह यह नहीं कहेगा कि चार वजे भाना। वह कहेगा कि प्रार्थनाके समय आना या दो घड़ी दिन वाकी हो तव आना, दिन निकले आना, पक्षी बोलें तब आना, खानेके समय आना, मैं निवाड़ बुनता होनं तब बाना, संघ्या समय बाना, व्यालूके समय बाना। बिस तरह समयके लिओ अलग-अलग नाम गढ़े जा सकते हैं। और अुसे अुद्यम करनेकी आदत जितनी ज्यादा पड़ गओ होती है कि समयके लिखे भी आकाशकी तरफ देखनेकी जरूरत नहीं पड़ती। असके कानमें देरसबेर हो ही नहीं सकती। आदत पड़ जानेके कारण असे यह मालूम ही रहता है कि असका काम पूरा होने पर कितना समय हुआ होगा। घड़ी अिस्तेमाल करनेकी आदत न हो, तो वह यह नहीं कह सकता कि अमुक काममें कितने घंटे छगे। पर जब वह यह कहता है कि मैं रोज अितने गर्जे निवाड़ वुनता हूं, तव वोलने और सुननेवाला जान लेता है कि कितना समय लगा होगा। और अिसीलिओ पहले समयकी गिनती घंटोंसे नहीं, परन्तु कामके मापसे ही होती थी। सफर करते समय भी असे कोशी मुक्किल नहीं होती, क्योंकि असे पता होता है कि सूर्योदय और सूर्योस्तके बीच वह कितने मील चल सकता है। वह घंटोंके हिसाबसे आराम नहीं करता, परन्तु जब शरीर थक जाता है तब आराम लेता है। सार यह कि ग्रामजीवनमें घड़ीकी जरूरत बहुत थोड़ी दिखाओं देती हैं; यह कहें कि जरूरत ही नहीं रहती तो भी हर्ज नहीं। और कामके हिसावकी जितनी जरूरत होती है, अतनी सूर्यादि आकाशके ग्रहोंकी गतिसे जान लेता है। वादलों वगैराका असे डर नहीं रहता, क्योंकि पूरे सालमें असा थोड़ा ही समय होता है। असा समय होता है तब बुसके काममें कोओ वाघा नहीं पड़ती। प्रार्थना जैसा समय भी अपने आप पलता रहता है। जिसका सारा समय नियमित रूपसे भरा होता है, असका प्रार्थनाका समय नियमित रूपसे सामने आ ही जाता है। अिसलिओ किसी दिन देरमे अठना हुंबा, तो अब क्या होगा असा सोचनेका शायद ही कभी मीका आता है। शामकी श्रार्थनाके वारेमें वाश्रमके समयका मेल वैठानेका लोभ ग्लनेकी जरूरत नहीं। पृथ्वीके अलग-अलग प्रदेशोंमें रहनेवाले अेक ही समय नहीं रख सकते। बिस-लिसे तुम अपने सूर्यास्तके बाद प्रार्थना करने बैठ जाओ, यही ठीक है। मेरे खयालसे बिसमें तुम्हारी छोटी-बड़ी सभी शंकाओंका अत्तर आ जाता है।"

वल्लभभाशीका बेक विनोद है: थोड़े दिन हुओ कि वापूको सरकारके पास कोशी न कोशी शिकायत भेजनी ही होती है। अन १६-१-'३३ लोगोंको यह खयाल न हो जाय कि यह आदमी अब चुप हो गया है! शायद असीलिओ आज सरकारके नाम तीन खरीते गये — अक, अप्पाबाले मामलेमें सरकारका निश्चय जाननेके लिओ तार; दूसरा, जेलमें कातना-पींजना चाहनेवालोंको अजाजत देनेके बारेमें पत्र (डोशिलको); तीसरा, कंदियोंके पत्रोंमें कर्मचारी जो काटछांट करते हैं, असके विरोधमें अस शिकायतके साथ कि मेरे पत्र अखण्ड होते हैं, विना विचारे लिखे हुओ नहीं होते, और अनमें से जरासा भाग भी निकाल देनेसे अनर्थ या अकल्पित अर्थ हो सकता है (डोशिलको)।

दूसरे पत्रोमें आश्रमकी डाक। वर्धा आश्रमकी और सात्ररमती आश्रमकी। दास्तानेकी स्त्री और लड़िक्योंको पत्र (हिन्दीमें): "विन्दुको मैंने जो पत्र लिखा है, असे ध्यानसे पढ़ो। यदि मैंने लिखा है वह यथार्थ लगे, तो चूड़ी शित्यादिके त्यागमें लड़िक्योंको प्रोत्साहन दो। यदि ब्रह्मचर्यमें विश्वास न हो, तो चूड़ी शित्यादिका आग्रह रखा जाय। मेरी दृष्टिमें माताका धर्म वच्चोंकी त्यागवृत्तिको प्रोत्साहन देनेका है। भोगके प्रति तो मन दौड़ेगा ही। अन्तमें लड़िक्यां विवाह करना चाहेंगी तो सब कुछ पहनेंगी। हम अन पर वलात्कार न करें।"

विन्दुको (हिन्दीमें): चूड़ी और कुमकुम विवाहित अथवा विवाहकी अिच्छावाली कुमारिकाकी निशानी मानी जाती है। असिलिओ जिसकी अिच्छा विवाह करनेकी है, वह अवश्य दोनों शृंगार करे। तुम्हें चूड़ी पहननेका या कुमकुम लगानेका प्रेम है, तो अवश्य पहनो और लगाओ। माताका आग्रह हो तो भी करो। अनका दिल दुखाना नहीं।"

कृष्णाको: "शरीरको टूटने तक खींचना मोह है, अिसलिओ दोष है। तुम्हें जो सेवा करनी है, अुसीके लिओ तुम्हें आराम लेना चाहिये।"

वत्सलाको (हिन्दीमें): "जिसको दुःख है असके दुःख मिटानेकी यथाशिक्त चेण्टा करके और सत्यादि यमोंका भलीभांति पालन करके जीवमात्रकी सेवा होती है। जो असत्य, हिंसा, परिग्रह, स्तेय, अबह्मचर्य करते हैं, वे प्राणीमात्रको दुःख देते हैं। सत्यादिका पालन करके दुःख मिटाते हैं अर्थात् सेवा करते हैं।"

वालकृष्णको: "शरीरके न वननेके मेरे खयालसे ये कारण हैं। जो भोजन लिया जाता है, असके लेने पर भी असके वारेमें अश्रद्धा या तिरस्कार, मनका अत्यन्त व्यय और शरीरकी मोहमयी अपेक्षा। अपाय तो जिन कारणों में ही आ गया। जो खुराक ली जाय असे अनुग्रह मानकर लेना चाहिये, अश्रद्धा निकालनी चाहिये और यह भाव रखना चाहिये कि जिस खुराकसे शरीर वनेगा। यह जानकर कि आत्माके लिखे जिस शरीरकी जरूरत है, यह थेक घरोहर है, जिसकी यथाशिकत और अचित रक्षा करनी चाहिये। जो घरोहरकी अपेक्षा करना है, वह दोपका भागी वनता है।

" शिश्वरका भान कव हुआ, यह मैं नहीं कह सकता। ये कियाओं मेरे लिओ थितनी स्वाभाविक हो गथी हैं कि असा आभास होता है मानो वे हमेशा थीं। थिस पेड़के पत्ते फलां दिन थितने बड़े हुथे, यह कीन कह सकता है। थाजकी हे स्थितिको ६४ वर्षमें पहुंचा, यही कहा जा सकता है। जिसका कोशी थर्थ ही नहीं रहा।

"त्राह्मी स्थितिमें किसीके दु:खमें दु:खी होनेकी वात ही नहीं होती, क्योंकि किसीके सुजमें मुखी होनेकी वात भी नहीं होती। जैसे बढ़शी टूटी हुबी नावकी मरम्मत करते समय सुख-दु:खका अनुभव नहीं करता, वही वात 'त्राह्मण' की है। ब्राह्मी स्थितिवाला ब्राह्मण कहला सकता है?"

आश्रमके पत्रोंमें . . . के कुटुम्बको आश्रम छोड़नेकी सूचना दी और यह लिखा कि "रहना ही हो तो नियमका पालन करके, सच्चे बनकर और काम करके रहो।"

कहना तू नहीं सह सकती, तो दूसरेका तो सुनने ही क्यों लगी? मुझ पर तू जो असर डाले, असके लिखे अपकार मानना तो दूर रहा, अलटी कोष करती है! तेरा घम तो यह है कि मेरा आरोप न समझ सकी हो तो असे मुझसे समझ ले। मेरे साथ झगड़े। यहां तो तेरी पढ़ाओं और समझदारी वेकार गओं दीखती है। तेरे गुस्सेके पीछे तेरा महा अभिमान है, यह भी तू नहीं देख सकती। यह जरूर समझ ले कि यह स्वातंत्र्य नहीं, स्वेच्छाचार है। में चाहता हूं कि तू अपनी आंखें खोल, मेरा प्रेम समझ, और तेरे वारेमें मेरी परीक्षाकों झूठी सावित न कर। यह समय तेरे कोष करनेका नहीं, परन्तु मुझे दुःख देनेके लिखे पछताने और रोनेका है। तुझे अतना भी ज्ञान क्यों नहीं है कि तुझे कड़वी वात कहता हूं तो वह तेरे मलके लिखे होगी? असा करनेमें मेरी मूल हो रही हो, तो नम्प्रतास भूल वताना तेरा धर्म है। अपने निर्वापनका तुझे विस्वास हो, तो असे मेरे सामने सिद्ध करनेकी तुझमें श्रद्धा होनी चाहिये। विसके वजाय गुस्सा करके तू अपना दोप मजबूत करती मालूम होती है। मुझे तुझसे असी आशा कभी नहीं थी। जाग और गुस्सा करनेकी माफी मांग।"

आज लल्लूकाका (सर लल्लूभाओं शामलदास) आ पहुंचे। मलावारकी यात्राके अपने अनुभव सुनानेको ही आये थे। जामोरिनने अपने लड़केको सन्देश लेकर किस तरह भेजा, लल्लूभाओंने माफी मांगनेसे अनकार किया, तव अतना कहलवाना ही मुनासिव समझा कि खबर गलत है, फिर भी वादमें वूढ़ेसे किस तरह मिला, किस प्रकार अंसका आबी० सी० अंस० लड़का और भाओ दोनों सारे समय खड़े रहे, यह सब बयान किया। जामोरिनने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि कानून और रूढ़ि वगैरा सब असके विरुद्ध हैं। फिर अन्होंने सांताकूजके मंदिरमें समझौतेकी व्यवस्थाकी सूचना की, तब जामोरिनने कहा: मुझे यह किस लिखे करना चाहिये? मतगणनाकी अवहेलना की और असके लड़केने कहा: ठक्कर ही तो मुझे कह गये हैं कि महात्मा तो किसीकी सुननेवाले हैं ही नहीं!

देवधरका मजेदार चित्र खींच रहे थें: सहयोगी परिषदमें अपना सी० आश्री० श्री० का तमगा लटकाकर आये थे! में तो अध्यक्ष था, श्रिसलिओ शायद तमगा लगाकर गया होता तो शोभा देता, किन्तु श्रिन्हें क्या था? बहुतोंको असा लगा कि देवधरको यह तमगा लगानेकी क्या जीमें आती होगी! और फिर फोटो खिचवाना भी अच्छा लगता है।

बापू कहने लगे: असमें देवधरका अद्देश्य तो यही होगा कि कामको कुछ मदद मिले, तमगोंको माननेवाले लोगों पर असर पड़े और अनसे काम लिया जा सके।

लल्लूकाकाने जाते जाते मुझसे कहा: मैं यह नहीं मानता। लोगोंमें तो तिरस्कार पैदा होता है। फिर कहने लगे: मैं तो असे कभी नहीं पहनता। सरकारी अवसरों पर कभी वाजिसरॉय या गवर्नरके पास जाना पड़े तो पहनता हूं। पर मेरे लड़के असे पहनकर फोटो तो कभी खिचवाने ही नहीं देते।

वापू वोले: अस तरह सरकारकी भी मानते हैं और लड़कोंकी भी मानते हैं, यही न!

वूढ़ेने विलके बारेमें वातें करते हुओ कहा: वाथिसरॉयको मंजूरी देनी ही पड़ेगी। सारी हलचल बनावटी है। कहते हैं कि वहांकी वर्णाश्रम परिषदमें तीन सी चार सौ आदमी आये थे। किन्तु अनमें ज्यादातर हमारे गुजराती थे और वे भी वहांके गुजराती गोवर्धननाथजीको माननेवाले! अस विलसे तटस्थता कैसे भंग होती है? मूल कानून ही तटस्थता भंग करनेवाला है।

वर्नार्ड शॉसे मिल आये थे। कहते थे कि शॉ कहने लगे: तुम्हें यह स्वराज्य ला देगा, फिर अस महात्माका क्या करोगे? यह आदमी किसी काममें नहीं आयेगा। छल्लूकाकाने कहा: वे निवृत्त हो जायंगे। विस पर शॉ कहने लगे: या स्वराज्य सरकार अिन्हें जेलमें डाल देगी।

असके वाद थोड़ी ही देरमें जिनका अपर वर्णन हुआ है वे देवघर आ गये। काला कोट-पतलून और गुलादी पगड़ी। अनकी अकसठ वर्षकी अम्र जरा भी दिखाओं नहीं देती, ५० वर्षके लगते हैं। पर वापूकी कलम हिलती थी, असे देखकर कहने लगे: मेरे भी हाथ कांपते हैं।

जामोरिन कैसे मुंह देखकर तिलक निकालते हैं, यह जिनसे मालूम हुआ। जामोरिनने जिनसे कहा: मुझे आदचर्य होता है कि आप जैसे आदमी जिस आन्दोलनमें कैसे दारीक होते हैं? यह तो राजनैतिक धोखेवाजी है। कान्तिकारी प्रवृत्तियोंको मदद देनेके लिथे की गंथी चालाक तदवीरके सिवाय जिसमें और कुछ नहीं!

्विलके वारेमें राजगोपालाचार्यने किस तरह वाश्रिसरॉयको भेजनेका तार तैयार किया और श्रिन्होंने श्रुसमें कैसे सुधार किये, श्रिसका वर्णन किया। और असकी भी कल्पना दी कि युवक किस तरह श्रिस छड़ाश्रीमें हमारे साथ हैं।

लक्ष्मण शास्त्री जोशीने पूनाके सनातिनयोंकी सभाके पाखंडका वर्णन किया। प्रचलित अस्पृश्यता शास्त्रोंमें नहीं, वापूकी यह वात नश्री ही है और पाखंड हैं, यह बतानेकी शिन लोगोंने घंटों तक कैसे कोशिश की, लक्ष्मण शास्त्रीको कितनी मुश्किलसे पांच मिनट दिये गये, 'चांडाल की व्याख्या कैसी की गश्री और आजकलके सब अछूत कैसे शिसके अन्दर का जाते हैं, यह वर्णन किया। 'सतां हि संदेहपदेपु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरणप्रवृत्तयः'। यह स्वीकार किया जा सकता है; किन्तु शितना भी कौन कबूल करे कि गांधी सन्त हैं!

पूना कालेजके अक विद्यार्थीको लिखते हुओ:

"यह कहना ययार्थ नहीं कि मैं मिश्र-विवाहका हिमायती हूं। हां, यह कहा जा सकता है कि मैं मिश्र-विवाहका विरोधी नहीं १७-१-१३ हूं। जिन दोनों चीजोंमें भेद हैं। मिश्र-विवाहका मैं हिमायती हूं या मैं विरोध नहीं करता, यह कहनेमें भी थोड़ी गलतफहमी हो सकती है. क्योंकि मिश्र-विवाहका तुम्हारा और मेरा खयाल जलग है। आजकल सच्चे ब्राह्मण और सच्चे शूद्र थोड़े ही पाये जाते हैं। असलिओ जिसे तुम अमिश्र विवाह मानो वह मिश्र हो संकता है, और जिसके लिओ मैं यिश्र-विवाहकी लीकिक भाषा स्वीकार कहं असुसा यथार्थमें अमिश्र-विवाह होना संभव हो। जैसे, अक शूद्र मानी जानेवाली लड़की ब्राह्मण वालाके गुण रखती हो और वह

सचनुच ब्राह्मण युवकसे शादी कर ले तो असे में अमिश्र-विवाह मानूगा, यचित तुन असे मिश्र-विवाह मानोगे। अससे अलटे, ब्राह्मण लक्षणवाली शूद्र मानी जानेवाली लड़कीसे शूद्र लक्षणवाला ब्राह्मण कहलानेवाला युवक विवाह कर ले, तो मेरे खयालसे यह मिश्र-विवाह हुआ। तुम भी असे मिश्र-विवाह मानोगे। किन्तु हम दोनोंके कारण अलग होंगे।

"अतनेसे तुम्हें समझ लेना चाहिये कि सिद्ध हुओ विद्यानका में किसी भी तरह अनादर नहीं करता। किन्तु साय ही साय अितना भी तुम्हें घ्यान रखना चाहिये कि विज्ञानमें आजके माने हुओ सत्यका कल असत्य ठहरना असंभव नहीं होता। अनुमान पर रचे हुओ शास्त्रोंमें यह मीलिक अपूर्णता हमेशा ही रहनेवाली है। अिसलिओ असे हम वेदवाक्य नहीं मान सकते। मेरी राय है कि वर्णाश्रमवर्मको में समझता हूं और मानता हूं। किन्तु वर्णाश्रमवर्मको अर्थ भी हम अलग ही तरह समझते दीखते हैं।

" अितना कहने पर भी मुझे तुम्हें चेता देना चाहिये कि यदि तुम चास्त्रीय ढंगसे अस्पृश्यताके प्रश्न पर विचार करना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझकर अपना व्यवहार बनाना चाहिये कि रोटी-बेटी व्यवहारका अस प्रश्नके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं है। मैं तो आज हूं और कल नहीं। किन्तु यह प्रश्न तो मेरे बाद भी रहेगा ही। रोटी-बेटी व्यवहारका प्रचार अभी में विलकुल नहीं कर रहा हूं। यह प्रचार करूं तबकी बात तब। मेरे अन्दर कुछ दोप देखनेके कारण में कोओ शुद्ध काम करता होजूं, असकी भी निन्दा करना शास्त्र नहीं, नीति भी नहीं।"

वर्मदेवके साथ संवाद:

वापू: शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध ब्राह्मणीकी संतान ब्राह्मण होगी, अितनी अनुवंशिकता में स्वीकार करता हूं। यह ब्राह्मण अपने लड़केको शूद्रकी तरह पाले तो वह वर्गपतित हुआ। यह पतित ब्राह्मण हुआ।

वर्मदेव: किन्तु अिसे ब्राह्मण क्यों कहा जाय?

वापू: वर्णोमें यूंच-नीचपन है ही नहीं। असे पतित तो असिलिओ कहेंगे कि वह अपना पितत्व छोड़कर वापस बाह्मण हो सकता है। यूंच-नीचपनकी वात छोड़ो। मान लो कि वढ़ श्री वढ़ श्रीगरी छोड़ दे और पाखाने साफ करनेका ही काम करने लगे, तो गीताजी असे कहती है कि वह धर्मच्युत हो गया। 'स्वधमें नियन श्रेयः'। बढ़ श्री सुनारका काम करनेकी कोशिश न करे। असी तरह वह देवकी शिक्षा लेमे जाय, तो भी मैं धुसे पितत बढ़ श्री कहूंगा। धर्म और कर्म (व्यवहार) का समन्वय करना है। लोगोंको साहसी वनानेकी वात करें और कहें कि सब व्यापार करें, तो क्या चल सकता

है ? अिसलिओ आनुवंशिक बंधे ठहराये गये। हम तो यह कहें कि अपनी बुद्धिका समाजके नित्य कल्याणके लिओ अपयोग करो। आज कंचनजंघा पर चढ़ाओं करनेवालोंकी तारीफ होती है। मेरा दिल अनुकी वड़ाओं नहीं करता, बल्कि निन्दा करता है। हमारे यहां खोज नहीं होती थी सो बात नहीं। पतंजलिने अहिंसाकी शास्त्रीय खोज की थी।

धर्मदेव: तो क्या अपनेमें वर्णीचित गुण हों, तो अन्हें न बढ़ाया जाय? मैं क्षत्रिय हूं, किन्तु मेरेमें क्षत्रियता नहीं है। आप वैश्य हैं, परन्तु आपकी वैश्य प्रवृत्ति कहां है?

वापू: मेंने शुद्ध सामाजिक व्यवस्थाकी वात की है। आज असी व्यवस्था नहीं है। आज वर्गसंकर हो गया है, क्योंकि वर्णाश्रमका लोप हो गया है। आज तो अक ही आश्रम रह, गया है — गृहस्थाश्रम। और वहं भी धर्मका नहीं, परन्तु स्वेच्छाचारका। और वर्ग रह गया है श्रूद्रका। आज हम दूसरे राज्यके गृलाम हैं। कारण क्षत्रिय रहे नहीं, ब्राह्मण रहे नहीं, और वैश्य रहे नहीं। वैश्य तो रुपया पैदा करने में लगे हुओ हैं। शूद्र भी कैसे कहला सकते हैं? परिचर्या भी हम मजबूर होकर करते हैं, धर्म मान कर नहीं। अक शास्त्रीने मेरे सामने स्वीकार किया कि हम राव कर्मचांडाल हैं। यह चांडाल जाति क्या करे? वर्णधर्म पैदा करनेका प्रयत्न करें? में यह नहीं कहता कि असी नामवाला यह वर्णधर्म होना चाहिये। शास्त्रोंने तो अनादि धर्म वताया है और वर्ण-व्यवस्थाकी वात कही है। मेरी तो आजकल साधना चल रही है। अस मामलेमें में आत्मविश्वाससे नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी साधना थोड़ी है।

धर्मदेव: तो आप यह क्यों नहीं कहते कि मैं कोशी भी वर्ण नहीं मानता, जब आज कोशी वर्ण ही नहीं रहा ? आपने कहा है, ब्राह्मण जन्मसे होता है। परन्तु ब्राह्मणत्व जन्मसे नहीं होता। 'जन्मना जायते शूद्रः'।

वापू: असमें मेरा आपके साथ झगड़ा है। आर्यसमाजियोंने अपनी बुद्धिको रोक दिया है। मेरी भाषा सूत्ररूप है, असमें अनवड़पन है। जिसलिओ जिसके कभी अर्य होते हैं।

्धर्मदेव: आप कहते हैं, ब्राह्मणको अपने पहलेके अूचे स्थान पर पहुंचना चाहिये।

वापू: सच वात है। मैं वैश्य जन्मा हूं, किन्तु मेरेमें लोग कुछ वातें जाह्मणोचित देखते हैं और कहते हैं कि यह ब्राह्मण है। मुझे तो अभी शूद्रत्यसे आजीविका प्राप्त करनी पड़ती है। आश्रममें सब काठ घण्टे काम करके खाते हैं। मेरा यह साम्यवाद (कम्युनिज्न) हिन्दू वर्मसे आया है। रिस्कनने भी यही सिखाया है। किन्तु आज तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और

जूद्र सवको करोड़पति वनना है। जिसलिओ मैंने कहा कि सवको, वेरिस्टर और शूद्रको, वरावर दो। हरअंक अपनी-अपनी वृद्धि समाजकी सेवामें अपण करे। सारा समाज त्याग करे, तो समाज भूखों न मरे। जुआरी भी अपनी संपत्तिमें दूसरोंको साझीदार रखते हैं। हम तो जुआरियोंसे भी गये वीते हैं। स्टीमरों पर मैंने असे अदार जुआरी देखे हैं, जो अपना खानगी वताकर अपनी जेवमें कुछ भी नहीं ले जाते, पर साथ वैठकर अड़ा देते हैं। आजकलकी हालत देखकर मेरा दिल रात-दिन रोता है। आंखोंमें से आंसू नहीं निकलते, पर दिल रोता है। आश्रममें, जो पराये रुपयेसे चलता है, कोशी अत्य चलाता है, विकारवज्ञ होता है, तो मैं रोता हूं। आश्रममें जो प्रयोग करता हूं, मैं चाहता हूं कि वह दुनियामें भी हो। जिसमें असफल रहूं और जिसे सफल करनेके लिओ चोहे हजार जन्म लेने पड़ें तो भी कम हैं। अपने निजी लाभके लिओ जो वृद्धिका अपयोग करता है, वह कामका ही नहीं। वृद्धिका अपयोग समाजके लिओ ही करना चाहिये। मुझे तो अपने विचार नशी भाषामें वताने पड़ेंगे।

धर्मदेव: किन्तु आप तो यह भी कहते हैं कि आप वर्ण-कर्म दोनोंको मानते हैं।

वापू: देखो, अंक न्यायकी वात है। हम कितना ही प्रचार करें, परन्तु लोग अस पर ध्यान न दें तो क्या किया जाय? असिलिओ मनुष्यके लिओ मीनसेवन करनेको कहा गया है। सत्यके सिवाय दूसरा प्रचार क्या हो सकता है? मैंने कह दिया कि वर्णधर्म क्या है। किन्तु आज मैं असका प्रचार नहीं करता, क्योंकि वह अप्रस्तुत है। वर्णधर्ममें अूच-नीचपनका भाव नहीं है, किन्तु अस्पृश्यतामें अूच-नीचपनका भाव है। असिलिओ अस्पृश्यता वर्णधर्मकी ज्यादती है।

धर्मदेव: यह जातिमें से पैदा हुआ।

वापू: हां, जातिमें से; किन्तु अस्पृश्यता चली जाय तो जातिमें अूंच-नीचका भाव नहीं रहेगा। सबसे बड़ा जंतु सांप है। यह सांप अस्पृश्यताका है। फिर विच्छू और दूसरे जंतु रहेंगे तो अुनकी परवाह नहीं। अस्पृश्यता गृजी कि ...

धर्मदेव : किन्तु वह जात-पांत तोड़े विना नहीं जायगी।

वापू: ये अपवास किस लिओ किये? अंच-नीचका भाव नष्ट करनेके लिओ ही।

वर्मदेव: यह साफ क्यों नहीं कहते? आप जन्म-कर्म दोनोंको मिला देते हैं।

वापू: मैं तो कहता हूं कि जातिका में दुश्मन हूं और वर्णका हिसायती। धर्मदेव: किन्तु आप तो जन्म-कर्म दोनोंको मिला देते हैं। हरिजनोंको शूद्र किस लिओ माना जाय? पर आपने यही कहा है।

वापू: आज में यह वाक्य नहीं कहूंगा। आज तो अितना ही कहूंगा कि अन्हें चण्डाल न माना जाय।

धर्मदेव अाप सनातन धर्मको स्पष्ट क्यों नहीं करते? सनातन धर्म नित्य धर्म है।

वापू: सनातन धर्म शब्दमें भले ही नित्य वर्म हो, परन्तु जनता असे न माने तो असका नित्यत्व कैसे रहेगा? में जैन मतंका — अनेकान्तवादी हूं। अक ही वस्तुको में अकांतिक सत्यके रूपमें नहीं मानता। असिलओ में असि धर्मको सत्य धर्म कहूंगा, किन्तु सनातन नहीं कहूंगा— जब तक असे दुनिया भी न माने।

वर्मदेव: यह अर्थ कहांसे निकाला?

वापू: यह अैतिहासिक अर्थ है। गोष्नका अैतिहासिक अर्थ अलग है, सच्चा अर्थ अलग है।

धर्मदेव: नहीं। आप अपनी स्थिति सनातनधर्मियोंके सामने स्पप्ट नहीं करते। आपको अिन लोगोंसे कहना चाहिये कि सनातन धर्मका अर्थ नित्य धर्म, वैदिक धर्म है; जो अिसके विरुद्ध है वह अधर्म है। 'नास्ति वेदात् परो धर्मः'। आपने अक जगह कहा है कि शास्त्र बुद्धि और हृदय दोनोंको मान्य होना चाहिये। वेदमें बुद्धिके विरुद्ध बात नहीं है।

वापू: दो शास्त्री है और 'दुहितृ' शब्दके बारेमें लड़ते हैं। अक कहता है शिसका थर्य है लड़की और दूसरा कहता है गायको दुहनेवाली। दोनों विवादमें पड़ गये और न्यायाधीश कहता है दोनोंको फांसी दो, क्योंकि अक थेक बात कहता है और दूसरा असी वातको दूसरे अर्थमें कहता है। असी तरह सनातन धर्मके अक-दूसरेसे भिन्न अर्थ करके हम बात नहीं कर सकते। असिलिओ कहता हूं कि सनातन धर्मका आप अनर्थ कर रहे हैं। दस सालकी लड़कीकी शादी करनेकी बात कहनेवाला सनातन धर्म कहलाता है। अब यदि अस बातका लोग साथ न दें, तो असे सनातन धर्म कौन कहेगा? ये लोग कहते हैं कि हमारे पीछे करोड़ों लोग हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पीछे करोड़ों लोग हैं। मैं कहता हूं कि में तो प्राचीन धर्मकी ही बात कहता हूं, जिसका मेरा यह अर्य है। अक आदमीने कहा कि आप अपनेको आर्यसमाजी जाहिर कर दीजिये। मैंने कहा, किस लिओ? लोग मुझे मानना वंद कर दें असीलिओ? मैं स्मृति, अितिहास, पुराण सबको छोड़ दूं? मैंने मूर्ति-

पूजाका अक अलग अर्थ निकाला है। अस मूर्ति-पूजाको में मानता हूं। में तो कहता हूं कि अीसाओ और मुसलमान भी मूर्ति-पूजाक हैं। मेरा धर्म यह है कि संग्रह करने लायक वस्तुका संग्रह करूं और वाकीको छोड़ दूं। जिसलिओ कहता हूं कि मुझे नया नाम नहीं लेना हं। 'हिन्दू धर्म' नाम मेरे लिओ काफी है। हिन्दू धर्म मेरे लिओ अगाध समुद्र जैसा है। जिसमें कशी चीजें आ जाती हैं। असिलिओ में अपनेको आर्यसमाजी नहीं, ब्रह्मसमाजी नहीं, बिल्क हिन्दू ही कहता हूं।

धर्मदेव: आप मूर्ति-पूजा किस अर्थमें मानते हैं ? आचार्य रामदेव कहते हैं कि मंदिर अक सार्वजनिक स्थान है, जिसलिओ वह सबके लिओ खुला होना चाहिये। वैसे, हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिये कि पुजारी मूर्ति-पूजा छोड़ें।

वापू: यहां मेरा मतभेद हैं। मैं मानता हूं कि काशी विश्वनाथमें औरवर-दर्शन करनेवालेको अध्वर-दर्शन होता है। मेरी माता मंदिरमें दर्शन किये विना खाती न थी। वह मुझे कहती कि मैं वहां पवित्र होनेके लिखे, मेरा धर्म पालन हो असिलिओ, जाती हूं। मैंने असे प्रणाम किया। मुझे लगा कि अस माताकों मैं क्या धर्म सिखाअूंगा? ये सब बातें काल्पनिक हैं और भावना पर आधार रखनेवाली हैं।

धर्मदेव: किन्तु पत्थरको रोटी मान लिया जायगा?

यापू: हां, कोओ मनुष्य पत्थरको रोटी समझकर खायेगा, तो असे अस क्षण तो शान्ति ही मिलेगी। विश्वामित्रने वह मांस चोरीसे पाया। संध्या-स्नान किया और वादमें असे फेंक दिया। किन्तु पहले असने असे लिया, तय शान्ति मिली थी न ? में तो सत्यार्थी हूं, अश्वर-शोधक हूं। रोज-रोज मुझे जो नये रत्न मिलते हैं वे देता रहता हूं। यही चीज आज सविनयभंग और अस्पृश्यतावाला वक्तव्य जारी किया असमें है। यह समझमें नहीं आयेगा, क्योंकि सत्याग्रहका शास्त्र नया है, लोग असके आदी नहीं हुने हैं।

वर्मदेव: कुछ लोग कहते हैं कि अन्तरकी आवाजसे आप तो नया वेद निकाल रहे हैं।

वापू: मले ही कहें! में मानता हूं कि वेद नया हो ही नहीं सकता। वेद तो अनंत हैं। किसीके भी हृदयमें अिक्वर प्रेरणा करे और वह वोले तो वह वेद हैं। मोहम्मदका कहा हुआ भी वेदवाक्य हो सकता है। अिसीलिओ तो सत्य वेद हैं। '

धर्मदेव: वेद सत्य है।

वापू: भले ही, किन्तु वेदका अर्थ है शुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञानका सत्यसे विरोध नहीं हो सकता। नीति-विरुद्ध या सत्य-विरुद्ध वचन आये, तो आप कहें कि यह वचन प्रक्षिप्त हैं। या वह वेदयचन हो तो मुझे नान्य नहीं।

धर्मदेव: सत्यार्थप्रकास अभी तक आपको निराधाजनक पुस्तक लगती है ? बापू: नहीं लगी औसा अभी तक मैंने नहीं कहा। क्या कहं?

धर्मदेव: जिस समय आपने कहा था, अस समय तो आपको किसी भी तरह हिन्दू-मुस्लिम अकता करनी थी, जिसलिओ यह, कहा था।

वाप : यानी में झूठ वोला था?

धर्मदेव: नहीं। किन्तु अुस वातावरणका असर आप पर हुआं था। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके यह पुस्तक फिर पढ़ जािअये। मैंने कभी बार पढ़ी है और हर बार पढ़ने पर मुझे अिसमें से नशी-नशी बातें मिलती रहती हैं।

वापूः यह में मानता हूं। पर में आज पढ़नेका समय कहांसे लाअूं? फिर भी देखूंगा।

अससे पहले लेडी ठाकरसी आ गशीं। आज वहुत वैठीं। वेचारी केवल वैठनेको ही आशी थीं। ज्यों-ज्यों अनुके सम्पर्कमें आता जाता हूं, त्यों-त्यों वे अधिकाधिक पुल्न विचारकी लगती जाती हैं। वहुत कम वोलनेवाली हैं। 'प्यारेलाल तो गये' कह कर वोलीं: लल्लूमाशी कह रहे थे कि यह लड़ाशी शब कमजोर पड़ती जा रही है, अब असे 'वन्द कर दिया जाय तो अच्छा। किन्तु मुझे असा नहीं लगता। यह ज्वार-भाटा तो आता ही रहता है। लड़ाशी वन्द कर दी जाय तो जो सैकड़ों वेचारे गये हैं अनुका क्या होगा? कितने ही लोगोंने कितना दुःख अठाया है, दरवाद हो गये हैं। वे सब हताश हो जायंगे।

वापू कहने लगे: सच है।

फिर बोलीं: आपको छोड़नेकी बात चली, तबसे हमारे नाम बार-बार तार आते हैं। वम्ब्रशीसे टेलीफोन आते हैं। मेरा खयाल नहीं है कि आपको छोड़ेंगे। कारण छोड़नेके बाद पकड़ना तो पड़ेगा ही।

वापू: तुमने विलकुल सही वात कही। जब मैं विलायतसे आया, तव जलमें डालनके दजाय मुझे बुलाया होता तो यह लड़ाओं होती ही नहीं। सरकारने लड़ाओंका पैगाम भेजा। फिर तो कोओं लड़वैया भला कैसे अनकार कर सकता है? अससे तो देशकी आत्माका हनन हो जाय।

लेडी: सच वात है। देशकी हिम्मत ही टूट जाय। लड़नेकी शक्ति ही न रहे। जिनको असी वातें करनेसे कैसे रोका जा सकता है ? अनके जैसी भोले दिलकी स्त्रीके सामने वातचीतकी मर्यादा भी किस तरह वतलाश्री जा सकती है ? फिर सनातिनयोंकी वातें निकलीं। वापूने यहांका सत्र हाल कह सुनाया। लेडीने गौड़के तलाक विलके वारेमें पूछा।

वापू कहने लगे: हम किसीसे न कहें कि तुम तलाक दे दें। पर दो आदिमियों में विलकुल बनती ही न हो, अक-दूसरेको देखकर जहर बरसता हो, तो क्या यह कहा जाय कि अन्हें अलग होनेका अविकार नहीं? अक बार आप अविकार दे दीजिये, फिर जिस अविकारका अपयोग न करने देनेका काम समाजका है। ... का किस्सा लें लो। अच्छी पढ़ी-लिखी स्त्री है। असके पितने असे कभी बुलाया नहीं। असका मुंह भी नहीं देखना चाहता। असका क्या हो? लंदनमें मेरे नाम काकाका पत्र आया कि जिस स्त्रीका दूसरेसे व्याह करनेका विचार है। मैंने जिन लोगोंसे कहा कि कानून यह कहता है। बल्लभभाओं कहते थे कि कोओं सात वर्षकी सजा है। किन्तु तुम्हारी जेलमें जानेकी तैयारी हो, तो मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। असकी अब अक युवकके साथ शांदी हो गओं है और किसीने कुछ पूछा तक नहीं। असे मामलेमें क्या हो?

लेडीने मिश्र-विवाहकी वात निकाली और कहा: ये सनातनी विस मिश्र-विवाहकी वातसे वहुत डर गये हैं।

वापू: अव यह भी में समझादूं। आज अस्पृत्यताके सिल्सिलेमें में असका प्रचार नहीं करता। पर अस वारेमें शंका नहीं है कि यह चीज मुझे पसन्द है। लक्ष्मीकी मिसाल ले लो। असे मैंने ब्राह्मणकी लड़कीकी तरह शिक्षा दी। वह आज आश्रमकी लड़की है। असे में ढेड़के यहां व्याह दूं, तो भयंकर संकर हो, असा मुझे लगता है। असका वाप कहता है कि में असके लिखे ढेड़ वर तलाश करूं। वह लड़की ढेड़से शादी करना चाहे तो भले ही करे, किन्तु मुझे तो असके लिखे संस्कारी वर ही ढूंढ़ना था। और वही मैंने ढूंढ़ा। ... ने ही चुनाव किया और हमने तय किया। अस युवकको जल्दी नहीं। लड़ाओ छिड़ गओ और लड़की जेलमें गओ। वह कहता है और लड़की भी कहती है कि आप शादी करा- येंगे तव करेंगे। हमें कोखी जल्दी नहीं है। अस तरहका संयम जाननेवाले दोनोंके विवाहको में योग्य विवाह मानता हूं, किन्तु संकर नहीं मानता।

शामको थिसी वारेमें वात करते हुओ कहने लगे: थिसी चीजके वारेमें निरंतर विचार चलते रहते हैं और मेरे अपने विचार अधिकाधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। मेरे सामने सवाल किया जाय, तब जवाब देते देते भी मेरे विचारोंमें स्पष्टता बढ़ती रहती है। यह कहकर वर्णाश्रमधर्म सम्बन्धी जो विचार धर्मदेवके सामने आज ही विस्तारसे कहे थे, अनुका संक्षेप फिर कह सुनाया।

जेलमें कताबीका काम देनेक वारेमें डोबिलको जो लम्बा पत्र लिखा या, असके जवाबमें वह स्वयं ही कल आकर मीठी-मीठी १८-१-'३३ वार्ते कर गया। वारोंके वाद आकर मुझे बापू कहने लगे: मक्कार शब्द सुना है?

मेंने कहा: हां, लुच्चा, कूटनीतिज्ञ अर्थ है। बापु: हां, यह असा ही है!

किन्तु कताओं से जेलकी आमदनीमें किस तरहकी वृद्धि हो सकती है, यह वतानेवाली अक योजना शामको ही बनाओं और यह बतानेका प्रयत्न किया कि जेलमें अक कैदी रोज सवा पैसा कमाये, तो जिस हिसाबसे भी बीस रुपया रोजका नुकसान होता है। आज सबेरे यह योजना मेजर भंडारीको भेज दी।%

'हिन्दू'मं असके प्रतिनिधिने अंक वाहियात रिपीर्ट भेजी। असे देखकर वाप् वहुत चिढ़े। 'हिन्दू'को तार दिया कि 'जिसे मेरी मुलाकातकी रिपीर्ट कहा जाता है, असमें तो मेरी वातचीतको पूरी तरह विगाड़ कर पेच किया गया है। और असे न छापनेकी भी मैंने चेतावनी दी थी। '

बुस प्रतिनिधिको भी तार दिया: 'मुलाकातका तुम्हारा विवरण वेहूदी विकृतिसे भरा हुआ है। अुसे छापकर तुमने विश्वासघात किया है। वड़ा दुःख हुआ। पर अुससे जो बुरा होना था, वह थोड़ा वहुत तो हो ही गया।'

ं अितने अुलाहने पर भी मुधार करनेकी अिन्सानियत स्वार्थी संवाद-दानाओंमें हो तव न?

फूलचंदको वीसापुर पत्र लिखते हुने:

"तुम्हारे वहां कताबीका काम होता है। यहां तो बास्त्रियोंके वाद-विवाद होते हैं बीर कोबी रूठ भी जाता है। बास्त्रियोंकी तरफने मुझ पर गालियोंकी बच्छी वौछार पड़ रही है। बाज तक जिनका मुझे पता नहीं था, वे मेरे अंव जाहिर हो रहे हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, बैसे अर्थ मेरे वचनोंमें निकाले जा रहे हैं। और बिन सावनोंसे 'सनातन वर्म की विजयका डंका दजाया जा रहा है। बिस विश्वाससे कि बिसके पीछे सच्ची ताकत नहीं है, हम हंसते हैं। यदि बिसमें सच्चा बल हो, लोकमत असा हो, तो प्रसंग हंसनेका नहीं, विक्क रोनेका ही होगा; रोना ही आयेगा। कियत सनातियोंकी यह हलचल बताती है कि अस्पृश्यताकी जड़ें हिल गं हैं और मकान थोड़े समयमें गिर पड़ेगा।"

आज सबेरे वल्लमभासीने कलकत्तेके अस्पृत्य धारासभाश्रीके आये हुओ पत्रकी बात निकाली और पूछा कि असे क्या जवाव १९-१-'३३ दिया है।

वापूने कहा: असे लिखा है कि आप निश्चित रहिये। में जवाव देता किन्तु देशमें ट्यर्थ अत्तेजना फैलेगी, अिसलिओ चुप बैठा है। फिर जरा टहरकर बल्लभभाओंसे कहने लगे: आपको लगता है न कि यह सब जो हो रहा है सो अच्छा ही है? मुझे तो लगता ही है। १९२२ में बहुत बार खयाल आता था कि अरे, देशमें यह क्या हो रहा है? किन्तु अस बार तो पूरा-पूरा आनंद ही होता है। यह खयाल आता है कि सारी लंडाभी खतम हो जाय, चूरा चूरा हो जाय, जो जेलमें बैठे हैं अनमें से भी बहुतसे निकल जायं और हम मुट्ठी भर रह जायं, तो निहायत अच्छी बात होगी। तभी लड़ाओं तेजस्वी होगी और सारा कचरा अकट्ठा होनेये बाद असे जला डालनेके लिओ ही मानो लड़ाओं फिर भड़क अठेगी। दक्षिण अफीकाका मेरा अनुभव यही कहता है। वीचमें लड़ाओं बिल्कुल बन्द हो गओ, किन्तु छ:-सात साल बाद जब फिर चेती, तब असका असा अन्त हुआ, जिसके लिओ मेरा आज भी यही खयाल है कि वह अत्तम अन्त था। और जो समझौता हुआ वह किसी भी तरह नहीं हो सकता था।

होजिलके कुछ तार-तरीकांसे असे ठाकरिया विच्छूकी अपमा देनेकी वापूके जीमें कभी बार आती है। अभी मेजरको असी आज्ञा दे गया वताते हैं कि किसीको अंद पत्रमें आये हुओ ज्यादा पत्र न दिये जायं और अंक पत्रमें ज्यादा पत्र न दिये जायं और अंक

मीरावहनको पिछले हफ्ते लंदनके मित्रोंके बहुतसे पत्र भेजे थे, जिसलिओ औसा मालूम होता है कि वह पत्र नहीं दिया गया होगा। अससे अुमे काफी चिन्ता हुआ। अिसका जित्र करके वापूने लिखाः

"शिस प्रसंगसे शितना पाठ तो तुम सीख ही लो कि फिर असा. घोटाला हो तब तुम मान ही लेना कि मैंने हमेशाकी तरह तुम्हें पत्र लिखा ही होगा, भले ही तुम्हारा साप्ताहिक पत्र मुझे न मिला हो। कोशी गड्बड़ हुआ होगी, तो वह मेरे कावूसे बाहरके कारणोंसे ही हुआ होगी। में वीमार पड़ गया या किसी और कारणसे तुम्हें न लिख सका, तो तुम्हें खबर तो

अेक जातकां विच्छ्ं।

दी ही जायगी कि जिस हफ्ते मेंने पत्र नहीं लिखा। बिसका अर्थ यह है कि तुम कैसे भी कारणोंकी कल्पना न कर लेना, वित्क खवर मिलने तक धीरज रखना। को खी खवर न मिले तो बिनिष्टकी कल्पनाओं न करना। शिक्षर दयासागर है, अिसलिक्षे हम को खी कल्पना करें तो अच्छेकी ही करें। वैसे गीताका भक्त तो को शी भी कल्पना नहीं करेंगा। अच्छा और वृद्धा आखिर तो सापेक्ष है। बीक्ष्यका भक्त जो घटनायें होती हैं अन्हें देखता रहता है और स्वाभाविक रूपमें अपने हिस्सेमें आया हुआ काम करता रहता है। जैसे अच्छा यंत्र यांत्रिकके हाथसे अच्छी तरह चलता है, वैमे ही हमें भी अस महान यांत्रिकके चलाये चलना है। बुद्धिवाले मनुष्यके लिओ असा यंत्र वनना बहुत मुक्किल है। किन्तु हमें भून्य वन जाना हो और पूर्णताको प्राप्त करना हो, तो ठीक जिसी तरह करना चाहिये। यंत्र और मनुष्यके वीच मूल भेद तो यह है कि यंत्र जड़ है और मनुष्य पूरी तरह चेतनमय है। मनुष्य अस महान यांत्रिकके हाथमें यंत्र वनता है, तो जानपूर्वक वनता है। श्रीकृष्णने यह बात अन्हों भव्दोंने रखी है:

अीरवरः सर्वभूतानां हृद्येऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया॥"

पत्र लिखनेकी कलाके वारेमें श्री नर्रासहम्को:

"पं और ल० मुझे लिखें, तो भी यह जरूरी है कि तुम मुझे लिखते रहो। तुम मुझे जो कहोगे, यह वे नहीं कह सकते। पत्र भी किसी खास संकल्पसे लिखे गये हों, तो अनका निराला व्यक्तित्व होता है। तुम जानते हो या तुम्हें जानना चाहिये कि प्त्रलेखन भी क्षेक कला है। जो स्वाभाविक ढंगसे और विषयानुकूल लिखते हैं, अनमें यह कला आ जाती है। तुम्हें यह कला संपादन करनी चाहिये।"

पूना-करारके खिलाफ बंगालमें हो रही हलचलके वारेमें वल्लभभाशीं वात करते हुओं कहने लगे: यदि अस्पृश्योंके आंकड़ोंके वारेमें गड़वड़ हो, तो हमें सुधार करना चाहिये। वाकी तो कुछ भी करनेकी बात नहीं मालूम होती। दलित वर्ग स्पृथ्य होते हुओं भी अन्पृथ्यों जैने हैं। वे भले ही अपनेको अनुमें गिन लें।

ठक्कर वापाको लिखाः

"अस वारेमें मुझे जो कुछ लिखना जरूरी हो लिखना। कहीं भी हमारी मूल हुआ हो, तो हम स्वीकार करेंगे। अपवासका ददाव पड़ने पर भी यदि न्याय ही हुआ है, तो कोश्री विचार करनेकी वात नहीं है। यदि अन्याय हुआ

हो तो जरूर सोचनेकी वात है। मुझ पर 'अमृतवाजार पत्रिका' की कतरनका कोओ असर नहीं होता। यह घांचली है या असके पीछे कुछ है? षांघली है तो किस लिओ?"

साथके दूसरे पत्रमें:

"गोखलेकी संवर्त्सरीके वारेमें मुझे करसनदासने लिखा था। गोखलेका नाम सस्ता वनानेकी जरा भी बिच्छा नहीं होती। १९ फरवरी गोखलेको शोभा दे अस तरह मनानेके लिखे देश अभी तैयार नहीं है। अनकी पित्रता और सेवाकी कीमत अितिहासमें होगी। शायद हमारे जीतें जी न हो। अस्पृश्यताके दिन स्वतंत्र रूपमें भले ही मनाये जायं। यह मेरी पक्की राय है। आपको असमें बहुत तथ्य नहीं मालूम होता?

"'संघ' अभी द्वारका तो नहीं पहुंचा, किन्तु सिर पर तलवार लटक ही रही है। राजाजीकी छतरी तो ही है, किन्तु अस बार अन्हें तपना है असलिओ छतरी कैसे काम दे? फिर भी आप हरिजीसे और अैसे मुख्य योद्धाओंसे पूछ देखिये। वे 'हां करें तो आगे विद्ये, नहीं तो राजाजीके पत्रको दवाकर रख दीजिये। मेरे पास अनुका पत्र आया था। असे मैने घनश्यामदासके पास भेज दिया था।

"अन्हें नामका मोह नहीं। मैं चाहूं तो वे वदलनेको तैयार हो जायंगे। मेरी जिच्छा तो जरूर है। किन्तु काल वलवान है। वह हमारी जिच्छाओंकों सांपकी तरह जीती ही निगल जाता है। वहां मेरे जैसे महात्मा भी अल्पात्मा जैसे लगते हैं। असिल अे मैं तो चुप ही रहा हूं। आपकी पीठ जवरदस्त है। आपको भार अठाना हो तो अठाअये। वैसे तो 'नाम घरावे हेते हिर, वाळ-पणामां जाये मरी'। संघके नामसे न वह तरेगा, न मरेगा। सच्ची कीमत कामसे होगी। काम यमराजको शोभा देनेवाला करेंगे, तो अस्पृथ्यता डायनको पूरीकी पूरी निगल जायंगे। अस वारेमें मुझे जरा भी शक नहीं है।"

हरिभाअू फाटक, शंकररांव ठकार, अनकी पत्नी और श्रीमती भट्ट (वनारसवाली) आये। श्रीमती भट्ट महाराष्ट्री होकर भी २०-१-'३३ हिन्दी बिंह्या बोलती थीं। बनारसमें डोमवर्गमें अस्पृ-श्यताका काम करती हैं। यह पूछने पर कि अपराधी जातिकी हैसियतसे जिन डोमोंको हाजिरी देनी पड़ती हैं, अनके लिओ कोओ काम हो सकता है या नहीं, बापू बोले: अन्हें हाजिरी देनी पड़ती हैं, असके लिओ हमसे कुछ नहीं हो सकता। अन लोगोंको सफाओ बगैरा सिखाने और अनकी अस्पृश्यता दूर करनेका सब काम हो सकता, है। नरिगस बहनसे मिलकर अनका वम्बओका काम देखनेकी सलाह दी। वनारसके पंडे कहते हैं कि अछूत साफ कपड़े पहनकर आयेंगे तो हम नहीं रोकेंगे, मगर तुम ढोल बजाकर मत आओ। तो असका लाभ अछूत लें या नहीं, यह सवाल भी पूछा।

वापू कहने लगे: अिन लोगोंको सलाह देना किटन है। किन्तु सलाह पूछने आयें तो कहा जा सकता है कि तुम साफ होकर, स्वच्छ वस्त्र 'पहनकर जाओ और तुमसे पूछा जाय कि तुम अस्पृश्य हो, तो जाति न छिपाकर जाहिर कर दो।

ठकारको भविष्यके कामके लिखे हमेशाके मुताविक सलाह सुनाथी।
मरा हुआ आदमी पीछे रहनेवालोंको यह सलाह कैसे दे सकता है कि संसार
किस तरह चलाया जाय? किनारे पर खड़ा हुआ मनुष्य समुद्रके वीचमें पड़े
हुओंको क्या सलाह दे? मैंने किसीसे अपनी ली हुआ प्रतिज्ञा छोड़नेको कहा
ही नहीं। जिसे वह काम पसन्द न हो या जो अूव गया हो, वह यह काम
कर सकता है। किन्तु असका निश्चय वह स्वयं ही करे। यहांसे में अुसके
लिखे विचार नहीं कर सकता।

तळेगांवकर, जेंघे और अनके साथ चार दूसरे व्यक्ति पूनाकी किंठनाि अयों किं वातें करने आये थे। आंबेडकरके आदिमियोंमें जाते हैं, तो बे कहते हैं कि हमें तुम्हारे मंदिर नहीं चाहिये, हमें रोटी दो, नौकरी दो। हमें और को आ वात नहीं सुननी है। आप वावासाहय आंबेडकरसे न कह दें कि अनके आदमी असा रवैया न रखें?

वापू वोले: पूनाके ही हरिजनोंमें देश भरके हरिजन तो नहीं आ जाते? महाराष्ट्रमें भी दूसरे हरिजन तो हैं ही। सभी हरिजन कोशी असे नहीं हैं। तुम हरिजनोंका श्रेक स्वतंत्र आवादीका नकशा तैयार करों। अनके कुटुम्बोंके बच्चों, स्त्रियों वगैराका पूरा व्यौरा दो, और अनके कामधंधेका भी व्यौरा लिखो। यह वड़ा अपयोगी काम हो जायगा। ये लोग न सुनें तो औरोंमें प्रचार करों। वैसे अन लोगोंसे कहो कि जो मंदिरोंके प्रति श्रद्धाका नाश कर रहे हैं, वे अपना नाश कर रहे हैं। ब्रिन्हें भी समझाओं कि जो रीटी दिला दे वही धर्म है, दूसरा कोशी धर्म नहीं है, यह कहनेके वजाय यह कहें कि रोटी भी सत्य, श्रिंहसा और धर्मसे मिलती होगी तो खायेंगे नहीं तो भूखों मर जायेंगे, किन्तु सत्य, श्रिंहसा या धर्मका त्याग नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूं कि जो धर्म सत्य और श्रहंसाका विरोधी है वह धर्म ही नहीं। सत्य और श्रहंसाका विरोधी है वह धर्म ही नहीं। सत्य और श्रहंसाका विरोधी है वह धर्म ही नहीं। सत्य और श्रहंसाका विरोधी है वह धर्म ही नहीं। सत्य और श्रहंसाका

करता हू। अस प्रकार मेरा अपना शास्त्र सादा और आसान हो गया है। मुझे किसी झगड़ेमें नहीं पड़ना पड़ता।

मंदिरों सम्बन्धी समझौता समझाते हुओ वापूने कहा: असमें हम कोओ त्याग नहीं करते, दूसरोंकी भावनाका आदर करते हैं। ये लोग हमें दूर रखते हैं, असमें अनुदारता और कृपणता है। हम यह अनुदारता और कृपणता िक्रनके प्रति दिखाना नहीं चाहते, असीलिओ यह सूचना है। अस सूचनाको ये स्वीकार करें या अस्वीकार करें, असमें अन लोगोंकी बहुत बड़ी कसीटी है। हम वच्चोंको प्याजका बड़ा शौक था। वैष्णव धर्ममें प्याज खाये नहीं जाते, पर हम मांके साथ झगड़ा करते। मां वेचारी खुद न खाती, किन्तु हमारे लिओ अलग प्याज बनाकर हमें खिलाती थी; और हमें खिलाते-खिलाते आलोचना करके मांने हमारी आदत छुड़वा दी। यह असकी शुद्ध अहिसा और सत्याग्रह था। हमारा सिद्धान्त भोगका था, असका त्यागका था। अपना त्याग न छोड़ते हुओ और हमारे भोगको रिझाकर भी वह प्रेमके जोरसे असे छुड़वा सकी।

यह पूछने पर कि सनातनी जो ग़ालियां देते हैं, असके बारेमें क्या वृत्ति रखी जाय, बायूने कहा: हमारी वृत्ति दादूके अस भजनकी होनी चाहिये: 'निन्दक वावा वीर हमारा'।

जेधे कहने लगे: तुकाराम भी यही कहते हैं: 'निन्दकाचें घर असावे शेजारी'— निन्दकका घर पास हो।

मालवीयजीके वक्तव्यसे वापूको वड़ा अचभा हुआ। मालवीयजीने वापूसे पूछेताछे विना, कोओ संदेशा भेजे विना, सनातिनयोंके साथ समझौतेके, प्रायिचत्त, शुद्धि तथा वत आदिके अपने रास्ते सुझाये। अस पर मुलाकात दूंया न दूं, यह विचार करते रहे। अन्तमें मालवीयजीको लम्बा पत्र लिखवाया।

पुरुषोत्तम त्रिकमदास आ पहुंचे। अन्होंने यह कहा था कि अस्पृश्यताके बारेमें बातें करने आयेंगे। अन्होंने असर २१-१-'३३ तरह शुरुआत की:

आपके आखिरी वक्तव्यका अर्थ बंहुत लोग यह करते हैं कि महात्माजीने अब सबको हरिजन कार्यमें लगनेकी अजाजत दे दी है। हंसा महेता अस तरह सोचती हैं। मैं औसा नहीं समझता। किन्तु बहुतेरे यही समझते हैं। कुछ यह भी समझते हैं कि आन्दोलन अब सजीव नहीं वन सकता और असे चलानेमें रुपया लगाना बहुतोंको व्यर्थका विगाड़ मालूम होता है। मुझे भी असाही लगता है। किन्तु में तो मानता हूं कि कांग्रेसकी आज्ञाके विना असे बंद नहीं किया जा सकता, भले ही यह सारा आन्दोलन वेकार हो। और में मानता हूं कि यह वेकार है।

वापू: तुम आये यह अच्छा किया। किन्तु में असमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वात यह है कि हम जो देखना चाहते हैं, वही हम किसी खास लेखमें पढ़ते हैं। किसी आदमीकी आंखमें हम जो देखना चाहते हैं वहीं देखते हैं। मनुष्य जिस भावनासे देखता है, वहीं अर्थ निकालता है। अस वक्तव्यमें मैंने वहीं लिखा है, जो मैं अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार लिख सकता था। मैंने जो कुछ किया, असके अनुसार मनुष्य करे तो काफी है। मैं जेलमें चला आया, असलिओ सत्याग्रहीकी हैसियतसे मुझे जो कुछ करना था वह मैंने कर दिया। अंदर आ जानके बाद दूसरा कुछ करनेकी मुझमें शक्ति है, असलिओ वही कर रहा हूं। किन्तु किसी शर्त पर मैं वाहर तो हरिंगज नहीं निकलूंगा, और न कभी निकला।

पु ः मेरा कहना यह है कि हम थिस आन्दोलनको चलानेकी खातिर ही चलाते रहेंगे, तो कांग्रेसकी प्रतिष्ठाको धक्का पहुंचेगा। साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि मुझे तो कांग्रेसकी थाज्ञा माननी चाहिये।

वापू: अपनी नीति और स्वभावके कारण मैं अिस मामलेमें भी मदद करनेमें असमर्थ हूं। तुम्हें कुछ भी कहनेके लिओ स्वतंत्र नहीं हूं। अितना ही नहीं, स्वतंत्र होओं तो भी मेरा यह स्वभाव ही नहीं।

पु०: किन्तु आपने यह तो कहा बताते हैं कि जिसे हरिजनोंका काम करना हो वह कांग्रेसका न करे, और कांग्रेसका करना हो यह हरिजनोंका न करे?

वापू: यह तो अंक साधारण सलाह हुओ कि दो घोड़ों पर सवारी न करो। जो आदमी खानगी तौर पर सविनयभंगका काम करे और सार्वजनिक रूपमें अस्पृश्यताका करे, वह अस कामको भी धक्का ही पहुंचायेगा।

पु : किन्तु राजाजी और देवदास कांग्रेसका काम करनेवाले हैं और अब वे मद्रासमें हरिजनोंका काम करनेमें लगे हुओ हैं। असा करें तो?

वापू: यह तुम्हारी अिच्छा पर है। असा करनेसे तुम्हें को जी रोक नहीं सकता, पर में रास्ता नहीं वता सकता। मैंने देवदाससे भी कह दिया, भाशी, मैं तुम्हें रास्ता वता ही नहीं सकता। मैं किसी अिशारेमे भी नहीं समझा सकता, क्योंकि अस वारेमें मैं विचार ही नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर यह कहनेका अधिकार है कि अस कामसे मेरी आत्मा अलग हो गशी है, और अब अस कामको मैं शोभायमान नहीं कर सकता। यह जाहिर करके तुन दूसरा काम

कर सकते हो। मैंने तो देवदाससे भी कहा, 'भाओ, यह काम मैंने करोड़ों पर डाल दिया है। मुट्ठीभर कांग्रेसजन असा न समझें कि हम यह काम नहीं करेंगे तो यह रसातलको चला जायगा।' यदि असा ही हो तो भले ही वह रसातलको चला जाय। किन्तु मैंने असा कभी नहीं माना। हां, असमें कुछ स्वार्थी लोग घुस सकते हैं, वदमाश आदमी आ सकते हैं और गंदगी भी पैदा हो सकती है। किन्तु अंतमें सारा मैल निकल जायगा और आन्दोलन स्वच्छ ही होकर रहेगा।

पुः किन्तु बहुतसे साथी दूसरी तरफ चले जा रहे हैं।

वापू: भले ही। अस परसे मैं अतना समझ्ंगा कि अन लोगोंमें आत्म-विश्वास नहीं रहा। जिस आदमीकी आत्मा कहे कि मुझे तो यही काम करना है और मैंने जो प्रतिज्ञा ली है असे पालना चाहिये, वह अस काममें लगा रहे। कुछ वहनोंने मुझसे सलाह गांगी। मैंने अन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाशी और कहा कि अपनी प्रतिज्ञाका अर्थ भी तुम्हीं करो। यद्यपि यह प्रतिज्ञा तुमने मेरे सामने की है, किन्तु असका अर्थ तुम्हारे लिओ में नहीं करूंगा। वह तुम्हींको करना चाहिये।

पु ः ये वहनें हरिजनोंका काम करती हैं?

वापू: नहीं, वे तो थाना जेलमें वैठी हैं। वे स्वतंत्र विचार करके गओं। मैंने अन्हें कोओ सलाह नहीं दी; मैं दे ही नहीं सकता। मेरा पोता मुझे लिखता है: 'मैं तवीयत खराव होनेके कारण आज तक वैठा रहा असिलिओ शर्माता हूं। अब फिर अपने काममें लग जाआूंगा।' असे मैंने कोओ भी सलाह नहीं दी।

वैसे अंक वात कह दूं कि जिसे डर हो गया हो कि मुझसे जेल वरदाक्त नहीं हो सकेगी, असे जेल जानेका आग्रह रखनेकी जरूरत नहीं। असे शीमानदारीसे कह देना चाहिये कि यह मेरे बूतेसे वाहरकी बात है। मैं अब लड़ाशीके लिओ वातावरण नहीं पाता। असे यह जाहिर करनेका हक है।

्रपुः किन्तु यह अनुशासनके विरुद्ध नहीं कहा जायगा?

वापू: नहीं, मैं असे अनुशासनके विरुद्ध नहीं मानता।

पुं : हरअंक सिपाहीको अस तरह जीमें आये सो कहनेकी छूट नहीं हो सकती।

वापू: हमारी लड़ाओमें है। क्योंकि मैं यह कहकर अंदर आया हूं कि हरअकेको यह लड़ाओ अपने आप चला लेनी पड़ेगी। बोअर युद्धमें जब छापामार लड़ाओं हो रही थी, तब पहलेके सेनापित चाहे जो भी कर गये थे, किन्तु डीवेटर्न अपनी बुद्धिके अनुसार काम चलाया। ये सब वातें में तुम्हारे जैसे दृढ़ विचारके आदमीके सामने कर रहा हूं, क्योंकि में जानता हूं कि तुम जो सोचते होगे वहीं करोगे। नहीं तो मुझे जो कुछ कहना था, में कह चुका हूं। अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अितना कह दूं कि तुम्हें यह कहनेकी आजादी है कि अब तुम्हें विश्वास नहीं रहा।

पुः किन्तु में यह नहीं मानता कि मुझे यह आजादी है।

वापू: यह दु:खकी बात है कि सत्याग्रहमें मनुष्य हमेशा सत्य पर विश्वास नहीं रखता। अस लड़ाओमें भी दो तरहके आदमी हैं। अंक नीतिसे सत्यको माननेवाले और दूसरे सत्यको त्रिकालावाब सिद्धान्तके रूपमें माननेवाले। मैं जो बात कह रहा हूं, असे वे नीतिवाले नहीं अपना सकते। दूसरे असे अपनायेंगे और सत्यके अनुसार चलेंगे।

प्राटीलने अंक काम किया, सो मुझे अच्छा नहीं लगा। मंने अन्हें चेतावनी दी थी कि मैं सलाह नहीं दे सकूंगा। मैंने जो बात कही है, वह तुम भले ही औरोंसे कह देना, किन्तु असका अपयोग छिपे गश्तीपत्रके लिखे न हो। मेरे साथ हुओ वातें सार्वजनिक रूपमें कहनी हों तो कह सकते हो, किन्तु खानगी तौर पर नहीं फैलानी चाहियें।

यही चीज दूसरे शब्दों में : सच्चा मनुष्यत्व किस तरह प्राप्त हो सकता है ? निसके लिओ कैदीकी हैसियतसे भी सन्देश दिया जा सकता है। सत्यके लिओ, जिससे वड़ा और कोशी काम सिद्ध करनेका है ही नहीं और जिससे ज्यादा कड़ा मालिक दूतरा कोशी नहीं है, जेलसे भी कहा जा सकता है।

हम सत्यसे कितने दूर हट गये हैं, यह अच्छी तरह समझ नहीं सके।
में घड़ी भर भी नहीं समझ सकता कि सत्याग्रहमें गुप्तताके लिश्ने कैसे स्थान ।
हो सकता है ? सत्याग्रहमें हमें अपनी पूरी शक्तिसे अपना सत्य व्यक्त
करना होता है, जब कि गुप्ततामें कायरता और झूठ है। फिर भी में
देखता हूं कि सत्याग्रहके नाम पर ही बेहद गुप्तता चल रही है। मेरे नामसे
सबकों कह देना कि सब प्रकारकी गुप्तता पाप है। गुप्तताके बिना लड़ाशी
न चल सकती हो, तो भले ही वह बन्द हो जाय। अितना तो समझ ही
लो कि गुप्तताके कारण लड़ाशी चलती दीखती हो, तो यह भ्रम और
मायाजाल है। भय और अविश्वास गुप्तताकी अंक नाय पैदा होनेवाली
सन्तानें हैं। और जिस देशमें अनका वातावरण जम गया हो, वहां स्वच्छ
जीवन असंभव हो जाता है। अस शापको हमारे बीचसे निकाल देना
चाहिये। जो भी करो खुल्लमखुल्ला दिन दहाड़े करना चाहिये। तुम क्या

हो, जहां हो और क्या कर रहे हो, असे अच्छी तरह जानो। रुपयेकी या दूसरी गुप्त सहायताकी गुप्त रसीदें न दी जायं। रुपयेके विना और किसी भी तरहकी छिनी मददके विना लड़ाओं चल सकती है, किन्तु सत्येके विना और हिम्मतके विना नहीं चल सकती। अस गुप्तताके कारण ही आडिनेंस राज संभव हुआ है। तुम जिस घड़ी गुप्तता छोड़ दोगे, असी घड़ी जिनके आडिनेंसोंकी दो कौड़ीकी कीमत भी नहीं रहेगी। किन्तु अनके आडिनेंस हों या नहों, सत्यकी खातिर अस पापको अपनेमें से निकाल दो। जहां तक में जानता हूं, यही सत्याग्रहका नियम है।

बिस सम्बन्धमें अक बात जो मैं छः महीनेसे कहता रहा हूं, फिर कहता हूं। हम अक भी चीज गुप्त रख ही नहीं सकते। '३० में मैंने कहा, था कि 'नवजीवन' गुप्त रूपमें निकलता है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। परन्तुं मैंने दरगुजर कर लिया, यद्यपि मुझे दरगुजर करना नहीं चाहिये था। असमें कोओ पाप है सो बात नहीं, किन्तु हमारी लड़ाशीमें जैसा नहीं हो सकता। यहां भी में अस वर्ष व्याकुलचित्त होने लगा हूं और जिसे कहनेका मौका मिलता है, असीको कहता हूं कि यह लड़ाओ बहुत गुप्त रूपसे चल रही है, जो विलकुल ठीक नहीं है। अस गुप्ततामें से जल्दीसे जल्दी निकल जाना हमारे लिओ अच्छा है। यह लड़ाओं असी है कि रुपयेसे नहीं चल सकती। आज तुम्हें जो यह लगता है कि लोग निकम्मे बन गये हैं, डर गये हैं, यह भावना भी गुप्तताके बोझके कारण है। असलिओ यह बोझ हटा देना। दक्षिण अफीकामें गुप्तता थी ही नहीं। यह बात भी तुम सबके सामने सार्वजिनक रूपसे प्रगट करना। यह मले ही सरकारके कानों पर जाय। क्योंकि असमें में तो सरकारकी मदद ही कर रहा हूं, असका नुकसान नहीं करता।

पु०: पाटीलने आपके नामका अपयोग नहीं किया। युलेटिंन तो खुले तीर पर नहीं निकाला जा सकता। वैसे जिस ढंगसे निकल रहा है, असे गुप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अस पर मुद्रक और प्रकाशकके नाम होते हैं।

वापू: मैंने यह नहीं कहा कि शिसमें पाप है। हम अपनी तमान खानगी वातें जाहिर करनेको वंघे हुओ नहीं हैं। किन्तु यह लड़ाओ — सत्याग्रहकी लड़ाओ — अस तरह नहीं चल सकती। यह लड़ाओ किसीके जेल चले जानेसे वचनेवाली नहीं हैं। अक भी काम हम औसा न करें, जिसके वारेमें हम यह चाहें कि असका पता सरकारको अधिकसे अधिक देरमें लगे। तुम्हारे बुलेटिन मैंने '३१ में देखे थे। अन्हें निकालनेके ढंगमें में चतुराओ देखता हूं, वड़ी होशियारी पाता हूं। अस सारी कुशलताका विचार करने पर मेरा

तो सिर चक्कर खाने लगता है। किन्तु विसमें मुझे लोगोंका हित नहीं दीखता, शिससे लोग अपूर नहीं अठ सकते। यह तो असी बात है कि चूंकि हममें अठ आ गथी है, श्विसलिओ अस अठको कायम रखा जाय। यह वतानेकी बात है कि रावणके दसों सिर आज भी कायम है। किन्तु में गुमसे कहता हूं कि असीसे डरकी डायन पैदा होती है।

पु॰: किन्तुं विसमें गुप्त यद्या है ? प्रेमके कानूनका आदर करना थोड़ा ही हमारा धर्म है ?

वापू: सत्याप्रहीकी हैसियतसे धर्म है। किन्तु यह वात समझाने में मुझे घण्टों छग जायंगे और वह मैं देना नहीं चाहता। यह छड़ाओं असी है कि अखवारोंके विना, मकानके विना, आदिमियोंके बिना, खानेके विना चल सकती है, असा विश्वास होना चाहिये।

पु : मेरे खयालसे वम्बकीमें तो संगठनके विना नहीं चल सकती।

वापू: किन्तु मैं जिस ढंगकी वात कह रहा हूं, असमें अेव तरहका संगठन ही है। दांडी-कूचका किसने संगठन किया था? लोगोंमें स्वाभाविक जोश आ गया था। किस लड़ाओमें स्वाभाविक जोशकी वात है।

प्०: स्वाभाविक जोश तो वन्द हो जायगा।

वापू: मैं यही चाहता. हूं, अिसीके लिखे चिन्तित हूं। तुम जो कह रहे हो, वह सारी वात मैंने मनमें विचार ली है। किन्तु आज अकाअंक तुम्हें नहीं समझा सकता। किसीको यह चीज सूझ जाय और वह अिसे जाहिर करे, तो मैं यह समझूंगा कि अुसने बहुत वर्षोंका काम कर लिया है। मुझे शुरूसे ही जाहिर कर देना चाहिये था कि थिस मामलेमें मेरी भूल हुआ। मान लो कि आज ही मैं बाहर निकल आबूं, तो पहला काम नेरा यही होगा कि सेनापतिकी हंसियतसे मैंने जो भूल की है अुसे प्रगट करूं और सबसे कहूं कि गुप्तताका कोशी आश्रय न ले। अतना करो तो आहिनेंसोंके विख्ड लड़नेके जिस झगड़ेमें पड़े अुसमें पड़नेकी जरूरत न रहे।

बें॰ पी॰ आबी॰ को आज बढ़िया मुलाकात दी। विलको मंजूरी देनेके वारेमें सरकारकी मुक्किलोंकी वातकी कलबी २२-१-'३३ खोल दी। कल बझे, देवबर और पटवर्धन 'हरिजन-सेवक'के अंग्रेज़ी संस्करणके लिखे चर्चा करने आये थे। वापूने कुछ सवाल पूछे थे। अनका जवाद न देकर तीनों भाओ स्पष्टीकरणके लिखे खुद ही आ गये और सब द्यौरेवार सफाओ कर गये।

अनके जानेके बाद वापू कहने लगे: अन सब आदिमयों पर गोललेकी आव्यात्मिकताका असर देखते हो न? हम महाराष्ट्रमें प्रपंच, छल-कपट और सरलताके अभावकी हातें सुनते हैं। किन्तु अन सवमें सरलताके सिवाय कुछ भी नहीं है। असका यश गोललेको है। मुझे तो यह साफ दीखता है कि आज भी गोललेकी आत्मा काम कर रही है।

गोललेके प्रति भक्ति वापूमें पग-पन पर जाग्रत हो रही है। यह 'हरिजन-सेवक' का काम सर्वेट्स आफ जिडियाके आदिमिथोंके द्वारा हो, वझे जैसे आदिमी जिम्मेदारी लें, यह आग्रह वापूका असीलिओ है कि पुराना सम्बन्ध ज्यादा मजबूत हो जाय।

कल सवरे लखनअूसे मिली हुआ स्वदेशी पेनका अपयोग करके कहने लगे: अससे काम लेनेमें काफी मुश्किल होती है।

मैंने कहा: असे छोड़ना पड़ेगा। किन्तु मेरे पास असीमें की नभी पेन घर पर रखी है, वह मंगा लूं तो?

वापू: किस लिओ ? यह आग्रह थोड़े ही है कि यही पेन काममें ली जाय और विदेशी न ली जाय ? यह पेन भी हमें वनाना आना ही चाहिये, असा भी किस लिओ ? लिसमें मुझे गहराओं में हेप दीखता है। वहुतसी चीजें असी हैं, जिन्हें हम नहीं वना सकते। अन्हें भले ही विदेश वनायें और अनसे कमायें। हमारा आग्रह तो यही है कि जो चीज हमारे यहां होती है, असे वाहरसे न मंगाया जाय। गेहूं हमारी पैदावार है। अब हमारे ही गेहूं ले जाकर शायद आस्ट्रेलिया ज्यादा विद्या गेहूं पैदा कर ले, तो हम आस्ट्रेलियाके गेहूं क्यों खायं? हम अपना वीज सुधारें, नहीं तो हमारे यहां जैसा पैदा होता है अससे काम चलायें। यही वात क्ओके वारेमें है। वह हमारी ही पैदावार है, हमारी भूमि असे हजारों वर्षोंसे पैदा करती है। अब मिस्रसे विद्या क्ओ आती है, असिलिखे हम अपनी क्ओको भूल नहीं सकते। अपनी क्ओकी किस्म भले ही सुधारें, किन्तु न सुधरे तो हम अपनी क्औसे काम चला लें।

किन्तु अस तरह मैं अस पेनसे अूव नहीं जाअूंगा। किसीने अुत्साहसे वनाओं है, तो थोड़ी मेहनत करके भी असकी आजमाअिश तो करूंगा ही।

राजाजीका पत्र आया — लम्बा पत्र । अन्हें वापूके वक्तव्यमें प्रतीत होनेवाली अहिंसाके दर्शनसे आनन्दिमिश्रित आश्चर्य होता २३-१-'३३ जा रहा है। देवदासके भाषणोंको शैली, भाषा, वक्तृत्वकी छटा, प्रामाणिकता आदिकी दृष्टिसे सम्पूर्ण भाषण वताकर कहने लगे: वह अन्तःप्रेरणासे वोलता है। सनातिनयोंकी खलवलीके वारेमें कहा: अितनी ज्यादा जाग्रति हो रही है कि यह अस वूढ़े और खेत खोदनेकी बात याद दिला रही है। खेत खूब खोदा, अिसलिओ असमें से मारी फसल पदा हुआ। असी तरह हमारा हाल होगा।

वालजीभाश्रीकी पुस्तक वापूको पसन्द न आश्री। फिर सरदारकी राय मांगी, मेरी मांगी, छगनलालकी मांगी और अन्तमें यह बताया कि श्रुन्होंने श्रुत्ते प्रकाशित कर दिया है।

वालजीभाशीका पत्र: "'श्रीसा चरित्र' प्रकाशित कर दिया है। मुझे तो यह गीतासे ज्यादा समझमें आता है और ज्यादा पसन्द है। में मानता हूं कि साधारण आदिमियोंका भी यही अनुभव होगा। में यह भी मानता हूं कि 'श्रीसा चरित्र' के ६०-७० पन्नोंमें जो सामग्री है, वैसी सामग्रीवाले ६०-७० पन्ने दुनियाके साहित्यमें से बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप भी शायद अससे सहमत हों; और अमा हो तो आपको श्रितना जरूर लिखना चाहिये था कि असे ६०-७० पन्नोंके समूह दुनियामें अंगलियों पर गिनने लायक भी मुहिकलसे ही निकलेंगे।"

प्रेमावहनका रूठना अस हफ्ते पूरा हुआ और अनका ३८ पन्नोंका पत्र आया। बिसल्बि वापूने भी कथी पन्ने लिखे: "तू मुझे पागल लिखे, अिससे में नहीं घवराता। पर मुझे तेरी भूल मालूम हो और अुसे न कहूं तो में तेरा हितैपी, साथी, मित्र या पिता नहीं माना जा सकता। मुझे विचित्र तो यह लगता है कि शुद्ध भावने मैं जो कहता हूं, अससे तू नाराज कैसे हो जाती है? मेरा अपकार क्यों नहीं मानती? हमारे वारेमें किसीके मनमें जों कुछ महसूस होता हो अप वह कह दे, तो हम असका अपकार न मानें? मैंने तो यह पाठ वचयनसे सीखा है। अितना तो तू मुझसे सीख ही ले। मेरी परीक्षा गळत होगी तो में दयाका पात्र बनूंगा, और सच्ची होगी तो तेरा अपकार होगा। तुझे तो दोनों तरह लाम ही होगा। क्योंकि जिसके साथ पाला पड़ा है, असे तू ज्यादा अच्छी तरह जान सकेगी। में चाहता हूं कि मेरे दोप और मेरी कमी ता सभी पूरी तरह जान छें, और अुन्हें बतानेकी मेरी सदा ही कोशिश रहती है। मैं अपने विचार भी छिपाना नहीं चाहता। में असा जरूर हूं कि लिखने कि मुझमें शक्ति हो तो अन्हें लिख डालूं। पर में जानता हूं यह संभव नहीं। मुझे तो दुनियामें असी अंक भी शक्तिका होना संभव नहीं दीखता, जो विचारकी गतिको पहुंच सके। कोओ असे पानेका यंत्र खोजे तो पता चले — अितना लिखते-लिखने तो मेरे विचार ब्रह्माण्डकी पांच-सात प्रदक्षिणा कर आये।

"तू अितना कवूल करेगी कि हममें जहर है या नहीं, अिसकी परीक्षा खुद कर सकनेका को जी नियम नहीं है। जहर जमा करनेकी अच्छा न हो तो जहर होगा ही नहीं, सो बात भी नहीं। यह हम पर अनिच्छासे मवारी गांठता है। शायद यह बात तू मंजूर नहीं करेगी कि जिसमें कोष है असमें जहर है ही। यह बात तू मंजूर न करे, तो कहना होगा कि जहरका हम दोनों अक ही अर्थ नहीं करते। मुझे याद है कि वा ने मुझे बहुत बार जहरीला माना है। में असके आरोपसे कैसे अनकार कहं? मेंने अपने वचनमें जहर न माना हो तो क्या हुआ? असे वह चुभा, यह मेरे लिओ काफी होना चाहिये। जो वचन पूरी तरह सत्य और अहिसामय है, वह कभी किसीको चुभता ही नहीं। शुरूमें वह डंककी तरह लगे यह दूसरी बात है, किन्तु असा महसूस करनेवाला भी बादमें असके अमृतको स्वीकार करता है।

"मैं चाहता हूं कि तू सभी मामलोंमें अपनी परीक्षिका न बने। हो सकता है कि दूसरे ज्यादा अच्छी परीक्षा कर सकें। जहरका प्रकरण यहां खतम करता हूं।

"तरे आश्रम छोड़नेका सवाल अभी अप्रस्तुत है। तेरे पत्रसे में यह समझता हूं कि में छूटूं और आश्रममें रहने लगूं, तभी यह प्रश्न अठ सकता है। नीतिकी दृष्टिसे तो शायद यह प्रश्न तभी अठ सकता है। में आश्रममें न रह सकूं, तब तक आश्रमकी दृष्टिसे तो यही माना जायगा कि में जेलमें हूं; और जब मैंने आश्रमसे विदा ली, तब तुम, जो आश्रममें रह गये हो, मेरे वापस आ सकने तक वंधनमें हो। यदि मेरा यह मत ठीक हो, तो मेरे वहां आनेके बाद क्या करना अचित होगा, यह विचार अभी करना शक्ति और समयका दुर्व्यय है।"

हरिजनसेवाके वारेमें रजवाड़ोंमें पत्र लिखेः "भाओं गोरडिया,

"हरिजनसेवामें ठाकुर साहिव और आप कुछ मदद दे रहे हैं? मन्दिर खोलनेमें प्रजाके नाराज होनेका शायद डर लगता हो, किन्तु भाम (भाम = मरे हुओ ढोरका चमड़ा अतारने देनेका कर) का क्या हुआ? मुर्दार ढोरकी व्यवस्था किस प्रकार होती हैं? आप ढेड़ोंसे असका रुपया लेते हें? यदि अनसे मुर्दार मांस छुड़वाना वाहते हों, तो अन्हें मजदूरी देनी चाहिये और ढोर पर होनेवाली कियाकी देखरेख होनी चाहिये। जरा मेहनतका काम है, नुकसानका नहीं हैं। कचहरीमें, अस्पतालमें अनके क्या हाल होते हें? हिसाद देंगे?"

पटणीको:

"सूज भाओश्री,

"आप मीकेसे पहुंच गये। शरीर अच्छा वनाकर आये होंगे। हरिजनसेवामें आपकी मदद सबसे बढ़कर हो, यह मांग सकता हूं न? काम भले ही अपन, ढंगसे कीजिये। किन्तु आपका काम करनेका ढंग असा होना चाहिये, जो दूसरोंसे बढ़ाचढ़ा हो। चाहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकेंगे। कीजिये। भाम पर जल्दी नजर डालिये। ढेड़-चमारोंसे मुर्दार मांस छुड़वानेके लिओ भामके मामलेमें बहुत फेरबदल करनेकी जरूरत हैं।"

पटवारीको :

" आदरणीय रणछोड्भाओ,

"आपको अब जल्दी नहीं छोड़ सकता। आप तो कह गये हैं कि मंदिरके सिवाय और सब आपको मंजूर है। मन्दिरोंके लिखे भले ही में मरूं। किन्तु और सब तो धमं जानकर आपको करना ही पड़ेगा। आप मदद करें तो मुर्दार मांस तुरंत छुड़वा सकते हैं। और स्कूल, अस्पताल, कुखें वगैराका बन्दोबस्त अच्छी तरह होना चाहिये। आपने ही तो कहा है कि अस्पृदय नारायणका नाम जपें और स्नानादि करें तो हमारे जैसे ही हैं। अुन्हें औस बनानेमें मदद दीजिये, फिर मुझे जितनी गालियां देनी हो अुतनी देना। आपको अधिकार है। मेरा काम कीजिये। मेरे जवाब मिले होंगे।"

अक पत्रमें मौनका अर्थ और अन्तर्भाव समझाया (हिन्दीमें):

"मौनका अर्थ न बोलना, न अिशारा करना, न देखना, न सुनना, न खाना, न पीना अर्थात् अकांतमें रह अंतर्ध्यान होना। मौनके दिन औश्वर-ध्यान होना चाहिये। मौनका हेतु अंतर्ध्यान होना है।"

"विकारको वशमें करनेके लिखे अंतर्मुख वननेकी जरूरत है। अन्नितिका मूल मंत्र आत्मसमर्पण है। अन्नितिका अर्थ है आत्मज्ञान।"

. . . जेलसे छूटे तो जागे। प्रश्न तो होंगे ही। अन्हें जवावमें लिखाः

"वाहरसे खाना मंगानेकी बिजाजत मिलने पर जो शरीरको अच्छा रखनेके लिखे वाहरसे मंगाता है, वह दोप नहीं करता। किन्तु जो अन्दर मिले असीमें आग्रहपूर्वक संतुष्ट रहता है, वह वन्दनीय है। जो अन्दर मिलनेवाली खुराकसे शरीरकी रक्षा कर ही नहीं सकता और जिसे वाहरसे मंगानेकी छूट है और वाहरसे आसानीसे मंगा सकता है, फिर भी जो वाहरसे न मंगाकर अशरीरको विगड़ने देता है वह हठी है। शायद पठित मूर्खोंमें भी गिना जाय।

"यह तो मुझे हरगिज नहीं लगता कि चोटी रखनेमें हानि है। यह दीर्घ कालसे चला आनेवाला रिवाज है। असे तोड़कर सुधारक अपाधि मोल न लें। प्रत्येक रिवाजके लिखे प्रवल कारण न मिले, किन्तु वह लोकप्रिय हो और असमें नैतिकताका भग न होता हो, तो असका पालन करना चाहिये।"

"अपवाससे तन्दुरुस्तीको कोओ नुकसान नहीं हुआ। बुढ़ापेमें भी अपवास सहन किया जा सकता है। और जो आध्यात्मिक दृष्टिसे किया जाता है, असे सहनेमें मुश्किल नहीं होती। शरीर तो क्षीण होता ही है, क्योंकि शरीरमें चरवी कम होती है।"

लक्ष्मण शास्त्री वनारस जाते हुओ यहां आये। अन्हें वापूने मालवीयजीके समझौतेकी भूल वताओ। वम्वजीके समझौतेमें असा नहीं लिखा या कि प्रायिश्चित्त करनेवाले हरिजनको मंदिरप्रवेश कराया जायगा। हम तो कहते हैं कि आजकल कोओ चांडाल नहीं हैं, असिलिओ किसीको प्रायश्चित्त करनेकी जरूरत ही नहीं। औरोंको तो खुद स्वच्छ वनना है। वे तो खुद ही स्वच्छ होकर मंदिरप्रवेश करेंगे। किन्तु मेंने मालवीयजीसे कहा कि आप अक वात कर सकते हैं। दूसरे हिन्दुओंको जो शर्ते पालनी पड़ती हैं, वे शर्ते अस्पृश्योंके लिओ भी जरूर रखी जा सकती हैं। पर यह तो सार्वजिनक प्रतिवंध हुआ। यह कोओ प्रायश्चित्त नहीं। वैष्णव मंदिरमें जानेवाले हरओक वैष्णवके लिओ जो पावन्दी हो, वैसी विशेष पावन्दी रखी जाय। वम्वजीके समझौतेमें तो मालवीयजी भी थे। असिलिओ वे प्रायश्चित्तकी वात करें, तो वह प्रतिज्ञाभंग कहलायेगा।

सेवासदनकी १४ लड़िकयां आंओं।

वापू: तुम मेरी सारी अंग्रेजी समझ लोगी, तब तो मैं तुम्हारी अुमरमें जितना होशियार था, अुससे तुम ज्यादा होशियार मानी जाओगी। विलायतमें तो मैं सबसे 'वेग योर पार्डन', 'वेग'योर पार्डन' किया करता था।

स०: स्त्रियोंके लिओ खास काम क्यों होना चाहिये?

वापू: स्त्रियां पुरानी वातोंसे चिपटी रहनेवाली होती हैं, अिसलिओं खुनके साथ चतुराओंसे काम लेना चाहिये। स्त्रियां ही अिस कामको सबसे अच्छा कर सकती हैं। तुम्हें अुनके साथ साववानीसे वात करनी चाहिये। अुनके बच्चोंको प्रेमपूर्वक खेळाना चाहिये। गालियां न वकनेके लिओ अुन्हें बहुत चीरजसे समझाना चाहिये। अुन्हें घरसे वाहर लाना चाहिये और अपने साथ खूब हिलाना-मिलाना चाहिये।

तुम्हारे कार्यकर्ताओंमें सब हिन्दूधर्मको माननेवाले होने चाहियें। हिन्दूधर्मका मर्म समझनेवाले ही अस काममें पड़ें। अस कामके लिओ शुद्ध धार्मिक वृत्तिके स्त्री-पुरुष मिलें तो काम अच्छा हो। सकता । असके खर्चकी जिम्मेदारी अस्पृश्यतानिवारण संघकी होगी। असकी नीति पर मेरा नियंत्रण रहेगा। यह पत्र कहांसे छपे, यह बहुत महत्त्वकी बात नहीं। असकी नीति कमसे कम विरोध मोल लेकर अस्पृश्यता मिटानेकी होगी। असके मुख्य लेख में लिखनेकी आशा रखता हूं। मेरे सिद्धान्तके अनुसार असे स्वावलंबी तो होना ही चाहिये। जिस पत्रके लिखे लोगोंकी मांग न हो, अस पत्रको चलानेके लिखे में संघसे नहीं कहूंगा। बहुत करके श्री शास्त्री असके सम्पादक होंगे।

गोपालन या मैंके दोनोंको पूरा विचार किये विना सुव्वारायनके विलक्षे लिए वाअसरॉयकी मंजूरीके बारेमें वक्तव्य देनेसे अनकार कर दिया। गोपालनको जल्दी वक्तव्य चाहिये था, असिलिओ असने अक मुलाकातमें भी दखल दिया। अस पर वापू बोले: अखबार मेरे लिओ हैं या मैं अखबारोंके लिओ हूं?

गोपालन: अखवार आपके लिओ हैं।

वापू: तव मुलाकात देनेके लिओ मुझे समय मिले, तव तक तुम्हें ठहरना चाहिये न?

शामको वल्लभभाञीके साथ चर्चा करते करते वापूने अपने मनमें वाजिसरॉयके प्रस्तावकी जांच-पड़ताल कर ली। यह कहा कि यह विल पास हो जाय तो सब कुछ मिल गया। मैंने कहा कि यह विल निषेधात्मक है, जिसलिओ जिस विलके परिणामस्वरूप कोओ मंदिर नहीं खोलेगा।

वापू कहने लगे: तो भले ही वन्द रखें। अस तरह सभी मंदिर वन्द हो जाते हों, तो में प्रसन्न होअूंगा।

मैंने कहा: तब दरवाजे पर मारपीट होगी।

वापू: हो सकती है, आंबेडकरके आदमी हों तो। किन्तु हमारा वल होगा वहां सनातनी समझ जायंगे, नहीं तो हम समझ जायंगे।

असे समय भी में किसीसे, अदाहरणार्थ राजाजीसे, पूछे विना निर्णय नहीं दे सकता न? अस तरह वल्लभभाओसे पूछा।

वल्लभभाओने कहा: नहीं, यह दिये विना भी कहीं काम चल सकता है? हमने चर्चा कर ली, अितना काफी है।

वापू: नहीं, यह तो मैं तात्त्विक सवाल पूछता हूं कि असे समय क्या किया जाय?

वल्लभभाओ कहने लगे: राय देनी चाहिये। राजाजी यहां हों तो जरूर पूछा जा सकता है। किन्तु राजाजी नहीं हैं, अिसलिओ राय दे देनी चाहिये।

आज रातको ३ वजे सुठ गये थे और वाअसराँयकी मंजूरीके वारेमें अपना वक्तव्य मन ही मन तैयार कर रहे थे। २४-१-'३३ प्रार्थनाके बाद अपने आप ही लिखने लगे और सबेरे आठ वजे पूरा कर दिया, और जिस वारेमें सन्तोप हुआ। ११ वजे वापस यार्डमें जाते हुओ वल्लभगाओसे कहने लगे: क्यों, वक्तव्य आपको पसन्द आया? हमारे लिखे यह नया नियम है, जिसलिओ सहज ही जिस तरह पूछनेका खयाल हो जाता है कि ठीक हुआ या नहीं। सुपरिण्टेण्डेण्ट अमराओमें आये तब वापू सो रहे थे। जिस वीच सुपरिण्टेण्डेण्ट विकाय पढ़ा। वापू जागे तो वे पूछने लगे: अब क्या जिरादा है? मुझे कहें तो सरकारको खबर दूं। वह मुझसे यह खबर आज जरूर मांगेगी। पर अब अपनास न करें तो अच्छा। आपके विना कोओ काम नहीं चल सकता। और आप अपनास करते रहेंगे, तो शत्रुके हाथ भी मजबूत होंगे।

वापू वोले: मुझे नुरन्त खुपवास करना पर्झ्गा, खँसी कोशी अन्दरसे आवाज नहीं बा रही है। बिस तरह मैं अपवास करूं, तो यह मेरी मनमानी होगी। वाबिसरॉयके निर्णयसे मैं घवराया जरूर हूं, किन्तु संभव है यह घवराहट तात्कालिक ही हो। खुपवास फिर बा सकता है, किन्तु अभी तो नहीं। अपने स्वाभाविक कममें असे आना हो तो आ जाय। बिसलिओ कव आयेगा, यह मैं नहीं कह सकता। ब्रिटिश मंत्रिमंडलके निर्णयके समय जैसे मैं लाचार हो गया था और मैंने अपवासकी शरण ली थी, अभी तरह लाचार हो जाओं तो ही अपवास करना पड़ेगा। आप सरकारसे कह सकते हैं कि नजदीकमें अपवास करनेका मेरा बिरादा नहीं है। मेरा वक्तव्य तो आपने देखा ही है। बिस वक्तव्यके सिवाय मेरे दिलमें और कुछ नहीं है। आज सबरेंरे मैं तीन वजे अठा। और मुझे क्या लिखना है, बिस बारेमें मेरा दिमाग बिलकुल साफ था। सुन्दर चित्रा (नक्षत्र) ठीक सिर पर चमक रही थी।

पुरुषोत्तम, अनुको पत्नी, श्रीमती गाडगिल और लीलावती मुंशीकी लड़की सब साथ-साथ आये। आनेका कुछ भी कारण नहीं था। लम्बे समय तक व्यर्थ बैठे रहे। अनुकी स्त्रीने पूछा: मैं क्या करूं?

वापूने कहा: क्या हरिजन-कार्य करोगी?

अिस पर यह वहन बोली: मुझे तो जेलमें जाना है।

त्रापूने कहा: तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। वैसे तुम्हें जानना चाहिये कि मैं को भी राय दे ही नहीं सकता। मैं वाहरकी हालतका फैसला कैसे कर सकता हूं? तुम्हें याद होगा कि सन् २२ में वारडोलीका प्रस्ताव पास हुआ और लालाजीका जेलसे पत्र आया कि ठीक नहीं हुआ, तब मैंने कहा था: यह ठीक नहीं। लालाजी जैसे आदमीके वारेमें भी मैंने असा कहा था। अन्हें भी जेलसे. सलाह देनेका हक नहीं था।

श्रीमती पु०: किन्तु मुझे फिट आती है।

वापू: अच्छा! अिसमें क्या है? जानेका शौर्य होना चाहिये। हरवत-सिंहको जानती हो ? अनकी अप्र सत्तर वर्षकी थी। अन्हें जेल जानेकी जरूरत नहीं थी। मैंने अन्हें चेतावनी दी। किन्तु वे कहने लगे कि मरनेके लिओ ही आया हूं। और ६ हफ्तेमें वे मरं गये। और कोशी यह भी न माने कि किसीके जेलमें जानेसे हरिजनोंका काम विगड़ेगा। राजाजी भी चले जायें, तो क्या हरिजनोंका काम रुक जायगा ? जरा भी नहीं। और रुकना हो तो भले रुक जाय। पर वात यह है कि सारा निश्चय तुम्हें करना है। असा है कि कोओ आर्दमी मौतके किनारे बैठा हो, तो भी यह मानता हो कि मेरे लिओ तो जेलू ही शांतिपद होगी और वह अन्दर मरनेके लिओ ही चला जाय। और दूसरी तरफ कोशी मजवूत और तन्दुरुस्त आदमी हो तों भी जानेके लिओ जरा भी तैयार न हो और जेलका विचार ही असे खानेको दौड़ता हो, तो वह क्या करे? अिससे तुम यह न मान लेना कि तुम्हें जेलमें जाना ही चाहिये। जाओ, या न जाओ, में तो दोनोंका समर्थन करूंगा। मेरे कहनेका अर्थ अितना ही है कि मनष्यको आखिरी चोटी पर जाकर वैठना हो तो वह जरूर वैठ सकता है; और जो थक गया हो और जिसे अपने अस कामके वारेमें श्रद्धा या दिलचस्पी न रही हो और अिसलिओ अिसे छोड़कर हरिजनोंका काम ले ले, असके विरुद्ध मेरा मन जरा भी विचार नहीं करेगा।

मैके आया। असने वक्तव्य देख लिया। फिर पूछाः तव अपवास तो नहीं करेंगे न ?

,वापू: अभी तो नहीं।

मैं के: किन्तु आगे चलकर क्या आपको करना पड़ सकता है?

वापू: हां, मैं सरकारको परेशान नहीं करना चाहता, किन्तु सुधारकोंको जरूर करना चाहता हूं। अुन्हें काम करनके लिओ जाग्रत करना चाहता हूं, ताकि समझौतेको अमलमें लानेमें जरा भी ढिलाओ न हो।

. . से ओक वार सत्यको छिपानेकी भूल हुआ थी। असे गुलाम जीलानीका अुदाहरण दिया। अुसने अपनी भूलकी २५-१-१३३ माफी मांगी और वापूको लिखा कि मुझे टोकते और सुधारते रहिये। वापूने जवावमें सुन्दर पत्र लिखा:

"में जानता हूं कि....नरम हैं। यह मेरी दृष्टिसे झूठी दया या दयाकी अतिशयता है और असिलिओ हिंसा है। में मानता हूं कि में असी दया नहीं कर सकता। असीलिओ जहां सत्यकी ख़ामी देखूंगा, वहां तुरन्त ही कहूंगा। तुम्हारा मन गुद्ध है, असिलिओ आगे वढ़ोंगे ही। सत्य और अहिंसा दोनों निर्भयताकी मांग करते हैं। वह न हो तो घड़ी-घड़ी असत्यका आ जाना संभव है। और असत्य हुआ कि हिंसा तो है ही। असिलिओ भले ही जगत हंसे या मूर्ख कहे या जिंदा गाड़ दे या भूख-प्यासका कष्ट दे — हमें तो सत्यका ही पालन करना है। यह काम निर्भयताके विना नहीं हो सकता।"

सत्यकी ही अपासनामें से जयसुखलालको होटलोंके वारेमें नीचे लिखे अनुसार सलाह दी। जयसुखलालने लिखा था कि ताम्बे हरिजनोंको आने देगां, पर यह बात जाहिर नहीं करेगा। असके जवावमें कहा: ताम्बे होटलकी बात समझा। वह अपना अरादा प्रगट न करे और हमें भी प्रगट न करने दें, तो हरिजन कैसे जानेंगे? अस तरह गुप्तदान करनेमें हमारा काम नहीं बनता, लोगोंको शिक्षा नहीं मिलती और लोकमत तैयार नहीं होता। हम सेवकोंको पता नहीं चलता कि हम कहां हैं और लोग कहां हैं? असिलिओ हमारी सच्ची भावना अक गृह अपनी तरफसे चलानेकी सुविधा कर लेनेकी होनी चाहिये।

· जेलमें आर्रम्भमें शुभ निश्चय होता है, काम करनेका जोश रहता है और बादमें वह ढीला हो जाता है। अिसके वारेमें...को लिखा:

"वादमें जो शियिलता आ जाती है, अुसका कारण वातावरणके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। किन्तु जो आदमी अूपर अठना चाहता है, अुसे हमेशा प्रतिकूल. वातावरणके खिलाफ जूझना ही पड़ता है। और असिलिओ तुलसीदासने सत्संगकी आवश्यकता पर बहुत जोर दिया है। पर यह सत्संग हर जगह नहीं मिल सकता। असिलिओ सूक्ष्म या आंतरिक सत्संग ढूढना चाहिये। यानी सद्विचार और सत्कर्मका संग खोजा जाय। यह जिसे मिल जाता है वह प्रतिकूल वातावरणके खिलाफ खूब लड़ सकता है और किये हुओ निश्चय पूरे कर सकता है।"

े मनुष्योंको जालमें फसानेवाला 'यह वचन वापू पर लागू करनेकी याजकल वार-वार जीमें आती है। अस जालमें नया फसनेवाला आदमी है इंकन ग्रीनलीस। लंबा, सुर्ख चमड़ीवाला और सादी पोशाकवाला यह जवान वापूके सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा। घड़ी भरमें वापूने अससे जान-पहचान कर ली। वह मदनापल्ली राष्ट्रीय स्कूलमें था। वादमें असकी

व्यवस्था दूसरोंके हाथोंमें चली गशी, जिसलिओ वह स्कूल छोड़ दिया। फिर गोरखपुर और अलाहाबाद गया। अब हरिजनोंके काममें दिलचस्पी मालूम होती है, जिसलिओ यह काम करता है।

वापू: आजकल तुम्हारे निर्वाहका साधन क्या है?

जितने सीघे वापू सवाल पूछते जाते थे, अतने ही सीघे जवाव वह देता जाता था।

ग्रीन ः टचूरान वगैरासे गुजर करूंगा और फालतू समय हरिजन-सेवामें दूंगा। पुलिस सुपरिष्टेण्डेण्टका लड़का मेरे पास पढ़ने आयेगा, तो मुझे अच्छे दाम मिल जायेंगे।

वापू: तुम्हारी शिक्षा कहां तक हुओ है? और कहां पढ़े थे?

ग्रीन ः ऑक्सफोर्डका ग्रेजुअट हूं,।

वापू: तुम्हारी जरूरत कितनी है?

ग्रीन ः आपके वरावर सादगी मुझमें नहीं है, किन्तु में काफी सादगीसे रह सकता हूं।

वापू: म़गर तुम्हारा काम कितनेमें चल जायेगा?

ग्रीन ः ४० में चलाया है, किन्तु अससे भी कम कर सकता हूं।

वापू: तो तुम टचूबन किस लिओ करते हो ? सारा समय काममें दो तो तुम्हारे लिओ काम तलाश कर दूं। यह कहकर असे खबर दी कि समझ लो मैंने तुम्हें रख लिया है। तुम्हें पसन्द हो तो तुम रहना और हमें न जंचे तो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। अपनी जिन्दगीकी वार्ते थोड़ी तफसीलमें लिखकर दे जाओ।

असने तीन-चार कागजके टुकुड़ों पर अपने दक्षिण अफ्रीकाके ग्रेहामस्टाअनमें जन्मसे लेकर आज तकका सारा हाल लिखकर दे दिया और मुझसे कहने लगा: यह लीजिये मेरा प्रेमपत्र।

मैंने कहाः मुझे आशा है कि अँसा ही होगा। अिस डंकन ग्रीनलीसके साथ दूसरा संवादः

वापू: अहिन्दू जो कुछ करें, वह शायद अस अन्यायके मर्मस्थानको स्पर्शे नहीं कर सकेगा। क्योंकि हरिजन हिन्दूधर्मको मानते हैं। मैं जानता हूं वे हिन्दूधर्मके साथ कितने ज्यादा वंधे हुओ हैं। असीलिओ तो गोलमेज परिजदके अपने भाषणमें मैंने अपना हृदय अड़ेल दिया था। भारतके देहातमें ज्यादातर हिन्दू लोगोंकी आवादी है। तमाम अछूत कहते हैं कि हम हिन्दू हैं। कुछको तो खुद पर होनेवाला यह अन्याय चुभता तक नहीं। वे अतिनी ज्यादा लाचार हालतमें हैं कि अन्हें धर्मका त्याग करनेका विचार

भी नहीं आता। किन्तु किसी दिन वें सव सवर्ण हिन्दुओंकी हत्या कर डालनेको तैयार हो जायं तो मुझे आक्चर्य न होगा।

ग्रीन ं : अनमें लघुत्वभावना होगी ?

वापू: नहीं, अिससे भी वुरी अनकी हालत है। लघुत्वभावनामें तो अपने साथ अन्याय होनेका भान होता है। पर अिन लोगोंमें यह भान भी नहीं। असीलिओ में कहता हूं कि किसी अहिन्दूको अिस आन्दोलनमें दिलचस्पी हो जाय, तो असे मानवताकी दृष्टिसे ही अिसमें दिलचस्पी लेनी चाहिये। किसी अहिन्दूको मदद करनी हो तो हिन्दू संस्थाके साथ मिलकर ही करनी चाहिये।

ग्रीन : मैं दक्षिण भारतके मंदिरों में गया हूं।

वापू: मुझे तो हिन्दू वर्मकी होती आश्री हंसीको मिटाना है। मुझे शुद्ध कांचन चाहिये। अस प्रवृत्तिके राजनैतिक परिणाम भी आयेंगे। पर मैं राजनैतिक परिणामोंका विचार ही नहीं करता। राजनैतिक परिणाम न आयें, तो भी में अस कामको करूंगा। राजनैतिक परिणामोंकी मुझे परवाह नहीं। मैं तो आध्यात्मिक परिणाम लाना चाहता हूं। और अनके लिओ मेरे सहित हजारों आदिमियोंकी कुर्वानी देना चाहता हूं। यह जन-समाजके अक बड़े भागके साथ हो रहा बड़ा भारों अन्याय है। असे मिटानेके लिओ प्रायश्चित्तकी बुद्धिसे काम करना चाहिये। अस खयालसे काम करना चाहिये कि मैंने अन्याय किया है और मुझीको असे मिटाना चाहिये। कोश्री चंगेजलां आकर झक्की सवर्ण हिन्दुओंके गले काटनेकी धमकी दे और यह सुधार हो जाय, असा मुझे नहीं चाहिये।

## मीरावहनको लिखे पत्रमें से:

"अच्छीसे अच्छी दुनियामें भी अकस्मात हो सकता है। अीश्वरके शब्दकोपमें अकस्मात जैसी कोओ चीज ही नहीं। पर २६-१-'३३ यह दुनिया तो अकस्मातोंसे ही भरी है। अकस्मातका अर्थ है असी घटनाओं, जिन पर हमारा कावू नहीं और जिनके हो जानेके बाद भी हम अनके कारण ढूढ़ नहीं सकते।"

मीरावहनने असे भेजी हुआ मेडलीन रोलांको लिखे पत्रकी नकलमें से अके वाक्य अद्धृत करके पूछा था कि शायद दो शब्द अुलट पुलट हो गये हैं।

असने सुझाया कि 'अपवासके विना प्रार्थना नहीं हो सकती' बिस तरह वाक्य होनेके वजाय 'प्रार्थनाके विना अपवास नहीं हो सकता' यों शब्द होने चाहियें। बिसके जवावमें लिखा:

"' अपवासके विना प्रार्थना नहीं हो सकती' यें शब्द विलकुल ठीक हैं। यहां अपवासका अर्थ यथासंभव व्यापक करना है। शरीरके अपवासके साथ सभी अिन्द्रियोंका अपवास भी होना चाहिये। गीतामें जो अल्पाहार कहा गया है, वह भी अन प्रकारका शारीरिक अपवास ही है। गीता मिताहारका नहीं, विलक अल्पाहारका अपदेश करती है। अल्पाहार स्थायी अपवास है। अल्पाहारका अर्थ यह है कि जिस सेवाके लिखे शरीर वनाया गया है, अस सेवाके लिखे शरीरको कायम रखने लायक आहार ही लिया जाय। अिसकी कसौटी यह वताओ जा सकती है कि जैसे दवा निश्चित समय पर चिश्चित मात्रामें ही, स्वादके लिओ 'नहीं विल्क शरीरके लाभके लिओ ही ली जाती है, ठीक असी तरह आहार भी लिया जाय। पेट भरकर खाना तो औश्वरका और मनुष्यका अपराध है। मन्ष्यका असिलिओ कि पेट भरकर खानेवाले अपने पड़ोसियोंको अनके भागसे वंचित करते हैं। <u>श्रीश्वरकी अर्थरचनामें तो मनुष्यके लि</u>श्रे असका रोजका भोजन दवाकी मात्रामें ही पैदा होता है। हम सब पेट भरकर खानेवाले या पेटू ही कहलायेंगे। आहारकी मात्रा आसानीसे जान लेना वड़ा कठिन है। वंशपरं-परासे हमें पेटू वननेकी तालीम मिली है। हममें से कुछकी बहुत देरमें पता चलता है कि खाना भोग भोगनेके लिओ नहीं, वितक अस शरीरको - जो हमारा गुलाम है — बनाये रखनेके लिखे है। यह ज्ञान होते ही भोगके लिओ लानेकी वंशपरंपरासे मिली और साथ ही अपनी डाली हुआ आदतके खिलाफ हमें भयंकर संग्राम छेड़ना पड़ता है। अिसलिओ समय-समय पर पूरा अपवास करनेकी और आंशिक अपवास तो हमेशा करनेकी जरूरत है। आंशिक अपवासका अर्थ है गीताका अल्पाहार या दवाकी मात्रामें भोजन करना। अस प्रकार 'अपनासके विना प्रार्थना नहीं हो सकती' ये वचन असे हैं, जो प्रयोगसे और अनुभवसे भी सिद्ध किये जा सकते हैं।"

अंक वजे वझे और शास्त्री आ पहुंचे। शास्त्रीकी सादगी और सीधेपनकी मुझ पर अच्छी छाप पड़ी। गोखलेका सीधापन सबमें आया है, यह वापूका योड़े दिन पहलेका वचन याद आया।

मंने वझेसे पूछा: आपको वापूका अस्पृत्यताके मसीदे पर दिया हुआ वक्तव्य कैसा लगता है?

वझे वोले: हममें से किसीको भी मात कर दें, असे वकील ये हैं। हम अन मसौदोंके वारेमें क्या जानें ? वापू जिस ढंगसे देखते हैं, वह ठीक है।

यह कहकर अपनेसे जितना वन पड़े अतना करने और खबर देते रहनेका अन्होंने वचन दिया। वापूकी आशंका अस वारेमें अतनी वेढ़ गओ है कि अन्होंने संप्र-जयकरकी, विशेषज्ञोंकी हैसियतसे, अस मामलेमें मदद मांगनेवाले पत्र लिखे हैं।

डेक्कन कालेजका महार विद्यार्थी जादव आया। असका पत्र आया था। असुने टेलीफोनसे मिलनेका समय मांगा था। वापू कहने लगे: यह वेचारा बड़ी मुक्किलमें होगा। असे टेलीफोनसे ही समय दो और आज ही आने दो। वह आया। असे वारीकीसे जरा जरासी वार्ते पूछीं। वाप क्या करता है, कुटुम्बमें कितने आदमी हैं, अंधे वापको क्या पेन्शन मिलती है, खुद क्या खाता-पीता है, वगैरा प्रश्न किये। असने वताया कि वह भगत है — ढेड़ोंका गृरु है और गोमांस, शराव वगैराको नहीं छूता। असने कहां, मुझे वीस रूपयेकी छात्रवृत्ति मिलती है। कालेजके दूसरे खर्चकी तफसील मांगी, पढ़ाबीकी तफसील मांगी और आये बंटेस ज्यादा समय दिया। असकी सच्दाओंकी अच्छी छाप पड़ी। असने दस रूपयेकी मदद मांगी। वापूने खुशीसे असका प्रवन्ध करनेका बचन दिया।

सवेरे कहने लगे: अन लोगोंके मामलेमें में अपने खास विचार अमलमें लाजूं, तो ये वेचारे नर ही जायं न? वह २७-१-<sup>1</sup>३३ लड़का सरकारी कालेजमें पढ़ता है, तो भी मैंने असके लिओ छात्रवृत्ति जुटा देनेका वचन दे दिया न?

यही बात बिल पर लागू होती है। पूनाके दो-तीन ब्राह्मण खादी पहने हुने और सीघे-तादे दिखाओं देनेवाले आये। अपने दिलका दुःख आपके आगे रोने आये हैं, यह कहकर अेकने यह डर बताया कि बापूके आन्दोलनसे वर्णाश्रमधर्मका नाश हो जायगा। अुनके साथकी कुछ मजेदार बातें:

वापू: आप ब्राह्मण हैं, यह अदालतमें किस तरह सिद्ध कर सकेंगे? यह आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पूर्वज ब्राह्मण थे? जनगणनामें अन लोगोंको अस्पृश्य वताया गया है, अिसी परसे आप अन पर अस्पृश्यताकी छाप लगाते हैं, यह बड़ी वेचैन करनेवाली वात है।

वे: ब्राह्मणीसे शूद्र द्वारा पैदा किया हुआ आज कोशी हं? यह आप पूछते हैं, तो आज जो ब्राह्मण हैं, अन्हें आप ब्राह्मण कैसे मानते हैं? ब्रह्माके अपने मुंहसे पैदा किये हुओ ब्राह्मण आज न हों, फिर भी हम ब्राह्मण कहलाते हैं। जैसे हम परंपरासे ब्राह्मण हैं, वैसे ही चांडालीसे पैदा हुओ चांडाल हैं। वापू: आप खुळी आंखें और खुला दिमाग रखकर वात करें, तो में आपको वता दूगा कि में सनातिनयोंको कुछ भी करनेके लिओ मजबूर नहीं करता।

. और . व्यापार करने आये हैं। मुझसे पूछने लगे: आपके लिओ हम कुछ कर सकते हैं? मैं भंडारीको जानता हूं। कुछ कहना हो तो अन्हें कह सकता हूं। अस अस्पृश्यताके कामकी फिल्म ली जाय तो कैसा रहे?

मेंने अुन्हें खूव सुनाओ। फिर भी वापूके पास राय लेने गये। वापूने भी खूव सुनाओ।

वापू: आप रेतमें से तेल भले ही निकाल सकें, किन्तु मुझसे कहानी नहीं निकलवा सकेंगे। कहानी चाहिये तो सरोजिनी देवीके पास जाअिये। वे आपको गांधीकी कहानी दे सकती हैं। वे मेरी मां और प्रेयसी दोनों हैं।

वे: किन्तु कठिनाओ यह है कि सरकार सिनेमाके पर्दे पर गांधीको विनेही अाने देगी।

वापू: शिसमें तो मुझे आनन्द ही है। पर्दे पर मेरा प्रदर्शन होना वच जाता है। सिनेमाके पर्दे पर भी सरकार मेरे साथ सहयोग कैसे कर सकती है?

नाटकोंसे मैंने लाभ अठाया है। मैंने शेक्सपीयरके नाटक खेले जाते देखें हैं और वे मुझे याद रह गये हैं। सत्य पर मेरा अनुराग हरिश्चन्द्र नाटक देखनेके वाद खूब बढ़ा। मैं जानता हूं कि नाटकोंसे बहुतसे लोग वरवाद हो गये हैं। अलबत्ता, मुझे तो अनसे लाभ ही पहुंचा है। असी तरह मूवी या टाकी किसीको लाभदायक हो सकती है। किन्तु मेरा तो अनके वारेमें पूर्वग्रह बन चुका है। मैं सिनेमाके चित्रको आशीर्वाद नहीं दे सकता। अब जाअिये।

गुजराती विद्यार्थियोंके साथ सवाल-जवाब:

स॰: आपके वर्णाश्रम संवंधी विचार क्या २८-१-'३३ लेमार्कसे मिलते-जुलते हैं ?

वापू: मुझसे पूछो तो में बताअूंगा कि मेरे विचार लेमार्कसे नहीं मिल सकते। में कहता हूं कि शूद्रमें ब्राह्मणके गुण हो सकते हैं और फिर भी असे ब्राह्मण नहीं कहते। और ब्राह्मणके लड़केमें ब्राह्मणके गुण न हों, तो अस लड़केकी मां ही कह सकती है कि ये गुण असमें क्यों नहीं हैं। असने कभी व्यभिचार किया हो तो! भाअी, यह सब अनुमान और शक्यताओं हैं। सिद्धान्तमात्र निरपवाद होने चाहियें। हमारे शास्त्री वितंडावादी हैं और रटी हुओ वातें करते हैं।

स०: रटी हुओ कैसे?

वापू: रटी हुआ ही कहते हैं। तुम मेरे साथ मीजूद रहो, तो जिसका पता चले कि शांस्त्री क्या कहते हैं।

स०: में तो हमारे शास्त्रियोंकी वात नहीं करता, विल्क विज्ञानाचार्योंकी बात कहता हूं।

वापू: तुम्हारे विज्ञानाचार्य भी मानेंगे कि सिद्धान्त निरपवाद होने चाहियें।

स०: समाजकी रचनामें अदाहरण अपवादरूप होते हैं। किन्तु सिद्धान्त तो यह है कि आदर्शकी तरफ जानेका हम अपना घ्येय रखें।

वापू: आदर्श तो यही है। यदि मैं शिसे न मानता होता, तो वर्णाश्रमधर्मको न पालता होता। मैं तो शिस धर्मका पालन करके शिसे घोलकर पी गया हूं। शिस धर्मके बारेमें बातें करनेवाले आते हैं और कथी आरोप लगाते हैं, तब मैं रोता हूं और हंसता हूं।

स०: किन्तु 'साधारण लोग तो आप जैसे हैं, अुससे आपको अलग ही · समझते हैं।

वापू: शिसका अर्थ यह हुआ कि मेरे साथ काम करनेवाले गड़बड़ करते हैं। तब तो हमें शिसकी जांच करते रहना चाहिये। मैंने तो कहा है कि ब्राह्मणकी लड़की ब्राह्मणसे शादी करे, तो भी संकर हो सकता है। मैं तुमसे कहता हूं कि सारे ब्राह्मण कोशी ब्राह्मण नहीं हैं। तुम जानते हो कि आज ब्राह्मण कहलानेवाले बहुतसे ब्राह्मण नहीं हैं? अभी-अभी अेक आदमीको पत्र लिखवाया है। असका सुझाब यह है कि नाम बदल दें, तो अस्पृश्यता चली जायगी। दूधाभाशीने भी मुझे यही कहा था। मैंने अन्हें कहा था कि यह तो भद्दी बात हुआ। अंत्यज हूं, असा कहनेवाले पर मार पड़े और तुम ढोंग करो और जाति छिपाओ, शिससे अस्पृश्यताका नाश कैसे होगा?

आजकल क्या हो रहा है, सो कहता हूं। भाटियों में कन्याओं की कमी होती है। वे हरिद्वारसे कन्याओं ले आते हैं। वे क्या सब भाटिया होती होंगी? राजपूतों को ले। कौन स्त्री वहां पिवत्र होगी, असका पता ही नहीं चलता। गोला और खवास अिन दो जातियों में से पैदा हुओ हैं। मैंने 'यंग बिडिया' में जो लिखा है, वह तुमने पढ़ा नहीं। ये जो घटनाओं होती

हैं, अन पर शास्त्रीय खोज करनेवालोंको विचार करना चाहिये। तुम विज्ञानकी पुस्तकें ध्यानसे पढ़ते होगे, तो देखोगे कि हरअक वैज्ञानिक अपने सिद्धान्त सुधारता ही जा रहा है। तुमने खगीलकी पुस्तकें पढ़ी हैं? वैज्ञानिक वृद्धि प्राप्त करनेके लिओ हरओक विज्ञानमें चंचुपात करना चाहिये।

स०: जीवशास्त्रमें आनुवंशिकताके सिद्धान्तको वाचा ही नहीं आश्री।

वापू: किन्तु अिसमें हमें कोओ अंतराज ही नहीं। विसीलिये में हिन्दू-धर्मको माननेवाला हूं।

स०: कुछ गुण छिपे हुओ हो सकते हैं और कुछ स्पष्ट दिखाओं दे सकते हैं। अिसलिओ कुछ गुण दिखाओं न देते हों, तो अिससे ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों नहीं रहता?

वापू: मैं यह कहता हूं कि मेरा लड़का पतित वैश्य है। असी तरह पतित ब्राह्मण भी कहला सकता है।

स०: मेरा प्रश्न यह है कि किसीमें ब्राह्मणके मुख्य गुण — अध्ययन-अध्यापन — हों और शूद्रकी तरह रहता हों तो ?

वापू: आनुवंशिकता तो अिसमें है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अन गुणोंके दर्शन होते रहें।

स०: जो ब्राह्मण ब्राह्मणके कर्म न करता हो, असे क्या कोशी कन्या । नहीं देता?

वापू: अभी तो कोओ असा करता नहीं। आजकल तो रुपये और नामसे शादी होती है। हमें शास्त्रोंकी बहुत खीज करनेकी जरूरत है।

स०: अंक पिताका परिवार है। किन्तु अलग-अलग देशोंमें भी अलग-अलग जातियां हैं।

यापू: कानून अपने यहां मालूम हुआ। कानून जानने और अुसे जान-वूझकर मान देनेसे खोज हुआ। हिन्दूधमंने अिस कानूनको जाना, अिसे लिखा और घाराओं तैयार कीं। अुसका आदर करके चलनेवालेका पुनरुद्धार हो सकता है। किन्तु आज तो वर्णाध्यमधर्मका लोप हो गया है। कानून तो अपना काम करता है। यह संभव है कि वर्णाश्रमधर्म नया तैयार करना पड़े। अलवत्ता, अिसके वारेमें में यह नहीं कह सकता कि अुसमें फेरवदल नहीं करना पड़ेगा। में तो जास्त्रके तौर पर कहता हूं कि अुसका पुनरुद्धार करना पड़ेगा। सब शास्त्री यह मंजूर करते हैं कि आज अुसका लोप हो गया है।

अंक अरदेसर नामके पारसी वौद्ध धर्म और हिन्दू धर्मके वारेमें भाषण देकर कहने लगे: हिन्दू धर्म पर अभी बुधका ग्रह है, अिसलिओ वह वड़ी आफतमें है। प्रभुने जर्न्म-मरणके कायदेके अनुसार ढेंड्रोंको अंक खास जन्म दिया है। शास्त्रोंका मुझे ज्ञान नहीं है। किन्तु में असा मानता हूं कि जिस समय शास्त्र लिखे गये, अस समय हिन्दुस्तान पागल नहीं था। तव यहां बड़ा भारी Civilization (सुवार) था, Unseen (अदृश्य) तरीकेसे कायदे बनाये गये हैं।

वापू: मैं आपसे पूछता हूं कि अस्पृत्य किसे कहेंगे?

पारसी: दुनियामें हाओ सोल्स (अूंचे जीव) भी हैं और छो सोल्स (नीचे जीव) भी हैं। कुछने ढेड़का घन्वा कर लिया — घन्चेके वारेमें यदि आप कहते हों तो आप सही हैं। किन्तु जो छोग नीचे जन्मे हैं, अन छोगोंमें और आूंचे वर्ग-वाछोंमें बड़ा भेद है।

वापू: धंधेके कारण जो अस्पृश्य है, वह अस्पृश्य नहीं माना जायगा न? पारसी: नहीं।

वापू: तव और तो कोओ रहे ही नहीं।

पारसी: दोनोंकी मिलावट हो गओ है। अिसलिओ बसली अस्पृश्योंको कौन छांट सकता है?

वापू: किन्तु जिनकी गिनती आप अस्पृश्यों में करते हैं, अुन्हें आपको सिद्ध करना चाहिये न? 'अितिहास जाननेवाले नहीं कह सकते, अच्छे शास्त्री नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तानमें अस्पृश्य किसे कहा है? अिसमें ब्राह्मणीकी शूद्रसे हुआ सन्तानको चांडाल कहा गया है। किन्तु ब्राह्मणी पतित हुआ, अुसके पहलेसे नट और चमारके बंबे चले आ रहे हैं। अिसलिओ नट और चमारको असी अुत्पत्ति मान लेना तो अुन्हें मार डालना ही कहलायेगा न? और फिर चांडालके लिओ असी मजाओं कही गओ हैं कि वह जी ही नहीं सकता। शास्ट्रेलिया और अमेरिकाके रेड अिडियन नप्ट हो गये हैं, यह जानते हैं न? अुन पर जो जुल्म हुओ हैं, अुनसे भी ज्यादा जुल्म चांडालों पर गुजरे हैं, यह आएको मालूम है? तब तो चांडाल वच ही नहीं सकते।

पारसी: अस सबके वारेमें मैंने विचार नहीं किया।

वापू: तव आपको अध्ययनके विना यहां नहीं आना चाहिये। आप शास्त्रियोंसे मिलिये, सोचिये, अध्ययन कीजिये और फिर मेरे पास आिये। चांडालोंके जिन्दा रहनेकी वात ही असंभव थी। वे तो विलकुल मर गये। अक समय असा था, जब अक ही हिन्दूधर्म था। अस समय को चीं चांडाल रह नहीं गया था। आज ब्राह्मण कहलानेवालों में असे चांडाल होंगे, असका आपको पता है या नहीं? पारसी: आपकी सोल (आत्मा) आगे वढ़ी हुआ है श्रिक्ष तरह अूच-नीच हो सकता है या नहीं?

वापू: हमारी स्थूल आंखोंसे हलका-भारी लगता है, किन्तु सब गंगाका पानी है। आत्मा तो अंक ही है।

पारसी: अलग-अलग लोगोंकी प्रगति अलग-अलग है न?

वापू: शंकराचार्य कह गये हैं कि काल अक वड़ा चक है। मिट्टीके भेदके कारण भ्रम पैदा होता है और हम अलग-अलग मानते हैं। औश्वरकी दृष्टिमें कोशी अलग नहीं है। औश्वरके पास दूसरा ही गज है। आत्माके लिओ घटने-बढ़नेकी बात ही नहीं है।

पारसी: आत्मा तो खुद नूर है। पर अस नूरके आसपास जो वादल हैं, वे अलग हैं न?

वापू: किन्तु ये तो मिय्या हैं। आत्मा ही सत् है। वह अक है। आप मुझसे हिन्दूकी तरह वात कीजिये।

पारसी: मुझे हिन्दूधर्मका वहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है।

वापू: पर वढ़ अकि सामने लुहार वात करे तो कैसे काम चले? देखिये, मेरे पास वहुत सरल वात है और सरल धर्म है। शास्त्रियों को भी में हंसाकर भेजता हूं। को औरोता हुआ नहीं गया।

पारसी: पर मेरा कहना यह है कि आपने यह सवाल गलत तरीकेसे हाथमें लिया है। सड़े हुओ सेवके साथ अच्छा सेव रख देनेसे अच्छा भी सड़ जाता है।

वापू: पर मेरे पास कोओ सड़ा हुआ हो तव न? आप जिसे अूचा वर्ग मानते हैं, वह भी नहीं है और नीचा भी नहीं।

पारसी: हस्ती है, असे लोगोंकी हस्ती है। जो धर्मको मानते हैं, अनसे मेहतर, धोवी और नाओका काम नहीं कराया जा सकता। पर अन मेहतरों और नाअयोंकी चांडालोंके साथ मिलावट हो गओ है।

वार्: नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। चांडालको कोओ यह काम सौंप ही नहीं सकता। आप पढ़िये, शास्त्र और स्मृतियां पढ़िये।

पारसी: शास्त्रोंमें पूर्ण सत्य है, किन्तु किसीने समझा नहीं था। कृष्णके १६१०८ स्त्रियां व्याहनेकी वात सच है?

वापू सच है। किन्तु स्त्रियां दूसरी थीं।

पारसी: गीताके वारेमें आपने कहा है कि असमें युद्धकी वात झूठ है। आपकी यह वात सच है। असी तरह शास्त्रोंकी वात अलग है। वापूको वार-वार वह हाओ सोल कहता था। अन्तमं मुलाकात खतम करनेके लिओ मेंने कहा: किन्तु ये सब बातोंमें हाबी सोल (अच्च आत्मा) हों, तो सिर्फ अस्पृथ्यताके मानलेमें ही लो सोल (नीच आत्मा) हो गये क्या ? वह परेशान हुआ और बात बन्द कर दी।

काका और परमानंद वगैरा आये।

परमानंदने केळप्पनके अपवाससे लेकर आज तकका सारा प्रकरण खोला। बापूने भी चरखा चलाते-चलाते जुरूसे सारी बात कहना शुरू कर दिया। बार-बार परमानंद पूछते थे: किन्तु अपवास किस लिखे?

वापू, कहते : करोड़ों लोगोंसे में प्रतिज्ञाका पालन कैसे कराअं ?

परमानंद: किन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि करोड़ोंने प्रतिज्ञा की है?

वापू: ली है या नहीं ली, यह कहनेका हक तो अनका है। मुझे वे कह हैं कि हमने प्रतिज्ञा नहीं ली तो मैं चुप हो जाअूंगा। यदि प्रतिज्ञा ली हो तो अुसका पालन मैं किस तरह कराअूं? यदि अपने ढंगसे न कराअूं, तो दूसरा ढंग चंगेजलांका है। और चंगेजलांके ढंगसे काम हो, तो यह दुनिया कितने दिन टिके?

वल्लभभाओं कहते थे कि जयकर और दूसरे लोग असी वातें बना रहे हैं कि सत्ता लेनी ही चाहिये, लेनी ही चाहिये। परन्तु कौन जाने सत्ता अभी कहां है?

वापू वोले: यह ठीक है। ये लोग यही कहते हैं कि सत्ता आये, तब असे हरिगज जाने न दिया जाय। और हमें भी यही कहना पड़ेगा। सरकारके साय लड़नेके लिखें भी सत्ता लेनी पड़ सकती है। वाहरका वातावरण देखना चाहिये। यह देखना चाहिये कि ये लोग जो दे रहे हैं असमें क्या लिखा है। वादमें निर्णय किया जा सकता है। किन्तु परिस्थित असी वदल जायगी कि सत्ता ली जाय या न ली जाय, अस वारेमें स्वभावतः विचार करना पड़ेगा। मताविकार ही अतना ज्यादा वढ़ जायगा कि हमें यह लगेगा कि कुछ न लुछ कर सकें तो सत्ता लेनेका विचार जरूर करें।

असवारोंमें असी गप्प आओ है कि कांग्रेसवालोंको जल्दी छोड़ दिया गया, तो विलिखन अस्तीका दे देगा।

वापू कहने लगे: यह सच हो तो आश्चर्य नहीं। और यह अमके लिओ ्टीक ही होगा। असे मुझे छोड़नेसे विलकुल अनकार करना चाहिये, क्योंकि असकी दृष्टिसे वह सफछ हुआ है। आजकी डाकमें बहुतसे पत्र अल्लेखनीय थे। भिक्तबहनको लिखते हुअं शरीरके मिलापका मोह छोड़नेकी बात कही: "शरीरसे २९-१-'३३ ही मिलना होता, तो मुर्दे जमा करके न रखे जाते?" मणिलालको लिखा: "पिताके लिखे भी कर्ज न किया जाय। कर्ज महा अवर्म है।"

कल 'हिन्दू 'का सम्वाददाता आ पहुंचा। असे खूव समझानेकी कोशिय की कि तुमने न लिखने जैसी वात लिखी। यह विश्वासघात था। किन्तु वह जड़ समझता ही नहीं था। शितना समझानेके लिओ असे आवा घंटा दिया। वह कहता जाता था: आपने यह नहीं कहा था? फलां वात नहीं कही थी? असिलिओ यह तो सब मेरे लगाये हुओ अनुमानोंमें मौजूद हैं — भले ही अनुमान गलत हों।

वापू: किन्तु पाठक यह नहीं समझेंगे कि ये अनुमान तुम्हारे लगाये हुओं हैं। वे लोग तो कहेंगे कि मेरे वोले हुओं शब्दों पर ही ये अनुमान लगाये गये हैं। यह वात हकीकतसे अलटी है। वातचीतकी पवित्रताका आदर करने के वजाय तुम तो अकदम दौड़े और अस तरहका वातावरणमें खलवली मचा देने वाला सन्देश भेज दिया। जो शब्द मेंने कभी कहे ही नहीं थे, अनका मुझ पर आरोपण कर दिया। अस तरह तुमने मेरे साथ दोहरा अन्याय किया। असिलिओं तुम संवाददाता वनने के लिओ अयोग्य सावित होते हो। अतिना कहकर वादमें असे ठंडा किया और कहा: रंगस्वामीको में लिखूंगा कि तुम्हारे विषद्ध सस्त कार्रवाओं न करें।

अस किस्सेमें वापूकी दया अमड़ती हुओ देखी। अस वेहया आदमीको खड़ा भी न रहने देना चाहिये था, फिर भी यह मानकर कि असने शुभ हेतुसे काम किया है वापूने सारा न्याय तोला और रंगस्वामीको लिखा कि जहां जान-वूझकर और मनमाने ढंगसे अनर्य करनेकी वेशुमार हरकतें हो रही हैं, वहां गंभीर होते हुओ भी अनजानमें हुओ अनर्थकी क्या सजा दी जाय?

थुस संवाददाताको मेरा दिया हुआ यह आख्वासन सच्चा ही या कि वापूकी गोदमें सिर रख देनेवाला कभी दुःखी होता ही नहीं।

सनातन धर्मवाले रोज-रोज नये आरोप वापू पर लगाते ही जा रहे हैं और अनुकी दलीलोंकी विचित्रताकी कोओ हद ही नहीं।

' अक आदमी दलील देता है कि गांधी हर विवाहिता स्त्रीको अपने पितकी वहन वन जानेका अपदेश देता है। तब तो कोपमें स्त्री शब्द ही किस लिशे रखा जाता? वहन शब्द ही होता!

महाभारतको वापूने रत्नोंकी खान कहा था और गीताको रत्नोंकी पेटी यताया था। अस वचनको विकृत करके अंक शंकराचार्य कहते हैं कि गांबी अंक दिन महाभारतको कूड़ा-करकट वताता है और दूसरे दिन अभे रत्न कहता है।

वम्बशीवाले सनातनी कहते हैं: आनंदशंकर और मालवीयजी गांधीके गुरु वन गये हैं। अस आलोचनाको लेकर वापूने आनंदशंकरको दिल्लगीमें लिखा: "आपकी तो मुझे जरूरत है ही; अब ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको और मालवीयजीको मेरे गुरुका पद दे दिया है। असिलओ आपको असे शोभायमान करना ही पड़ेगा।"

आज राजाजी, देवदास और घनश्यामदास आये। रंगा आयरके विलकों वाअसरॉयकी दी हुआ मंजूरीसे पैदा होनेवाली स्थितिकी ३०-१-'२३ चर्चा हुआ। वापूने समझाया कि सारा सवाल धार्मिक है और असमें राजनैतिक वातकी गंध भी नहीं है। मेरी स्थिति पूरी तरह धार्मिक है। मैं अस चीजका राजनैतिक दृष्टिसे विचार कर ही नहीं सकता। लोग सचमुच अस विलके विख्द हों, तो मुझे असे वापस लिवा लेना चाहिये। वादमें मुझे क्या करना चाहिये, यह तीरकी तेजीसे कोशी न कोशी मुझे कहेगा। मंदिरोंमें हमें चोरी-चुपके तो घुसना ही नहीं है। मंदिरप्रवेश निश्चित रूपसे अक आध्यात्मिक कार्य है और अससे समाजमें कान्ति होनी ही चाहिये। अपवासका मेरा सारा विचार अस विश्वास पर वना हुआ है कि जन-समाजमें से अधिक लोग मंदिरप्रवेश चाहते हैं, पर अनके जवान नहीं है। यदि लोग हमारे पक्षमें हों, और कानून हमारे पक्षमें न हो, तो हम दृस्टियोंको यह कानून तोइन और अस कानूनका आश्रय लेकर कोशी अकाध आदमी अन पर मुकदमा चलावे तो असे वरदाब्त करनेको कह सकते हैं।

असके वाद वापूने कहा कि अिस मामले पर हमें स्पष्ट मतगणना करा लेनी चाहिये। यह मतगणना कितने समयमें होनी चाहिये और किस ढ़ंगसे होनी चाहिये, अिसकी चर्चा करते समय योड़ी देरके लिखे असा भी मालूम हुआ कि सारी योजना अन्यावहारिक है। किन्तु वापूने यह मत प्रगट किया कि तीन महीने लगें तो भी चुने हुखे क्षेत्रमें यह चीज हो जानी चाहिये।

विड्ला कहने लगे: तब तो बिस मुद्दे पर धारासभाका नया चुनाव हो जाय, यह अंतम मतगणना है।

वापू वोले: असमें तो हम आसानीसे जीत जायंगे। पर अससे मंदिरोंमें जानेवाले हिन्दू लोगोंके मतका प्रमाण नहीं मिलेगा।

... आचार्य हमें वर्णाश्रम स्वराज्य संघमें जानेका न्योता दे रहा है। असमें वह फंस गया है। और यदि हम चाहें तो संघ पर अधिकार करके असे छका सकते हैं, जैसे सन् '२१ में हिन्दू महासभा पर अधिकार किया था — अस तरह वापूने समझाया। कुछ भी हो, सदस्यों युमानेके कारण विल दो साल तक पड़ा रहे, यह असहच वात है।

राजाजी कहने लगे: सदस्योंमें घुमानेके कारण ढील होती हो, तो हम क्यों अंतराज करें?

वापू: क्योंकि हम जानते हैं कि यह तो बहाना है। यह अश्रामाणिकता है। मतगणनाके परिणामस्वरूप विलके पक्षमें लोकमत अकदम अमड़ पड़े, तो में तो अस विलको जल्दी पास करानेके लिओ दवाव डालूं।

वापूको छोड़नेमें अमुक आदमीका विरोध था यह सुनकर वापूने कहा: मुझे वह कैसे छोड़े? जो आदमी अक भी बात न सुने, असे छोड़कर क्या करे? वह यही कहता होगा और में असका वचाव कर सकता हूं। मुझसे वह समझौतेकी आशा रखता है और यह जानता है कि समझौता नहीं होगा। तब कैसे छोड़े?

फिर 'हरिजनसेवक' के बारेमें वातें हुआें। राजाजीकी आपित्तयांः (१) हमारा अखवार सिर्फ हमारे लोगोंमें ही पढ़ा जायगा, जब कि आज तो आपके वक्तव्य तमाम अखवार छापते हैं। (२) अखवार वेकार हो जायगा।

वापू कहने लगे: कार्यकर्ताओं को शिक्षा देने के लिओ वह बहुत जरूरी है। सब तार जोड़ने के लिओ भी आवश्यक है। कितनी ही बातें औसी हैं, जो ओ पी० आओ० के द्वारा नहीं कही जा सकतीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी तक आपको अखबारकी जरूरत क्यों न पड़ी?

अखवारके नामके वारेमें काफी चर्चा चली। Emancipation (अमेन्सिपेशन), Deliverer (डिलिवरर), Liberator (लिवरेटर), Harijan (हरिजन), और Voice of the Harijan (वाअस ऑफ दि हरिजन) वगैरा नाम सुझाये गये। अन्तमें यह तय हुआ कि Harijan (हरिजन) नाम ही ठीक रहेगा और यह भी निश्चय हुआ कि डिक्लेरेशनके लिओ अर्जी देनेकी पटवर्धनको सूचना देनेके लिओ अन्हें दूसरे दिन बुलाया जाय।

विडलाने यह विचार वताया कि मतगणनाके लिओ साबारण मनुष्योंके वजाय पंडितोंको रखा जाय, पर साथ ही साथ कहा कि वे शायद ही चरित्रवान होंगे।

वापूने कहा: तो अनकी हमें जरूरत नहीं। चरित्रका अयं है अपनी मान्यता पर पूरी तरह उटे रहना। जो आदमी अधिक रूपया देनेवालेके लिखे अपना विचार वदल देता है, असकी मान्यताकी भी कीमत नहीं। असिलिओ यद्यपि में सच्चे प्राणवान पंडितको जरूर पसन्द करूंगा, किन्तु चरित्रहीन पंडितसे में सादे मनुष्यको ज्यादा पसन्द करूंगा।

रातको और सुबह मतगणनाके बारेमें और थिसके लिखे राजाजीका अत्तर भारतमें अपयोग करनेके बारेमें वल्लभभाशीने ३१-१-'३३ गरमागरम चर्चा की। राजाजीको श्रिस काममें नहीं पड़ना चाहिये। अत्तर भारतमें अनकी कोओ नहीं सुनेगा। लोग अनके कार्यका अनर्य करेंगे और अनकी बदनामी होगी, वगैरा। वे भले ही मद्रासमें रहें और यही काम करें, मंदिर खुलवायें या मंदिरोंके सत्याग्रह करायें। मतगणना भले ही हो, किन्तु अससे आगेका घ्येय भी स्पष्ट होना चाहिये। नहीं तो मतगणनासे भी कुछ नहीं होगा।

वापूने कहा: लोग दृढ़तासे हमारे साथ हैं, श्रिस बारेमें मेरी शंका बढ़ती जा रही है।

वल्लभभावी: हमें यह दिखानेका मीका ही नहीं मिला; और जब तक लोगोंसे यह नहीं कहा जाय कि मतगणनासे अमुक परिणाम लाना है, तब तक अस मतगणनाका कोबी अर्थ नहीं। मनातनी भी चाहे जितने हस्ताक्षर कराकर कहेंगे कि हमारा बहुमत है।

राजाजीके साथ अनके करनेके कामके वारेमें वातें हुओं। कल वापूने अनुसे कहा था कि मैं अस मामलेमें अके खास हद तक ही सलाह दे सकूंगा।

राजाजीने गुरुआत की : आपने यह आन्दोलन अठाया है, अिसलिओं हमें अिसमें काम करना ही चाहिये और मुझे असमें अपना हिस्सा देना ही चाहिये। मैं अितना मिथ्याभिमानी नहीं हूं कि यह मान छूं कि मेरे विना यह आन्दोलन नहीं चल सकता। किन्तु मुझे असा जरूर लगता है कि असमें काम करनेकी मेरे लिओ पूरी गुंजाअिश है। परन्तु मेरे विना ही यह आन्दोलन चल सकता हो, तो मैं मुक्त होना पसन्द करूंगा।

वापू: आपको स्वतंत्र रूपमे और तटस्य भावसे असा रुगता हो कि अस आन्दोलनमें आप ही अकेले मेरे प्रतिनिधि हो सकते हैं, तव तो यह मानकर कि आपने अस आन्दोलनके लिखे स्पष्ट आदेश सुना, आपको यह काम जारी रखना चाहिये और दुनिया क्या कहती है असकी परवाह नहीं करनी चाहिये। किन्तु जिनके मनमें जरा भी शंका हो, अन्हें तो में 'यो ध्रुवाणि परित्यज्य' वाला क्लोक सुनाता हूं और कहता हूं कि शंकाका लाभ आपको सर्विनयभंगकी मूल प्रतिज्ञाको देना चाहिये। किन्तु आपको स्पष्ट आदेश लगता हो, और मालूम होता है कि आपको असा लगता है, तो फिर आपको हरिजन-कार्य ही करना चाहिये।

असके वाद मेरे साथ राजाजीकी वहुत वातें हुओं। अन्हें खुद अस वारेमें शंका नहीं कि वे काम छोड़ दें, तो और करनेवाले नहीं हैं। अन्हें यह भी शंका नहीं कि वे तमाम आलोचनाओंका जवाव दे सकेंगे। अनकी वृत्तिका जनता पर जरा भी वुरा असर नहीं होगा। जो लड़ाओं में शरीक होनेवाले थे वे हो गये हैं, अन्होंने कुर्वानियां भी की हैं और करते जा रहे हैं। जो थक गये हैं अन्हें यकने दो। किन्तु वे वल्लभभाओंकी आपित पर विचार करनेको आतुर थे। अन्होंने कहा कि वे विरुद्ध हों तो मुझे अस मानलेमें वार-वार सोचना चाहिये। और मुझसे वार-वार पूछा: किन्तु क्या वापू अव भी सम्मूच अपवास करेंगे, या अव यह मामला खतम हो गया?

मैंने कहा: अपवास तो कभी भी कर सकते हैं।

थिसके बाद बापू कोहनी पर विजलीकी सेंकके लिओ गये थे वहांसे आये और राजाजीको वुलाया। अन्होंने पलटकर सवाल किया: अब भी अपवास आनेवाला है?

वापू: हां, यह तो अनिवार्य है। जो घटनाओं हो रही हैं अन्हें देखते हुओं मुझे लगता है कि जल्दी आ जाय तो अच्छा। कानपुरके अक मामलेका हाल मेंने सुना है। म्युनिसिपल कार्पोरेशनके लिओ तीन हरिजनोंने अम्मीदवारी की थी। दूसरे पक्षने अनका विरोध करनेके लिओ दूसरे तीन हरिजनोंको ही खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कोओ हरिजन नहीं चुना गया। असकी मुझे गहरी चोट लगी है। सुरक्षित स्थान रखनेके विरुद्ध में कमर कसकर लड़ा था। किन्तु अब मुझे लगता है कि में आंबेडकरकी जगह होता, तो मेंने बहुत ज्यादा हिंसक विरोध किया होता। अस कानपुरवाले मामलेमें तो अपना स्वार्थ साधनेके लिओ ही अन्होंने हरिजनोंको नहीं आने दिया। अपने पक्षके हों या विरोधी पक्षके, लोगोंको अतना तो देखना चाहिये था कि तीन हरिजन अम्मीदवार चुन लिये जायं। अस मामलेमें पूना-करारका साफ तौर पर मंग हुआ है। मेंने हरिजी (पंडित हृदयनाथ कुंजरू) को लिखा। अन्होंने ठंडे कलेजेसे असकी सफाओ देनेकी कोशिश की और बताया कि ज्यादा जांच

करूंगा। किन्तु मुझे असी जांच नहीं चाहिये। मैंने तो कह दिया है कि आप अस अन्यायको सुधार लीजिये।

विड़ला और दूसरे लोग कहने लगे: नहीं वापू, कानपुरकी वात तो अपवाद रूप है। हिन्दू समाजमें तेजीसे अच्छा परिवर्तन हो रहा है।

वापूः यह तो में जानता हूं। असी घटनासे अपवासकी जल्दी नहीं होगी। किन्तु असी घटनाओं मुझे झकझोर डालती हैं। फिर भी अपवासकी वेदनाको अगे बढ़ानेका में जाग्रत प्रयत्न कर रहा हूं।

किन्तु ये कानून पास हो जायं, तव तो फिर अपवासका सवाल ही खड़ा नहीं रहेगा न?

वापू: नहीं भाजी, नहीं। अपवासका आघार अकेले कानून पर नहीं है। मेरे सामने सिर्फ मंदिर-प्रवेशका ही प्रश्न नहीं, विल्क संपूर्ण प्रश्न है। दिन-दिन मेरा खयाल यह होता जा रहा है कि अपवासकी संभावना घटती नहीं, विल्क बढ़ रही है। असा क्यों होता है, यह मैं नहीं कह सकता। यह भी नहीं जानता कि कीनसी चीज अपवासको लायेगी। किन्तु यह भावना तो घीरे-धीरे निश्चित रूपमें बढ़ती ही जा रही है। मैं अतवा जानता हूं कि मैं जरा भी स्वस्य नहीं हूं। सारी घटनाओंका कुल मिलाकर मुझ पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। अच्छी दातें भी जरूर हो रही हैं। अनुसे मैं आंखें वन्द नहीं कर सकता। अलटे मैं तो प्रतिकूल वस्तुओंसे आंखें वन्द करनेकी कोशिश करता हूं। अदाहरणके लिओ, अन धर्मशास्त्रियों और कानूनके पंडितोंके साथ मैं जो भद्दा पश्च्यवहार कर रहा हूं, अरुसे देख लो।

विड़ला: किन्तु जिस गतिसे सुधार हो रहा है, अससे आपको सन्तोष मानना चाहिये।

वापू: हां, ठंडे दिलवालेको तो संतोष हो सकता है। परन्तु मेरे दिलको तो जरा भी चैन नहीं। मैं जानता हूं कि कार्यकर्ता काममें जुट गये हैं। अनुमें शिथिलता नहीं है। परन्तु सारी चीजको देखते हुओ हृदयको सन्तोप नहीं हो सकता।

विङ्लाने बयान किया कि पिलानीमें दो साल पहले जो वातावरण था, शुंससे अब बहुत अधिक सुधर गया है। वहांके स्कूल और कालेजमें हरिजन लड़के भरती किये जाते हैं और सनातनी माता-पिताओंमें भी कोशी खलबली नहीं होती।

राजाजी: आपको असा नहीं लगता कि असका कारण आपको अपनी ही आजकी मनोवृत्तिमें ढूंढ़नेकी कोशिश करनी, चाहिये? लम्बी-चौड़ी वार्ते छोड़कर कहें तो कहा जा सकता है कि आप अवीर हो गये हैं।

वापू: में जानता हूं कि व्यावहारिक मनुष्यके नाते मुझे घीरज रखना चाहिये। अवीर होनेका कोओ कारण नहीं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि में असी भावना नहीं रखता। २ जनवरीसे पहले मुझे अस नतीजे पर पहुंचनेमें देर नहीं लगी थी कि मुझे अपवास नहीं करना चाहिये। और में आपको वता दूं कि २ जनवरीको मेंने अपवास शुरू नहीं किया, अससे कुछ साथियोंको असन्तोप भी हुआ है। थोड़े ही दिन पहले अक भाओ मुझसे वहस कर रहे थे कि अपवासका निर्णय करनेके वाद असे मुलतवी करनेके कारण पैदा नहीं हुओ थे।

राजाजी: अन सब साथियोंको आपने विगाड़ डाला है ! (सब खिल-खिलाकर हंस पड़े।)

वापू: यह तो ठीक है, किन्तु अनमें असे भी लोग हैं, जिन्हें में जरा भी नहीं जानता। अन्होंने भी अपवासको मुलतवी रखनेकी निन्दा की है। अक आदमीने तो मेरे विरोधमें ग्यारह अपवास किये। मैंने असे जब कड़ा तार दिया कि तुम्हारा अपवास पापरूप है, तब कहीं असने असे तोड़ा। जिसलिओ अस मामलेमें आप मान लीजिये कि मैं अस समय सचमुच अपनी आत्माके विवद्ध चल रहा हूं। फिर भी मैं आपसे नहीं कह सकता कि अपवास नहीं आयेगो। मेरे यह कहनेसे अंग्लैंडके मित्र तो नहीं चिढ़ते। अनके दिलमें जब शंका होती. है, तब वे यह माननेका प्रयत्न करते हैं कि असमें अश्वित्रका हाथ होगा। अंग्ड्रजने अपनी शंकाओं पेश करनेवाले बहुतसे पत्र मुझे लिखे थे। वादमें अन्होंने तार देकर ये सब पत्र वापस ले लिये और मुझे विश्वास दिलाया कि वे अब सारी वात अच्छी तरह समझ गये हैं।

राजाजीने लोगोंके वहमोंकी वात कही: कुछ लोग सचमुच मानते हैं कि आज तक गांधी वरसात लाया, किन्तु अब वह असा काम कर रहा है जिससे वरसात नहीं आयेगी।

वापू: आप तो अज्ञानी लोगोंकी वात कह रहे हैं, पर अपने नामके आगे बी० अ० और वी० अल० की अपाधि लगानेवाले लोगोंकी तरफसे ढेरों पत्र आते हैं, जिनमें वहमके सिवाय कोध, कड़वापन, जहर और गालियां भी होती हैं।

राजाजी: यह तो कानूनके ज्ञानका अंक प्रकारका प्रतिलोम हुआ! (सब खिलखिलाकर हंस पड़े।)

वापू: अभी तो मेरी भावना यह है कि अपवासकी संभावना वहुत दूर नहीं।

अपवास कव होगा, यह कैसे कहा जा सकता है ? वम्वओमें सन् '२० में अपवास किया था, तव मथुरादास पासमें सो रहा था। असे अकाओक जगाकर

कह दिया: मुझसे वहस न करना, मेरा निश्चय है। बैसे ही अिक्कीस दिनके अपवासके समय — हकीमजी, मुहम्मदेवली सब हक्के-बक्के रह गये थे। किन्तु क्या अससे कोओ यह कहेगा कि वे अपवास गलत थे? मुझे तो लगता है कि अन अपवासोंने अस समय तो काम किया ही था, किन्तु ५००० वर्ष बाद भी वे अपना काम करते रहेंगे।

मथुरादासने भुस वन्तव्यकी पुरानी वात छेड़ी: मेरा दिल कहता हो कि सिवनयभंग हो करना चाहिये, तो भी यदि मैं यक गया हो यूं तो मुझे क्या करना चाहिये? क्या मेरे लिओ यह बेहतर नहीं कि हिन्जनोंका काम करनेका ढोंग करनेके बजाय मैं घर ही बैठा रहूं?

वापू: कहना कठिन है। किन्तु असा आदमी हरिजनोंका काम क्यों न करे? अक दार्त जरूर है कि असे यह घोषणा करनी चाहिये कि वह थक गया है, असिलिओ अब जेल जानेका काम करनेके बजाय हरिजनोंका काम करना चाहता है। यह बात छिपाकर हरिजनोंका काम नहीं हो सकता। अस तरह छिपाकर हरिजनोंका काम करनेके बजाय तो भले ही वह घरमें बैठ जाय। दीनतासे स्वीकार करनेमें ही बहादुरी है। आराम लेनेकी अच्छाबाले भी जाहिर कर दें कि हमें शरीर सुधारना है और तब तक हम हरिजनोंका काम करेंगे। मुख्य बात यह है कि ठगना नहीं चाहिये। ठगनेसे न तो कांग्रेसके कामको या सिवनयभंगके कामको फायदा होगा और न अस्पृद्युताके कामको ही फायदा होगा।

अिसके वाद जयकर आये। अन्हें लगता था कि रंगा आयरने अपना विल वदल कर सुन्वारायनका विल पेश कर दिया। अिसलिओ अुसके विषयमें कहने लगे कि यह अुसने भूल की है। वादमें जब राजाजीने कहा कि दोनों विल पेश होंगे, तब खुश हो गये। विल पेश होनेके वाद अुस पर होनेवाले सभी संस्कारोंके वारेमें वापूने अुनसे वातें कीं और हकीकत जान ली। आम तौर पर अेकाथ वर्ष तो वीत ही सकता है। मगर अुन्होंने यह भी कहा कि सरकार मदद करना चाहे, तो बड़ी तेजीसे काम हो सकता है और मौजूदा वैठकमें भी पास हो सकता है। वादमें वापूने अुनसे पूछा: आप तो अपना हिस्सा देंगे ही न? अिस पर अुन्होंने हां कहा। वैसे अुन्होंने अपना अनुभव वताया कि जिस चीजसे देशमें जाग्रति होना संभव हो, असी चीजको ये लोग अुत्तेजन देते ही नहीं। यह सुनाया कि मुडीमॅनने कहा है कि आपके चाहनेसे ही हम तुरन्त अस देशसे नहीं चले जायंगे। यह भी कहा कि नशी दिल्लीका वातावरण अत्यन्त कलुपित है।

सवेरे मेने कहा: राजाजीने निश्चय किया दीखता है कि हरिजन-कार्य अनके सिवार्य और कोओ नहीं चला सकता १-२-'३३ और अन्हें असे हाथमें लेना ही चाहिये।

वापूः यह ठीक है। असमें शुद्ध सत्यका पालन है। सत्याग्रहका धर्म बहुत कठिन है। अभी हमने यह धर्म सीखा नहीं। सीखा होता तो जीतकर बैठ गर्ये होते। अभी तो हममें दुःख सहन करनेकी भी शक्ति नहीं आऔ, त्यागमें सुख माननेकी भी शक्ति नहीं आऔ।

विड़ला आज वारह वजेसे पहले आ गये। पुरुषोत्तमदासको कैसे विलायत जाना पड़ा, असकी वात करते हुओ वाअसरायने अन्हें जो धमिकयां दी थीं, अनका वर्णन किया। विड़ला जो मदद देता है, असे हम (सरकार) जानते है, असकी वात भी कही। विड़लाने अन्हें जवाव दिया: ये लोग तो कल कहेंगे कि प्रार्थना करना वन्द कर दो तो यह कैसे होगा? अन्हें जो करना हो करने दो।

वाजिसरॉय द्वारा किया हुआ वापूका वर्णन: बन्दरकी 'तरह नटखट यह वदमाश मुझे झूठा सिद्ध करनेमें हमेशा सफल हो जाता है। जिसके वाद होरके साथकी वातें: तुम्हें गांवीसे जिजाजत लेकर आना चाहिये था, वगैरा। दूसरी वातें करने पर वापूने कहा: वे सुधार कहां आ रहे हैं? ये लोग दें तो भी जानते हैं कि असे ढंगसे देने चाहिये कि अपना काम तो सदाकी तरह लिया ही जाता रहे।

अंक वात वापूने वीचमें वैसे ही कह दी। वापूकी पुरानी राय यह है: ये लोग विलकुल नीरो नहीं वन सकते।

विङ्लाः अफगानोंका राज्य होता तो?

ं वापू: वे दूसरी तरह काम लेते, गले काटते। किन्तु असका भी जवाव देना हमें सूझ ही जाता।

विडलाः यह मौजूदा ढंग तो काम नहीं देता। और गले कटानेवाले आपको कितने मिल सकते थे?

वापू: मुझे विश्वास है कि गले कटानेवाले भी मिल जाते। अस वार भी मुझे लगता था कि जिल्यांवाला वाग जैसे कशी हत्याकांड होंगे। किन्तु नहीं हुओ। होर समझ गया दीखता है कि आतंक फैलानेसे हरिगज काम नहीं वन सकता।

विड़ला अस तरह कितना समय लगेगा?

वापू: मैंने जो पांच वर्ष कहे हैं, सो मजाकमें नहीं कहे हैं।

आज सुवह अठकर वापूने वाअिसरॉयको पत्र छिला था। पत्र छिलनेके वाद सुत्रह घूमते-घूमते कहा: यह पत्र छिलनेमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। किन्तुं मुझे छगता है कि अब वह ठीक भूमितिके सिद्धांतकी तरह बन गया है और मुझे पूरा संतोप है।

वादमें यह पत्र राजाजीको भेजनेके लिओ कहा। राजाजीने सिर्फ ओक ही सब्द वदलनेका सुझाव दिया। आती वैठकके बजाय मीजूदा वैठक लिखना चाहिये।

दोपहरके वाद वे आये और विड्लाके साथ फिर वातें चलीं। राजाजीने अपने गांवके पासके अंक गांवमें अीसाअियों द्वारा किये जानेवाले प्रचार और सीनाजोरीका अंक किस्सा कहा।

विटनी नामके अंक मिशनरीने पत्र लिखा था सो वताया। यह गांव सारा श्रीसाओं वन गया हैं। वहां आप आकर मंदिर किस लिओ वनाते हैं? वेप्टिज्म अंक गंभीर संस्कार हैं, और अीसाके मायके धर्म-संवन्धमें आप कैसे दखल दे सकते हैं? अन लोगोंको हिन्दू किस लिओ गिनते हैं? हिन्दू धर्मकी आजकलकी पायिव पूजा और पिशाच पूजाके साथ वैदिक हिन्दूधर्मका क्या संवन्ध हैं? फिर भी आपको वहां रात्रि पाठशाला खोलनी हो तो चलाअये, असमें आपत्ति नहीं। और अस्पृश्यताका काम कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्था करती है, अस पर भी पत्रमें आक्षेप किया था। वापूने सुझाया कि असे आपको (राजाजी) कड़ा जवाब देना चाहिये।

द्यापको अब अिसे साफ-साफ सुना देना चाहिये। वरसोंसे आप जो काम कर रहे हैं, अुसकी अिसे कल्पना देनी चाहिये। अीर कहिये कि दखल देनेवाला तो तू है, मैं नहीं।

राजाजीको आम्बेडकरसे मिलनेके लिखे और अुन लोगोंको यह समझानेके लिखे कहा कि अिस काममें मदद देना जितना सवर्ण हिन्दुओंका वर्म है अुतना ही धर्म आपका है। यदि हिन्दूचर्म संकटमें हो, तो आप भी हमारे ही जितने हिन्दू हैं। और अिसे बचाना आपका भी अुतना ही धर्म है। और अिस तरह अिस लड़ाओं में भाग लेते हुओ आपको सवर्ण हिन्दुओं के साथ धीरजसे काम लेना चाहिये और अुन्हें गालियां नहीं देते रहना चाहिये।

मतगणनाका विचार छोड़ दिया गया। कहीं मतगणनाकी हमारी मांग दूसरे सब काम रोक देनेके वहानेके तौर पर सामने न रख दी जाय।

....अपनी छड़कीके साथ आओं। वापूने अन्हें दो ही वाक्योंमें जो कहना था सब कह दिया: दो घोड़ों पर न चढ़ो। या तो तुम यह कहों कि मैं थक गयी हूं और अब बापस नहीं जा सकती। अब यही काम कर सकती

हूं। अतना करोनी तो में तुम्हें दोय नहीं दूंगा, कोओ भी दोप न देगा। यदि तुम दुनियाको योखा दोगी तो दोष जरूर दूंगा। कहूंगा कि तुम सत्याग्रही नहीं।.

आज सबेरे बंगालके सवाल पर वल्लभभाञीके साथ वातें हुआी। वल्लभगाञी वंगालकी स्थिति समझानेका प्रयत्न कर २-२-'३३ रहेथे। जिन लोगोंको मुसलमानोंसे लड़ना है और अंग्रेजोंसे लड़ना है। और जिस पर भी जिन लोगोंकी तीस बैठकें हों तो क्या हो सकता है?

वापू: ये अलग हैं ही कहां ? पंजायमें भी यही स्थिति है। राजा-मुंजे समझौतेके अनुसार हुआ होता तो क्या होता ?

मेंने कहा: अन हरिजनोंको समझानेवाला कोओ कांग्रेसी बाहर नहीं। सब जेलमें हैं। और यह तो पद और सत्ता चाहनेवाले आदमियोंका झगड़ा है।

्वापू कहने लगे: सही वात है। यह तो कथित अड्डच वर्णके हिन्दुओं द्वारा अुन पर अपना कावू रखनेकी वात है।

छगनलालने पूछा: ये लोग हममें से अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं क्या? मैंने कहा: हरगिज नहीं भेज सकते।

वापूने सारी वातके वारेमें अपनी अन्तिम टीका सुना दी: हम और ये लोग, यह भेद भुलाया ही नहीं जाता। यही चीज मुझे खटकती है।

वेलणकर और असका दूसरा मित्र आया। फिर वही वात शुरू की: सात पीढ़ीसे अक ही काम करनेवाले असी जातिके कहलाते हैं। चांडालकी संतान चांडाल है।

वापू: आज जिस पंडितका कुटुम्ब बाह्मण है, वह सात पीढ़ी तक वमारका धंवा करे तो क्या वह बांडाल हो जायगा?

वेलण ०: हां, जरूर हो जायगा।

वापू: ब्राह्मणकी संतान ब्राह्मण है, यह सर्वमान्य वस्तु है। आजके चांडाल पहलेके चांडाल हैं, असका सरकारी दफ्तरमें कहीं प्रमाण नहीं है। सरकारके दफ्तरमें तो कोओ ढंग ही नहीं। वम्बअीकी जनगणनामें अक तरहके अस्पृश्य अस्पृश्य हैं। वंगालमें दूसरी ही तरहके अस्पृश्य अस्पृश्य हैं।

वेलण : किन्तु अमुक आदमी चांडाल है, यह सावित करनेके लिखे आप हमसे क्या प्रमाण चाहते हैं?

बापू: हां, ब्राह्मण जैसे अपना गोत्र वताते हैं, वैसे ही यह वता दो कि चांडाल पीढ़ी दर पीढ़ीसे चांडाल चले आ रहे हैं। वेलग०: व्यवहार अन्हें चांडाल कहता है, क्या अतना काफी नहीं है ? आप तो जिन लोगोंने दो हजार वर्ष पहले संकर किया था, अनुका प्रमाण मांगते हैं ?

वापू: हां, वात यह है कि अूस समय असे कठिन विधान थे कि चांडाल जी ही न सकें।

वेलण : असा विधान कहां है ? चांडालोंके लिथे तो जास्त्रमें अक खास तरहका रहन-सहन लिखा है। चांडाल तो अस्पृश्योंमें अूंचे दर्जेंके हैं। अनसे नीची तो पन्द्रह और जातियां हैं।

वापू: तुम जानते हो कि अितिहास कहता है कि कुछ जातियां नष्ट हो गयी हैं?

वेलण ०: नहीं।

वापू: तुम्हें थितिहासका अध्ययन करना 'चाहिये।

वेलण : अस जातिकी हस्ती अप्रतिहत रूपमें चली आ रही है। असके नष्ट होनेका कोशी प्रमाण नहीं है।

वापू: यह सिद्ध कर दो कि अप्रतिहत चली था रही है। वेलण : चोलामेला जैसोंने अपनेको चांडाल बताया है।

अन लोगोंका मिथतार्थ यह था कि आप वड़े आदमी ठहरे। वड़े आदिमियोंका दूसरे लोग अनुसरण करते हैं और आप बुद्धिभेद पैदा करते हैं, यह दु:सकी वात है।

वापू: मैं तो वन सके तो मीन भी ले सकता हूं। परन्तु मैं अपने विचार और हृदयकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाला ठहरा, अिसलिओ क्या किया जाय?

जिसके वाद गोहिल और दूसरे तीन विद्यार्थी आये।

गोहिल: जन्मसे जो मिलता है, वह वंशपरम्परामें आ जाता हं, किन्तु स्वयं प्राप्त किया हुआ नहीं आता। स्वप्राप्त गुण वंशमें नहीं आते। तो हमें मानना चाहिये कि शुद्ध ढंगसे विवाह करें, तो तीन हजार वर्ष पहले जो शुद्ध गुण जातिमें थे, वे फिर अत्पन्न हो सकते हैं। अससे सुप्रजनन-शास्त्र पैदा हुआ। में मानता हूं कि आप वर्णाश्रमधर्मका पुनरुत्थान करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि संकर तो चालू ही है, किन्तु अस पर मेरी कितनी ही आपित्तयां हैं: (१) मिश्रण बहुत कम है। मैं अपने अठारह गावोंमें घूमा हूं और अपने अनुभव परसे कहता हूं कि गांवोंमें असा बहुत कम होता है। सदाशिवपेठमें झाह्मण ही रहते हैं, असिलिओ यहांके ज्यादातर लोग दूसरोंके मंपर्कमें ही

नहीं आते। (२) नौकर वहुत कम प्रमाणमें हैं। (३) अूच-नीचका भाव स्त्रियोंको व्यभिचार करनेसे रोकता है। (४) व्यभिचार होनेसे संतान खराव हो ही जाती है, सो वात नहीं है। क्योंकि देखना यह है कि गर्भ किससे रहता है। (५) लड़िक्योंकी जल्दी शादी करनेसे व्यभिचार रका है। (६) दूसरोंकी तुल्नामें वुद्धिमत्ता ब्राह्मणोंमें ही दिखाओं देती है। वुद्धिशाली वर्ग ब्राह्मणोंमें से ही निकला है। (७) कुदरती गुणोंसे भिन्न कर्म करें तो प्रजा घटती जाती है। कोकणस्थ ब्राह्मणोंकी आवादी घटती जा रही है। (वापू: यह जानते हैं कि चितामणराव कोकणस्थोंको मिस्रके मानते हैं? गोहिल: संभव है।) (८) ब्राह्मण पुरुष व्यभिचार करें तो अनुलोम विवाहके सुपरिणाम होते हैं! किन्तु स्त्रियां स्वभावसे पतिव्रता होती हैं।

अन सब वातोंसे यह माननेका कारण है कि अभी तक खूनकी मिलावट बहुत नहीं हुआ है।

वापू: वाह्मणोंकी तारीफमें तो मेंने जितना लिखा है और कहा है, अतना और किसीने नहीं कहा होगा। मेंने तो आपसे यह कहा कि जो शास्त्रीय पद्धतिसे काम करना चाहता हो, असे सब बातोंका हिसाब लगाना चाहिये। स्वीकार और अस्वीकार पद्धतिसे काम लेते जाना चाहिये। में तो शास्त्रीय पद्धतिका पुजारी हूं और देखता हूं कि कानून बनाने बैठूं, तो मुझे विक्षेपकारी तत्त्वोंको ध्यानमें रखना ही चाहिये। विज्ञानशास्त्री तो यही माननेवाले हैं कि अमुक रख है।

गोहिल: हमारे पिण्ड शुद्ध हैं, किन्तु सांस्कृतिक दोप आ गये हैं। हमारी नसोंमें शुद्ध रक्त यह रहा है। असिल अहमारा भिवष्य तो वहुत अज्ज्वल है। थोड़ेसे लोगोंका ही खून विगड़ा है। किन्तु अन लोगोंकी खातिर हम व्यवस्था वदल डालें, तो समाजकी हानि ही होगी। कुछ अपवादोंमें वर्णान्तर विवाह सफल हो सकते हैं। किन्तु हरअकको यह सलाह नहीं दी जा सकती। असिल अवर्णान्तर विवाह ठीक नहीं। मैं तो मिश्र-भोजनके भी विरुद्ध हूं। भोजनके निपेधमें को अति तरस्कार नहीं है। असमें तो यह बात है कि अक-दूसरेका स्पर्श न हो और शुद्ध रहे। ३००० वर्ष पहले जो वीज-पिड था, वही वीज-पिड आज है।

वापू: मैंने यह कहा ही नहीं कि मिश्र-विवाह जैसे तैसे वहाते ही चले जायं।

गोहिल: समाजको भूल भरे हुअ विवाह रोकनेकी सत्ता भी होनी चाहिये। आपके अन्तरकी अिच्छा तो अच्छी है। किन्तु आप जो कह्ते हैं, अुसका दुरुपयोग होता है।

वापू: आप लिख लीजिये कि आजकी व्यवस्था जारी रही, तो वर्णोका नास हो जायगा। और वर्णकी शुद्धिके लिखे अकेले वर्ग नहीं चल सकते, विक्ति अन्हें आश्रमके साथ जोड़ना पड़ेगा। वर्ण-वर्म स्वतंत्र वस्तु नहीं है। किन्तु वर्णाश्रमवर्म सच्ची वस्तु है। मेरा विश्वास है कि जो सत्यिनिष्ठ मनुष्य है, असके मुहसे कभी भूलमें भी कोओ वचन निकल गया हो, तो असके बुरे असरसे भगवान असे बचा लेगा।

हिन्दूवर्ममें प्रतिवन्योंका कड़ा अर्थ किसी भी समय नहीं हुआ। अुसमें विकास और अपवादोंकी गुंजाअिश हमेशा रखी गजी है।

अन छड़कोंके साथ छम्वे समय तक वातें हुआें और खुश करके अन लोगोंको विदा किया। छड़कोंने वचन मांगा कि हम छिलकर जो भेजेंगे असे आप देख छें, ताकि हम छपवा सकें।

कल नारणदासभाअकि नाम पत्र लिखा था: "... के कुटुम्बोंके बारेमें तुम्हारा निर्णय ठीक लगता है। अस पर अमल करना ही अकित मालूम होता है। युस पर दृढ़तासे अमल करना । असा न करनेसे आधम टूट जायगा। अमल करनेमें ही अनुका थेय है।

"... के साय भी दृढ़तापूर्वक वात करना। असके मामलेमें भी सबके साय सलाह-मशिवरा करना। असे भी बुलवा लेना। हमें तो वह न्याय करना है, जो असा समय आने पर तुम मेरे प्रति और में तुम्हारे प्रति कर सकूं। अहिंसा असियारा है। सबको समअना चाहिये कि आश्रम हमारे सुभीतेके खातिर नहीं, बल्कि सेवाके खातिर तैयार होनेके लिशे है, गुढ़ि-यजमें जल मरनेके लिशे है। वहां स्वार्थको स्थान नहीं।"

लाला मीहनलालके गुजर जानेका तार आया। सारे दिन वे सञ्जन और अनुकी परोपकारी मूर्ति आंखोंके सामने घूनती रही। यहां आनेवाले थे। आज आयंगे, कल आयंगे — िक्षमंत्री राह देख रहे थे कि जितनेमें अनुकी अकाल मृत्यु हो गंथी। सारे दिन सबने अनुकी सज्जनताकी ही वातें कीं। लोग हमारी भलमनसाहतकी ही वातें करें, जिस ढंगसे मरना कोओ मामूली मीत है ? नहीं तो दूसरी क्या पूंजी हम बांबकर ले जायंगे ?

धाज रामवन्द्र शास्त्रीसे जान-पहचान की। अनकी अूर्ची शिक्षा, अक साल भारत सेवक समितिमें रहनेके वाद संस्कारी स्त्रीके नाथ विवाह, फिर ११ वर्षका (अपनी स्त्रीसे अक दिन भी अलग हुओ विना) सुखी जीवन — नौकर-चाकर, मोटर, वंगला और चार वच्चों सहित सुखी जीवन — अक साल लड़ाओं के दरिमयान सैलोनिका और अक साल मैसोपोटामिया — (भारत सेवक समितिमें शरीक होतेसे पहले) फिर जमशेदगुर और कलकत्ता। अक नेवा निवृत्त आशी॰ सी॰ अस॰ के साथ व्यापार, वादमें अपवासस जाग्रत होकर अस सारे जीवनको तिलांजिल देनेका निश्चय। मेरी स्त्री कहती है कि तुम कहो तव तक तुमसे अलग रह सकती हूं। मुझे नौकर-चाकर, गाड़ी-घोड़ा कुछ नहीं चाहिये। वहुत भोग भोग लिये, अब औरोंके लिखे अपयोगी हो जायं तो बहुत है। 'संपूर्ण भोगके विना त्याग संभव नहीं' अस अक वाक्यमें अन्होंने सारा वृत्तांत पूरा किया। अस नित्यतृत्त, निराश्रय, मस्त आदमीकी मुझ पर छाप पड़ी और लगा कि वापूने जालमें नशी मछली पकड़ ली। यद्यपि यह कहना जल्दी होगा। शास्त्रीका व्यक्तित्व दूसरेमें विलीन हो जानेवाला प्रतीत नहीं होता।

आज महत्त्वके ककी पत्र वापूने सवेरे लिख डाले। आश्रमके सभी पत्र अल्लेखनीय, थे। मगनभाओ देसाओ और ३-२-'३३ मोहनलाल भट्टको लिखा। मोहनलाल भट्टके नामका पत्र असा लगा, मानो कल जो पठित मूर्ख लड़के सुप्रजनन- शास्त्रकी वातें कर गये, अनके जवावमें लिखा गया हो। ये लड़के वेचारे थोड़ासा पढ़कर हल्दीकी गांठसे पंसारी वने हुओ सुप्रजनन-शास्त्री थे, और संसारको भूमितिकी आकृतियोंमें मर्यादित करना चाहते थे। सारी वस्तु ही अितनी अगम्य है कि संयम रखनेके राजमार्गके सिवाय छोटे मोटे रास्तेमें पड़ना विडंबना मालूम होती है। "संसार भूमितिकी नपी-तुली आकृति नहीं है, परन्तु किसी विचित्र कलाकारकी कूंचीसे अत्यन्न हुओ महाकला है, जिसका माप भी कलाकार ही जानता है। हम असका माप नहीं निकाल सकते। असलिअ हमारे भाग्यमें सिर्फ निष्काम प्रयत्न ही रह जाता है।" अगर यह सच हो, तो "वीस सालकी लड़कीकी ही शादी हो सकती है" और "असी माताओंको तैयार करनेका प्रयत्न कर रहे हैं", असा कहना भी क्या संसारको भूमितिकी, आकृतियोंमें जमाने जैसा प्रयत्न नहीं है?

मगनभाशी देसाञीके नामका पत्र अमूल्य है। असके ये वाक्य आदर्श वाक्यके रूपमें अद्भृत किये जायंगे: "हम बड़ोंके वलका अनुकरण करें, अनकी कमजोरीका कभी नहीं। वड़ोंकी लाल आंखोंमें अमृत देखें, अनके लाड़से दूर भागें। मोहमयी दयाके वश होकर वे बहुत कुछ करनेकी अजाजत दें, बहुत कुछ करनेको कहें, तब लोहे जैसे सख्त वनकर अससे अनकार करें। मैं अक वार यदि कहूं कि हरगिज झूठ न वोलना, मगर मुक्किलमें पड़कर झूठके सामने आंखें वन्द कर लूं, तब मेरी आंखोंकी पलकोंको पकड़ कर जोरसे खोल देनेमें तुम्हारी भिवत होगी, मेरे अस दोषको दरगुजर करनेमें द्रोह होगा।"

नारणदात्तभाओं के नामके पत्रमें प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञाभंगके शास्त्र पर यड़े विचारमें डालनेवाले अद्गार हैं: "जहां व्रतभंगका कारण व्रत लेनेवालेकी शक्तिके वाहर हो, वहां अपरका नियम लागू नहीं होता।" लेकिन व्रत लेने-वालेकी शक्तिके मापका अन्दाज कीन लगागे ?

सूक्ष्म नियम और स्यूल नियमके पालनमें वापूने जो भेद किया है, वह वास्तविक है। लेकिन सत्यकी दृष्टिसे जिनमें भेद नहीं है। सूक्ष्म नियमका पालन करता है या नहीं करता, यह तो ब्रती ही कह सकता है। और न पालने पर भी पालता है, कैसा याने या मनाये तो वह असत्य है। जैसे कि सूक्ष्म नियमका दृश्य भंग असत्य है।

्वाज हीरालाल शाह और लीलावती मुंशी आये। हीरालालका अपार परिश्रम आश्चर्य पैदा करता है। कभी अखबारों में लिखना, अनेक कतरनें रखना, फाबिलें बनाना, कभी आदिमियोंको पत्र लिखना, नकलें रखना, अपना धन्धा संभालना और अनेक पुस्तकें पढ़ना — असे निर्मल व्यासंगी व्यापारी बहुत थोड़े होंगे। किन्तु अनमें तारतम्य बृद्धिकी कभी मालूम होती है। वे जो पुस्तकों वर्गराके ढेर रख जाते हैं, अनको पढ़नेकी वापूसे आशा रखते हैं। और अपनी हरअने सूचनाके बारेमें अन्हें असी ममता होती है कि अससे सारे प्रश्नका निराकरण हो ही जायगा।

अन्होंने भंगियोंके लिखे कामके समय पहननेकी साफ पोशाककी योजनाके वारमें अपने किये हुने पत्रन्यवहारकी वापूके सामने वात कही। वापूके मनमें जिस सूचनाके वारेमें कोश्री अत्साह पैदा नहीं होता, क्योंकि अससे आन्दोलनके शुलटे रास्ते चले जानेकी आशंका है। वापू जब तक अस चीजको सामने न लायें, तब तक हीरालालको सफलता नहीं मिल सकती।

लीलावती तो वापूके साथ वातें करके आश्वासन प्राप्त करने ही आशी थी। अछूतोंके लिओ मंदिर खुलवाना तो ठीक है, लेकिन मंदिरोंको न मानने-वालोंका क्या हो? में तो आत्नाकी शांतिके लिओ भी किसी मंदिरमें गश्री हूं, असा मुझे याद नहीं आता।

, वापू: मैं खुद अपने लिंअ यह नहीं मानता कि मंदिर न जाजूं, तो मेरी सात्माका अद्भार नहीं होगा। पर करोड़ों हिन्दू असा ही मानते हैं। अस मान्यता और श्रद्धाको भंग करना अपराध मालूम होता है। असिलिओ हमें यही चाहना होगा कि जिन लोगोंको मंदिर-प्रवेशका हक मिले और ये लोग संदिरोंमें जायं। मैं तो अक कदम आगे जाता हूं। ,ये लोग आलस्यसे मंदिरोंमें न जाते हों, तो मैं जिनसे जानेको भी कहूंगा। मैंने असं तरह थेक मंदिरनी नींव भी डाली थी। मेरा मनोरथ तो यह है कि मेरे हाथमें वागडोर हो, तो में हरअक गांवका जीणोंद्वार कहं। वहां मेदिरके आसपास जो जीवन वुना हुआ था, अुस जीवनका जीणोंद्वार कहं।

लीलावती: यह मंदिरकी भावना लोगोंमें क्लेश पैदा करनेवाली हो, तो स्रिस भावनाको किस लिओ प्रोत्साहन दिया जाय? कओ बार यह खयाल होता है कि मंदिर-मस्जिंद न हों, तो सारे क्लेश मिट जायं।

वापू: क्लेश मंदिरकी भावनासे नहीं पैदा हुआ, वह तो मनुष्यके मनमें हैं। हमें सब धर्मों प्रति आदर पैदा करना है। यदि मनमें यह भावना हो कि सब धर्म अपूर्ण हैं, अिसलिओ अकसे सच्चे या अकसे झूठे हैं, तो हरओक ले लिओ समान आदर रहे। क्लेश अत्यन्न करनेवाली अूच-नीचकी भावना है, मंदिरकी भावना नहीं। मैंने तो जैन धर्ममें से अनेकान्तवाद ले लिया। अक आदमी कहता है मेरी बात सच्ची, तुम्हारी झूठी है। मैं कहता हूं, तुम्हारी भी सच्ची और मेरी भी सच्ची। जो स्वतंत्र वस्तु है, वह अनिवंचनीय है। जैसे कहानीके हाथीकी जांच करनेवाले अंधोंने सात हाथी वताये, परन्तु अक स्वतंत्र हाथी तो या ही। हरओक विज्ञानमें सिद्धान्त होता है, जिसे व्यवहारमें नहीं पहुंच सकते। यह दूसरी बात है कि यूक्लिडकी लकीर खींची नहीं जा सकती। लेकिन यह कहकर कि असी लकीर है ही नहीं हम असकी व्याख्या पर आधार रखनेवाली अनेक वातोंको छोड़ दें, तब तो मर ही जायंगे।

लीलावती: सचमुच परमेश्वर मेरे दिमागमें ही नहीं आता।

वापू: यह मैं समझ सकता हूं। तुम तो मूलतः जैन रही हो न! मैंने हिरिभद्रसूरिके ग्रंथ पढ़े हैं, मुझे वहुत पसन्द आये। लेकिन अनमें अनका अीश्वरका खंडन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अन्होंने तो अपनी कल्पनाके अीश्वरका खंडन किया है। पर जिस प्रकारके अश्वरको लोग मानते हों, असकी अस प्रकारकी भावनाका खंडन किस लिओ किया जाय?

लीलायती: बहुतोंने अीश्वरको अेक सहारा बना रखा है। मौका पड़ने पर अुसका आश्रय ले लेते हैं।

वापू: मनुष्य अल्प है, निराधार है, असा तो असे मानना ही पड़ेगा। क्योंकि शरीर निराधार है, परावलम्बी है। अपनिषद्की वह प्रसिद्ध कथा वड़ी अच्छी है। वायुसे पूछा: 'अस तिनकेको तू अड़ा सकता है?' अग्निसे पूछा: 'तू असे जला सकती है?' तब को बी यह न कर सका। जिस शक्तिके द्वारा यह वायु और अग्निकी शक्ति चलती थी, असी शक्तिसे हम सबको सिंचन मिलता है। असीमें हमारा अंक्य है। अस गुणमें हम सब अकसे हैं।

चीज है। हमें दवाकर रखनेका असका संकल्प है। अस मामलेमें वह किचनरसे मिलता-जुलता है। असने महादीकी कबर खोद उालनेका निश्चय कर लिया सो कर ही लिया। फिर भले ही असके खोदनेमें दस हजार आदमी खोने पड़े। असी तरह सुधरी हुओ जनताका विरोध करके असने फौजमें भरती न होनेवालोंको अलग छावनियों (Concentration Camps)में वन्द कर दिया।

अस आदमीमें अन प्रकारका संकल्पवल है। हममें क्या राज करनेकी शिक्त और लियाकत नहीं? यह पूछते ही असने कहा: 'सच पूछो तो मुझे कहना चाहिये कि में असा ही मानता हूं।' सुभाष संबन्धी हुक्ममें अपमान नहीं है। अपमान करनेकी असकी आदत नहीं। देखो न, यहां कितनी जगह अन्हें हटाया, कितना रूपया खर्च किया? मगर वस, अब अससे आगे नहीं जायंगे, यह कहनेकी दृढ़ता असमें है। में असका दोप नहीं मानता।

आज आंबेडकर अपने सात-आठ अनुयायियोंको लेकर आये। वापूके शब्दोंमें आज वे दरवारी ठाठमें थे। अन्हें जो कहना था ४-२-'३३ अुसे नोट करके लाये थे और वैरिस्टरकी तरह मामला पेश कर रहे थे।

अनुकी मंडलीमें शिवतरकर और डोल्से वगैरा थे। शुरूमें अन्होंने सफाओ दी कि अन्होंने पहले पत्र क्यों नहीं लिखा और क्यों आनेकी मांग नहीं की। अन्हों आशा थी कि राजनैतिक चर्चाके लिओ मिलना हो सकेगा, पर वह तो अब संभव नहीं रहा। असिलिओ विचार किया कि अस्पृश्यताके लिओ ही मिल आना अच्छा है।

रंगा आयरके दो विलोके गुण-दोषकी चर्चा करते हुओ आंवेडकरने कहा : अंक परेवाला विल तो वहुत सादा है। असका गुण यह है कि असमें यह वात स्वीकार की गभी है कि अस्पृश्यताका रिवाज अनैतिक है। दूसरे विलमें यह स्वीकार नहीं किया गया है।

वापू: नहीं, अुसके प्रास्ताविक भागमें किया गया है।

आंवेडकर: मगर स्पष्ट नहीं। और मेरा यह अंतराज भावनाक कारण है। दूसरी वात यह है कि आपके जैसा प्रभावकाली व्यक्ति असमें तन-मनसे न पड़े, तो अिन दोनों कानूनोंके होते हुओ भी अस्पृत्योंको को आ लाभ नहीं होगा। मेरा यह भी खपाल है कि ये विल अंक दूसरेके साथ असंगत हैं। अंक विल स्वीकार करता है कि यह रिवाज खराव है और कहता है कि कानून असे रिवाजको मंजूर नहीं करेगा। जबकि दूसरा विल कहता है कि कानूनको

असे रिवाजको मान्य करना ही पड़ेगा, सिवाय अस सूरतके कि बहुमत अस रिवाजको मिटा देनेका निश्चय कर छे।

वापू: अक पैरेवाला विल. निश्चित रूपमें दूसरेसे बढ़कर है। पर दूसरा लग्ना विल असिलिओ लाया गया कि प्रान्तीय धारासभामें पहलेको मंजूरी नहीं मिली। दोनोंमें को भी असंगतता नहीं है। अक विलमें अस्पृश्यताका बेहूदा रिवाज खतम होता है और कानून अस्पृश्यताकी दलीलको मंजूर नहीं करता। दूसरे विलसे खास हालतोंमें मंदिरके अधिकारियोंको कार्रवाओं करना लाजिमी हो जाता है। हम ये दोनों बिल पास करा सकें, तो ट्रस्टी मंदिर-प्रवेंशके बारेमें किसी किस्मकी रुकावट पैदा नहीं कर सकते। अगर दोनों विल पास हो जायं, तो अक महीनेके भीतर तमाम मंदिर खुलवा देनेकी जिम्मेदारी में लेता हूं। सनातनी दूसरे विलको ज्यादा पसन्द करेंगे। लेकिन यदि में प्रामाणिक सनातनीकी हैसियतसे वात कहूं, तो मैं तो पहला विल पसन्द करंगा।

आंवेडकर: अभी जो सत्याग्रह किया गया था, असमें सरकारने सनातिनयोंके विरुद्ध नहीं, सत्याग्रहियोंके विरुद्ध १४४ वीं धारा लगाओ थी। पहला विल पास होनेके बाद यह भिड़न्त हुआ है, अिसल्अ अब सरकारकों सनातिनयोंके विरुद्ध १४४ वीं धारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यह अस्पृत्योंके हकोंमें अनका दखल माना जायगा।

वापू: पर अब मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारोंकी विलकुल साफ शब्दोंमें भारपूर्वक घोषणा कर दें।

अस सवालसे आवेडकर चौंके।

काम्बेडकर: बापने वड़ा विशाल प्रश्न अठाया है। जहां तुक हमारा सम्बन्ध है, राजनैतिक सत्ताके सिवाय और किसी बातसे हमारा तात्कालिक सम्बन्ध नहीं है। मेरे लिओ तो यह स्वयंसिद्ध जैसी बात है। और हमारे प्रश्नका अंक मात्र निराकरण यही है।

व्यावहारिक दृष्टिसे मंदिर-प्रवेश हमारे लिओ महत्त्वका सवाल नहीं है। असिसे हमारे दुनियावी दर्जेमें कोशी सुधार नहीं होता। हमें तो यह चाहिये कि सवर्ण हिन्दुओंकी नजरमें हमारा दुनियावी दर्जा सुधरे। आज व्यक्तिगत रूपमें हम किसी मन्दिरमें जाना चाहें, तो जानेमें हमें मुक्किल नहीं आयेगी। दिलत जातियोंके लिओ अत्यन्त दुःखजनक वात तो यह है कि सवर्ण हिन्दुओंकी नजरमें हम जरा भी अूचे नहीं अठे। दिलत वर्गका नाम लिया जाय तो आपके मनमें अने वावरची या झाडूवालेका चित्र खड़ा हो जाता है। वेथिज्जतीका कलंक हम परसे दूर हो, तभी हमारे सामनेकी यह रुकावट दूर हो सकती

ह। मेरे सामने सवाल है कि यह कलंक कैसे मिटे, हमारा दर्जा कैसे अूचा हो। अितने बड़े पैमाने पर शिक्षाका प्रयोग करना हो, तो वह दान-धर्मादेसे नहीं हो सकता। वह तो तभी हो सकता है, जब हमारे पास थोड़ी-बहुत राजनैतिक सत्ता हो। मेरी नजरमें तो यही हल वार-बार आता रहता है। ग्लेडस्टनके जमानेके आयरलैण्डकी मिसाल लीजिये। टोरियोंको झुकानेके लिड पानेलका दल वहां न होता, तो आयरलैण्ड कुछ भी नहीं कर सका होता यहां भी दलित लोगोंकी स्थिति नये विचानमें ही सुधर सकती है। और मेयह चाहता हूं कि दलितवर्गके हितचिन्तककी हैसियतसे आप नया विचान अमलमें लानेके लिखे अपनी सारी शिक्त लगा दें। असा कुछ कीजिये कि नयं विधान, जहां तक हो सके, कम त्रुटियों और कम दुर्भावके साथ मंजूर हो।

अंक और दृष्टिकोण भी है। अिन सब प्रयत्नोंका अुद्देश्य अितना ही हो कि दलित जातियोंको हिन्दूधर्ममें ही रोक रखा जाय, तो मेरा रख यह माननेकी तरफ है कि दलित वर्गोंकी आजकी जाग्रत दशामें यह काफी नहीं। मैं अपने आपसे यह सवाल अकसर पूछता हूं कि क्या में अपनेको वृद्धिपूर्वक हिन्दूधर्मका अनु-यायी कहलवा सकता हूं? मुझे लगता है कि में असा नहीं कर सकता। असके लिओ मेरे कारण हैं। बुरे रिवाजोंसे में अितना नहीं घवराता। बुरे रिवाज तो अीसाओ धर्ममें और अिस्लाममें भी हैं, जैसे गुलामी। किन्तु जो रिवाज प्रगतिके चक्रको रोकते हैं, वे धर्मकी मान्यता पाये हुओं रिवाजोंसे अलग होते हैं। पहले रिवाजोंको सहन कर लेनेके लिओ मैं तैयार हूँ, मगर दूसरी प्रकारके रिवाज में सहन नहीं कर सकता। चातुर्वर्ण्यका अदाहरण लीजिये। असका अर्य ही यह होता है कि जन्मके अनुसार समाजमें अूच-नीचका वर्गीकरण किया जाय। चूंकि में जन्मसे अछूत हूं, अिसलिओ में कुछ भी करूं या कितना ही आगे बढ़ जाअू, तो भी मेरे दर्जेमें कोओ फर्क नहीं पड़ता। मुझे हिन्दू कहलाने में यही मुश्किल आती है। हिन्दू कहलानेके साथ ही मुझे यह स्वीकार करना पड़ता है कि जन्मसे मैं अके नीच जातिका हूं। अिसलिओं मेरे खयालसे मुझे हिन्दुओंसे कह देना चाहिये कि आप मुझे असा धर्म सिद्धान्त वताअिये, जिसमें असा नीच-पनका भाव न आये। असा न हो तो मुझे हिन्दूधर्मको तिलांजिल दे देनी चाहिये। यह मान्यता और यह रुख हममें से बहुतोंका है। मन्दिरमें प्रवेश करके में क्या करूं, जब अिस प्रवेशका अर्थ यह हो कि में नीचपनकी छाप स्वीकार करता हूं ? अिसलिओ दलित वर्गके लोग हिन्दुओंसे यह कहें तो वाजिव ही है कि अगर तुम्हें हमको हिन्दूधर्ममें रखना हो, तो कोओं असा तरीका निकालो जिसमें दलित वर्गोंको प्रतिष्ठाका स्थान मिले और अन्हें नीचा स्थान देनेवाले तमाम तत्त्व नष्ट कर दिये गये हों।

भाषण जारी ही था। वापू अव तक अक शब्द भी नहीं वोछे थे।

अंक और वात। सिर्फ राहत पहुंचानेवाले अपायोंसे मुझे संतोप नहीं हो सकता। आयरिश होमरूलके आन्दोलनके समय कहा जाता या कि आयरिश लोगोंको संतुष्ट करनेका अत्तम अपाय यह है कि वहां लोकल वोर्ड स्थापित किये जायं। रेडमण्डने कहा था कि विल्लीके मुंहमें ठूंस-ठूंस कर लड्डू भर कर असकी सांस रोक दो, यह मुझे नहीं चाहिये। मुझे तुम्हारे दयादानसे मरना नहीं है।

वापू: अगर आप पक्का निर्णय करके आये हैं कि अस कानूनको पास करवानेके लिओ आप अंगुली भी नहीं हिलायेंगे, तो मुझे कुछ नहीं कहना।

ं आंबेडकर: हमने कोओ निर्णय नहीं किया। पर मैंने बताया कि मेरा मन किस तरह काम कर रहा है।

'वापू: मैंने यह कहा कि आप निर्णय कर चुके हों, तो मेरे लिओ कुछ कहनेको रहता ही नहीं।

यहां अने तीसरी वात, जो आंवेडकर कहना भूल गये थे, कही:

बेक वात कहना में भूल गया था। हम सवर्ण हिन्दुओंसे यह नहीं कह सकते कि आप यह तय कीजिये कि हम आपके अंग हैं या नहीं। ये विल पास कराकर आपको अपना निर्णय वताना चाहिये। अंग्रेज हिन्दुस्तानियोंको अपने कलवमें भरती नहीं करते। वहां भरती होनेके लिओ हिन्दुस्तानियोंका प्रार्थना करना अनके लिओ अज्जतकी वात नहीं।

वापू: असा करनेको में आपसे नहीं कहता। यह मैंने कभी नहीं चाहा कि दिलत लोग सवर्ण हिन्दुओं के पास पैरों पड़ते हुओ जायं और ये विल पास करानेको अनुसे कहें। दुर्भाग्यसे अस सवालका फैसला तो तीसरी ही सत्ताके हाथमें है। और वह स्थितिको सुधार या विगाड़ सकती है।

आंवेडकर: यह चीज में समान रूपसे कर सकता हूं।

वापू ठीक है। अलवत्ता, जिसमें में सहमत हूं कि आपका हिन्दुओं के पास जाना आपके गीरवको शोभा नहीं दे सकता। मेरी स्थिति तो यह है — आपको याद होगा कि गोलमेज परिषदमें मैंने भाषण दिया तभीसे — कि हमें प्रायश्चित्त करना है। आप हमें छोड़ दें, तो मैं तो यही समझूंगा कि हम जिसी लायक थे।

थिसके वाद आंवेडकरने कानूनवाजी शुरू की:

अस विलमें मंदिर-प्रवेशकी वात है। लेकिन पूजाकी जगह प्रवेश करनेकी वात अिसमें नहीं आती। दलित जातिके आदिमियोंको मूर्ति पर फूल चढ़ाने देंगे या भोगका थाल रखने देंगे? नालवीयजीने तो कहा है कि पूजा करनेका सवाल ही पैदा नहीं होता।

यापू: मंदिर-प्रवेश पूजाके लिखे ही है। परन्तु कानूनमें भाषा ठीक न हो, तो सुधारी जा सकती है और हम कहें कि 'पूजाके लिखे प्रवेश'। मालवीयजीके वारेमें कहीं न कहीं को जी गलतफहमी हुआी दीखती है। आप जो कहते हैं सो वे नहीं कहेंगे। हरिजनोंके रखे हुओ फूल, मिठाओं और दूसरे नैवेद्य जरूर स्वीकार किये जायंगे। अतनी वातमें हम दोनों सहनत हो गये कि आपका सदर्ण हिन्दुओंके सामने प्रार्थना 'करते जानेका सवाल ही नहीं है। कुछ सवर्ण हिन्दू जब मुझसे कहते हैं कि हरिजनोंको तो मंदिरोंमें आना ही नहीं है, तब में कहता हूं कि हरिजनोंको आना हो या न हो, तुन मंदिरोंके द्वार अनके लिओ खोल दो। तुमहें जो कुछ करना है यह तुन कर चुके, अतना आत्म-संतोष तुमहें प्राप्त कर लेना चाहिये। तुम पर जो कर्ज है वह तुमहें चुका देना चाहिये, फिर लेनदार असे स्वीकार करे या नालीमें फेंक दे। लेकिन में कहता हूं कि आपको यह नहीं कहना चाहिये कि में हिन्दू नहीं हूं। पूना-करार स्वीकार करने में ही आपने यह स्थिति मंजूर कर ली है कि आप हिन्दू हैं।

आंवेडकर: मैंने तो अुसका राजनैतिक भाग स्वीकार किया है।

वापू: आप कहें तो भी अस स्थितिमें से वचकर नहीं निकल सकते कि आप हिन्दू हैं।

आवेडंकर: हम अितना चाहते हैं कि हमारे मौनका अनर्थ न होना चाहिये। फिर में आपकी बात स्वीकार करता हूं।

वापू: मैं अन कदम आगे जाता हूं। आप अपनी स्थिति विलकुल ठीक न रखें, तो आप अनेक कदम भी आगे नहीं वढ़ सकेंगे। मंदिर-प्रवेशको मैं आध्यात्मिक वस्तु मानता हूं, जिसमें से और सव वातें फलित होंगी।

आंबेडकर: हिन्दू मन ही सीधी तरह वात नहीं करता। रेलमें और दूसरे सार्वजनिक स्थानोंमें अछूत अन्हें छू लें, तो अन्हें कोशी अतराज नहीं। तब मंदिरोंमें ही अन्हें कैसे अतराज होता है ?

वापू : यहां तो आप अच्छी तरह पकड़े गये। ये लोग मंदिरोंमें अस्पृश्यतासे विपटे रहना चाहते हैं, असीलिओ तो मंदिर-प्रवेशका सवाल में पहले लेती हूं। वहुतसे सनातनी हिन्दू कहते हैं कि हरिजनोंको स्कूलोंमें आने देंगे, सार्वजिनक स्थानोंमें आने देंगे, मगर मंदिरोंमें नहीं आने देंगे। में कहता हूं, भगवानके सामने अनका दर्जा वरावर रखो। असकी वदौलत अनकी प्रतिष्ठा वहेगी।

आवेडकर: मान लीजिये हम मंदिर-प्रवेशमें सफल हो गये, तो क्या हमें कुओं पर पानी भरने देंगे ?

वापू: जरूर। असके बाद यह तो आयेगा ही। और यह तो वहुत आसान है।

स्टे॰ जो॰: अछूतोंका अद्धार होता है, यह वड़ी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और आगे जायं। मैं अमेरिका जाअूगा, तो वहां मुझसे यह पहला सवाल पूछा जायगा कि अस्पर्थतांके खिलाफ लड़नेमें गांधीने पूरी सफाझी क्यों न कर डाली? अन्हें सारी जाति-व्यवस्था ही खतम कर देनी चाहिये थी।

वानू: अस्पृश्यता असा पाप है कि वह समाजकी सारी रचनामें जहर भरता है। असिलिओ असे मिटा डालना चाहिये। जाति कोओ पाप नहीं। अस्पृश्यता चड़े जन समुदायको असके जन्मके कारण वहिष्कृत रखती है। जाति अस तरह किसीको वहिष्कृत नहीं करती। में चाहता हूं कि आप अस भेदको अच्छी तरह समझें। आप कहते हैं कि में अस्पृश्यता पर हमला करता हूं, किन्तु जातियोंको कायम रखनेकी कोशिश करता हूं। पर आप नहीं जानते होंगे कि मुझ पर तो सनातनी हिन्दू वड़ा हमला कर रहे हैं। वे मुसे तरह-तरहकी गालियां देते हूं और कहते हैं कि जातियोंका नाश करनेके लिओ अस राक्षसने जन्म लिया है।

स्टे॰ जो॰: अमरीकन तो कहेंगे कि असमें सिर्फ मात्राका फर्क है। नीचेसे अपर तक अूंच-नीचके भेदोंकी पूरी निसेनी कायम रहती है। आप तो थोड़ीसी नीचेकी सीढ़ियां मिटाते हैं।

• वापू: नहीं, अिसमें तो नरक और स्वर्ग जितना वड़ा भेद है। जब तक ये लोग अस्पृश्य हैं, तब तक नरककी भारी आगमें हैं। ज्यों ही अनके सामनेकी यह दुष्टताभरी रुकावट नष्ट हुआ और वे हिन्दू समाजमें मिल गये कि वे स्वर्गमें पहुंच जायंगे।

स्टे॰ जो॰: पर वे ठेठ निवली जातिके यानी चौथे वर्णके रहें, असमें तो आपको संतोप है।

वापू: जरा भी नहीं। लेकिन अभी मैं अुसके लिओ नहीं लड़ता। क्योंकि मेरे विचारसे तो वर्णोमें अूंच-नीचके भेदभावकी गुंजाअिश ही नहीं। वर्ण आप

कहते हैं वैसी खड़ी निसेनी नहीं हैं, वे तो आड़े खाने हैं। अनुमें सवका वरावर स्थान है। बूंच-नीचके भेदभावके लिखे हिन्दू धर्मके मूल सिद्धान्तमें कोबी जगह नहीं है। अस्पृश्यको हिन्दू समाजमें ले लिया जाय, तो असके साथ ही वह वहिष्कृत नहीं रह जाता। असके अलावा, वर्ण जाति नहीं है। जैसा सर हैनरीने कहा है, वर्ण घंघेकी श्रेणियां (ट्रेड गिल्ड्स) हैं। 'हिन्दुस्तानी जातियां' नामकी भट्टाचार्यकी पुस्तक देखना। असमें वर्णका मूल अर्थ वहुत ही स्पष्टतासे समझाया गया है।

स्टे॰ जो॰: ख्रापने कुछ वर्ष पहले कहा था कि जातियां घंघेके अनुसार हैं और असलिओ जरूरी हैं। हालमें अक वंगाली मित्रके नाम लिखे पत्रमें आपने कहा है कि जातियां मिटनी चाहियें।

वापू: कुछ वर्ष पहले मैंने जो कहा था और जिसकी आप वात कर रहे हैं, वह वर्णके वारेमें हैं। और वंगाली मित्रकों जो लिखा था, वह जातिके वारेमें हैं। यद्यपि आज मैं जातियों पर हमला नहीं करता हूं। अस्पृथ्यता-निवारणके साथ असका सम्वन्य नहीं हैं। असीलिओ जातियोंको मिटानेकी लड़ाओं लड़नेवालोंसे मैं कहता हूं कि आपके लिओ मेरे मनमें आदर हैं। लेकिन आज आप मुझसे अपने साथ शामिल होनेके लिओ मत कहिये। जातियां अन्नतिके रास्तेमें क्कावट डालती हैं। असका अलाज भी होना चाहिये। पर अभी तो मैं अक जहर, अक पापके विरुद्ध लड़ रहा हूं। मैं अपनी लड़कीकी शादी अमुक मनुष्यके साथ न करूं, असमें में कोओ पाप नहीं करता। मगर मैं अक मनुष्यसे कहूं कि तू अछूत हैं, तू वहिष्कृत हैं, तू पापयोनि हैं, तो असमें मैं मानवताके विरुद्ध मैंहापाप करता हूं।

स्टे॰ जो॰: यह सही है। लेकिन असा करके तो आप अन लोगोंको अक ही सीढ़ी अूंचा अठाते हैं।

वापू: नहीं, अिससे अनका सारा रूपान्तर हो जाता है।

स्टे॰ जो॰: पर वे कोशी अंक वन्युसमाजमें शामिल नहीं हो जाते, जैसे शीसाको पूजनेवाले सब लोगोंका अंक वन्युसमाज होता है।

वापू: में कहता हूं कि अनुका . रूपांतर हो जाता है। अस्पृश्यता मिटनेके साथ ही वे गहरी खाओसे निकलकर ठेठ चोटी पर पहुंच जाते हैं।

स्टे॰ जो॰: मेरा कहना यह है कि ज्यों ही आप मनुष्यमें रहनेवाली आत्माका मूल्य स्वीकार कर लेते हैं, त्यों ही तमाम भेदभावोंकी जड़ नष्ट हो जाती है।

वापू: आप वर्णको नहीं मानते, हम मानते हैं। में तो असे हिन्दू-वर्मको दुनियाको दी हुआ अक भेंट मानता हूं। आज हिन्दूधर्म अयोगतिको पहुंच गया है, अिसलिबे अिस चीजको वह बिसके शुद्ध स्वरूपमें नहीं दिखा सकता। किन्तु शुद्ध होते ही वह वर्ण-व्यवस्थाको दुनियाके सामने अनुकरण करनेके लिबे रख सकेगा। वेदोंमें रंग परसे वर्ण नहीं माने गये हैं। जैसे भाषाका विकास होता है, वैसे 'वर्ण' शब्दके अर्थका भी विकास होता रहेगा।

स्टे॰ जो॰: तो आप मानते हैं कि वर्ण जातिसे कोशी अलग ही चीज है। वापू: मूल विचार असा था ही नहीं कि अमुक अंचे और अमुक नीचे हैं। खयाल तो यह था कि मनुष्यत्वकी आध्यात्मिक शक्यता कितनी है, असिकी खोज करनेके लिंशे मनुष्यका जन्म हुआ। श्रीश्वरको पहचाननेका छोटेसे छोटा तरीका वर्णधर्मका आदर करना है। जिस क्षण आप वर्णधर्मका पालन करना शुरू कर देते हैं, असी क्षण आप नीतिके वारेमें और आंश्वर-सेवाके बारेमें और सवको मात कर देते हैं।

स्टे॰ जो॰: मगर जनगणना करनेवाले कर्मचारीके सामने मनुष्य अपनेको ब्राह्मण या क्षत्रियके रूपमें नहीं, विल्क अंक मनुष्यके रूपमें वताये, यह आपको पसन्द नहीं होगा।

वापू: मेरे लिंबे जनगणनाकी आध्यात्मिक कीमत नहीं है। असका राजनैतिक महत्त्व हो सकता है। वैसे यह भी न होना चाहिये। मनुष्य सिर्फ अपनेको मनुष्यके रूपमें बताये, अिसमें मुझे कोशी आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि वर्णका कानून मनुष्यको मानना ही पड़ेगा। जैसे विजलीका, पानीका या हवाका कानून असे मानना पड़ता है।

स्टे॰ जो॰: वर्णसे मनुष्य सामाजिक आनुवंशिकताके आधीन हो जाता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि सिसमें तीन चीजें काम करती है: (१) जन्मकी आनुवंशिकता, (२) सामाजिक आनुवंशिकता, और (३) मनुष्यकी अपनी पसन्द। अस प्रकार वर्णके सिवाय दूसरे संयोग भी मनुष्य-मनुष्यके वीचके भेदके कारणोंको जन्म देते हैं।

वापू: में स्वीकार करता हूं कि आनुवंशिकताके सिवाय और कभी वल असके पीछे काम करते हैं। मगर आप प्रेमकी आनुवंशिकता स्वीकार कर लें, तो तुरन्त मेरा आपके साथ कोओ झगड़ा नहीं रहता।

स्टे॰ जो॰: अछूतोंको मन्दिर-प्रवेश करनेको कहनेके साथ आप अनके कंचे पर श्रेसा जुआ रख देते हैं, जो अन्हें दवानेवाले ब्राह्मणोंके हाथमें हैं। आप किस लिसे सूच-नीचके वंधन अस तरह दृढ़ कर रहे हैं?

वापू: मैं तो सिर्फ जिस नरकाग्निमें अन्हें बकेल दिया गया है, अससे निकालकर स्वतंत्रताकी स्थितिमें रख देनेकी कोशिश कर रहा हूं। स्टे॰ जो॰: में चीजको दूसरी तरह रखता हूं। जो व्यवस्था या पद्धति नीचे गिरानेवाली है, युसमें अन लोगोंको बांधनेकी आप क्यों कोशिश कर रहे हैं?

वापू: शितमें यांघनेकी बात ही नहीं है। यह तो सिर पर चढ़े हुओं ऋणको चुकानेकी, प्रायिक्तिकी और आत्मशुद्धिकी प्रवृत्ति है। हम सिर्फ मंदिरोंके द्वार खोल देते हैं। हरिजनोंको अनुमें जाना ही चाहिये, यह अनिवार्य नहीं बनाते। वे अपना लेना न लेना चाहें तो न लें, लेकर नालीमें फेंक देना हो तो नालीमें फेंक दें, मगर हम अपना देना क्यों न चुका दें?

में जानता हूं कि ब्राह्मणोंके बारे में दो मत हैं। अक मतवाले अन्हें दुर्बुद्धि मानते हैं, दूसरे मतवाले, जिनमें में हूं, अन्हें हिन्दूधर्मके रक्षक मानते हैं। वे धर्माचार्य भी हैं और पैगम्बर भी हैं। मनुष्यका स्वभाव है कि अमुक पद मिलनेके वाद वह असका दुरुपयोग करने लगता है। असा दुरुपयोग करनेवाले ब्राह्मण मौजूद हैं। असके साथ ही आज भी अधिकसे अधिक त्याग ब्राह्मण ही कर रहे हैं। मेरे साथियों में बहुतसे ब्राह्मण हैं।

स्टे॰ जो॰: आपको नहीं लगता कि वे आधिपत्य जमा कर बैठे हैं?

वापूः आधिपत्य जरूर है। मगर वह तो दुष्ट ब्राह्मणोंका है, जो मेरे विरोधी हैं।

स्टे॰ जो॰: अछूतोंको आप असे लोगोंके मातहत करनेकी कोशिश कर रहे हैं।

वापू: में चाहता हूं कि आप अस चीजको अमेरिकाके सामने अस तरह रखें: आपने अपनेमें से अक खास वर्गका वहिष्कार किया हो, तो असाअियोंके नाते आप अनका क्या करेंगे ? मुझे आशा है कि आप यह कहेंगे कि 'आओ, हम तुम्हें वापस गिरजेमें लेते हैं। अश्वित्यकी नजरमें हम सब समान हैं। तुम हमारे समाजमें वापस आ जाओगे, तो और सब कुछ तुम्हें मिल जायगा।' हिन्दूधमेंमें मन्दिरका वही स्थान है, जो अस्लाममें मस्जिदका और असाओ धर्ममें गिरजेका है।

स्टे॰ जो॰: मैं अिस वर्णनको नहीं मानता । हमारा गिरजा तो नैतिक और आध्यात्मिक स्थान है।

वापू: तव तो फिर आपको अपने अस्तित्वसे भी अिनकार करना पड़ेगा। ग्रिरजा नैतिक और आध्यात्मिक स्थान जरूर है, पर असा होनेका ।।वार मनुष्यके हृदय पर है। किस भावसे मनुष्य पूजा करता है, अस पर है। मेरी मां अुम्रभर मूर्तिकी रोज पूजा करती थी। और मन्दिरमें जाकर मूर्तिके दर्शन किये विना मुंहमें अन्नका दाना भी नहीं डालती थी। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह स्यूल मूर्तिकी पूजा करती थी? वह तो आध्यात्मिक भावना ही थी, जो अुसे विगुद्ध रख सकती थी।

स्टे॰ जो॰: मैं जानता हूं कि अैने मनुष्य भी होते हैं, जो स्थूल वस्तुसे परे जा सकते हैं।

वापू: में यही चीज चाहता हूं। आध्यात्निक सत्यको ज्यादा महत्त्व देते हुओ जब में कहता हूं कि हिन्दू धर्ममें मन्दिरोंके लिओ स्थान है — भलें ही अनुमें बहुत गंदगी घुस गथी हो — तब मैं अविचल सत्यका अच्चारण करता हूं।

स्टे० जो०: अब अक बाखिरी प्रश्न। अमेरिकामें मित्र मुझे पूछंगे कि क्या आपका यह अपवास अक प्रकारका सूक्ष्म और नाजूक दवाब नहीं था? आप असका क्या जवाब देते हैं?

वापू: दुनियाका सारा शितिहास देखेंगे, तो हरश्के सुधारकने — श्रीसा तकने — श्रिस तरहके दवावका शुपयोग किया है। यह प्रेमका दवाव है। आज भी श्रीसा अपने अनुयायियों पर यह श्रसर डाल रहे हैं और अन्हें गलत रास्ते पर जानेसे रोक रहे हैं। लोगोंको नीचे गिरानेवाला दवाव भी होता है। लेकिन प्रेमका दवाव विगुद्ध वनाता है और प्रेमी तथा प्रेमपात्रको श्रूचा अठाता है। में यह कह सकता हूं कि श्रीसा आप पर स्थायी दवाव डाल रहे हैं श्रीर आपको पाप करनेसे वचा लेते हैं। मेरी पत्नीका ही श्रुदाहरण लीजिये। मैंने श्रुस पर श्रिस तरहका दवाव डाला। प्रेमने सारी क्कान्वर दूर कर दी और श्रुसकी श्रैसी कायापलट कर दी, जिससे क्षाज वह अस्पृत्यताको जरा भी नहीं मानती। श्रितना ही नहीं, श्रुसकी कट्टर दुश्मन है श्रीर श्रुसका जड़मूलते नाश करनेके लिशे काम करनेकी प्रतिज्ञा कर चुकी है। '

व्रदर लैशके नाम अंक बहुत ही महत्त्वका पत्र जवरदस्तीके आक्षेपके जवाबमें लिखवाया। सारा पत्र वात्म-कथाका अंक ५-२-'३३ पृष्ठ है।

अंक नया अल-अल० वी० पास हरिजन आया। अस्पृश्यता शास्त्रोंमें नहीं हैं, यह बतानेवाले श्लोक अंकके वाद अंक अद्यृत करता जा रहा था। असे वापूने असकी भूलें बताओं और वकीलके हमेशा याद रखनेका अंके सूत्र असे सुनाया: हमारी वस्तु जैसी हो, अससे भी जरा हलके ढंगसे असे रखना अस वस्तुको ठीक ढंगसे पेश करना हैं। अजितश्योक्ति करनेते हमारी चीजकी कीमत घट जाती है। अच्छे वकीलको

हमेशा यह वात याद एखनी चाहिये। असा करनेसे हमारा केस न्यायाघीशके मन पर ठसाया जा सकता है।

सवरे घूमते समय सन् '५७ के वलवेके वादकी और आजकलकी हालतंके वीच तुलना की। सन् '५७ के वलवेके वाद मनुष्य हताश हो गये थे। नेताओंकी हिम्मत टूट गथी या वे भाग गये। अस समय जनतामें से वहुतसे चाहे हताश हो गये हों, फिर भी जहां तक में और आप (यानी वापू और वल्लभभाथी), जवाहर, राजेन्द्रवावू और राजगोपालाचार्य वगैरा नहीं हारते, तव तक क्यां चिन्ता है? हम हार जायेंगे, तो लोग हार जायेंगे। वैसे होर अपनी चालमें सफल हुआ है और अरविनको भी असने वशमें कर लिया है। असे वक्त अनुदार दलमें असा सफल और कार्यकृशल आदमी कोशी नहीं है। असे फासिज्म चलाना है। अदार दलवालोंका कोशी प्रभाव नहीं रह ग्या है। मजदूर-दल बहुत समय तक अठ नहीं सकेगा। क्योंकि मजदूर-दलका मौलिक कार्यक्रम तो अमलमें लाया ही नहीं जा सकता और साम्यवादको सव देशोंने छकानेकी कमर कस ली है। असिलिओ अक प्रकारका फासिज्म ही चल रहा है।

आज आश्रमकी डाक गओ। डाक थोड़ीसी ही थी, परन्तु ६-२-'३३ अंक-दो पत्र महत्त्वके थे।

दोपहरमें जमनालालजीसे मिले। डोअिलको दांतके विलके वारेमें पत्र लिखा और असमें यह मांग की कि दांतका खर्च सरकारको देना चाहिये। असा न हो तो यह मांग की कि वल्लभभाओके और अनुके खाते शामिल कर दिये जायं।

दोपहरको वरवे 'हरिजन' के आंकड़े लेकर आये। साथमें पदमजीको लाये। पदमजीने तो हद ही कर दी: मुझे वुलवाया, अिसमें में अपनी वड़ी अिज्जत समझता हूं। महात्माजी जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। हमारा को आंजका नहीं, वहुत पुराना संवन्ध है। यह कहकर वापू विलमें से जितना काटना चाहें, अुतना काटनेको तैयार हो गये। ०-३-६ में से कम करके ०-३-१ का भाव तय किया। और अस तरह १५०० ६० सालानाकी कमी कर डाली। वापूसे बोले, कंहिये साहव, अब तो संतोष हुआ?

वापूने कहा: देखो यह तो गरीवोंका काम है। असमें संतोषकी वात न पूछो। मैं तो कहूंगा कि सारा कागर्ज मुक्त दे दी। लेकिन असा क्या हो सकता है? हां, अक मांग करूंगा। यह जरूर चाहूंगा कि गरीवोंके जिस काममें तुम नका विलकुल न लो।

भले पारसीने कहा: अक पाओ नफा रखा है। वह लिसीलिओ कि आगे भाव बढ़नेवाले हैं। लेकिन आपका हुक्म है, तो ३ आने रिचये।

शास्त्रीको लाने ले जानेके लिओ लेडी ठाकरसीसे मोटर रखवाकर रोजके तीन रुपये वचा, लिये! हरिजनोंके लिओ चाहे जितनी भिक्षा मांगी जा सकती है।

रातको हरिजनोंके कामकी वातें करते हुओ वल्लभभाओं कहने लगे: देवदास और राजाजी असेम्बलीमें गये, यह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। विरोधी लोग जो जीमें आयेगा सुनायेंगे। जिनकी असेम्बलीमें लोगोंको न जाने देनेके लिओ स्त्रियोंसे घरना दिलवाया, अनकी मदद लेने जाना तो वड़ा शर्मनाक मालूम होता है। यह तो हरगिज न होना चाहिये था।

वापू: विसमें कुछ भी वुरा नहीं हो रहा है, भले ही वे लोग मजान अड़ायें। धर्म अकांगी होता ही नहीं। जिस कारणसे हमने १९२१ में असहयोग किया था और धारासभाओंका वहिष्कार किया था, असी कारणसे आज अनके साथ सहयोग करते हैं। जो सत्याग्रह अस दिन असहयोग करने में था, वही थाज अनके पास जाने में है। गीता में कर्म-अकर्मकी जो वात कही गश्री है, वैसी ही गहन यह वात है। भले ही वहां कुछ न हो और वे विलको पास न होने दें। हमारे लिखे यह भी अक देखने जैसी वात हो जायगी। अविवर जो-जो कदम सुझाता जा रहा है, असीके अनुसार करता जा रहा हूं। देखो न, आज अक पत्रमें प्रवृत्तिकी जो व्याख्या कर दी है, वह असके सवालों के जवाब में ही निकल आबी। विचारोंका जो कम चलता रहता है, वहीं प्रवृत्ति है। में असा हूं ही नहीं कि किताब खोली और असमें से जवाब मिल गया। मेरे सामने तो व्यावहारिक प्रश्न आकर खड़ा हुआ कि असका जवाब मुझे तुरन्त मिल जाता है।

शिस प्रश्नके युत्तरमें अंक बात खास तीर पर जिक करने लायक है।
यह कानून पास करानेमें और युसके लिओ अुत्कट अभिलापापूर्वक प्रयत्न
करनेमें बापूके स्वयं कुछ करनेके बजाय जनतासे प्रतिज्ञाका पालन करवानेकी
युत्कट अभिलाषा और प्रयत्न रहा है। वम्बओके प्रस्तावकी भाषाके "अन
हकोंके बारेमें स्वराज्य पार्लमेंट सबसे पहले कानून बनायेगी, अगर स्वराज्य
होनेसे पहले ये हक मान न लिये गये हों तो" अन शब्दोंमें सारी चीजकी
कुंजी है।

मैंक्रेको विद्या मुलाकात दी। असने सिरकी पट्टीके बारेमें पूछा। सिर पर मिट्टीकी पट्टी बांधना 'रिटर्न टु नेचर' (प्रकृतिकी तरफ लीटो) नामक पुस्तक पड़कर कैसे सन् १९०५ में जुरू किया था, और असके बाद सैकड़ों और हजारों मौकों पर किस तरह अस पर अमल किया, यह वापूने असे वताया। कोओं अच्छो चीज पढ़ी कि तुरन्त अह पर अमल करनेकी वात मनमें आशी। जैसे 'अन टु दिज लास्ट' (सर्वोदय) पढ़कर जीवनका परिवर्तन किया, वैसे ही यह पुस्तक पढ़कर मिट्टीके प्रयोग शुरू कर दिये। ये सब बातें सरल भावसे मैकेको सुनाओं। असे मजेदार तो लगीं, लेकिन ये वातें 'टालिम्स' को भेजे तो वह क्यों असे छापने लगा? असिलिओ धीरेसे पूछा: पर आंवेडकरके लिओ आपके पास कोओ मिट्टीकी पट्टियां हैं?

वार् वोले: मुझे मालूम नहीं। पर हमारे मतभेदोंसे दोनोंके सिर चढ़ जायं, तो जरूर निट्टीकी पट्टियां ढूंड़नी पड़ें।

श्वितना कहकर फिर आगे कहा: मेरे और अनके वीच ज्यादा मतभेदकी 'गुंजाजिश नहीं है, क्योंकि अधिकतर मामलोंमें अक्य है। यह भी कहा कि मतभेदकी मुझे परवाह नहीं। क्योंकि सवर्णोंसे कर्ज अदा करवानेके सिवाय मेरे पास दूसरा काम नहीं है।

जाज सुबह तीन वजे ही बुठकर अस्पृत्यता पर दो लेख लिखे।
सरकारने वर्मके मामलेमें तटस्थ रहनेका दचन दिया
७-२-'३३ है, जिसलिओ पहले विलको मदद देनेके लिओ वह बंधी
हुओ है; क्योंकि सरकारकी तटस्थताकी नीतिके विरुद्ध
जाकर माजूदा कानूनने जो रुकावट पैदा की है, असे दूर करना ही जिस
विलका अद्देश्य है। यह वाक्य शास्त्रीको खटकता था। 'वंधी हुआ' कंसे है?

तापू वोले: जिस कानूनको वनाकर सरकारने अक वार तटस्थताको भंग किया है, अुस कानूनमें सुधार करके तटस्थताकी नीति कायम रखनेकी अपनी अुत्कंठा वह सावित कर दे।

शास्त्री: में समझा। परंतु यंह बहुत ही संक्षेपमें है। साधारण पाठकके लिखे जरा असे और विस्तारसे समझानेकी जरूरत होगी।

वापूकी विचारोंसे भरी हुआ और अनेक सीढ़ियां कुदाकर मूळनें से फिलित होनेवाला अतिरिक्त कथन सिद्ध करनेकी धूमितिकी पद्धतिका पहला पाठ शास्त्रीको मिला।

बे॰ पी॰ आअी॰ का रिपोर्टर गोपालन आया था। असने अंकलेसरियाका पूछा हुआ सवाल पढ़ सुनाया: 'देश क्या अव अस गांधीसे तंग नहीं आ गया?' और असे दिया हुआ हेगका जवाव: 'मान्नीय सदस्यके सवालमें देशके अक खास वर्गकी भावनाकी प्रतिष्विनि मिलती जरूर है।' और फिर 'में नहीं जानता कि यह वर्ग कौनसा है।' अिससे वापू वहुत खुश हुओ और वोले: अिस आदमीमें चिढ़ पैदा करनेवाले सवालोंका शान्त मनसे जवाव देनेकी कलाका अच्छा विकास हुआ है।

असके वाद शंकराचार्य द्वारा रंगा आयरको दिये हुओ तारके वारेमें लंबी मुलाकात दी। देवधर सिरकी पट्टीकी वात कह रहेथे, अिसलिओ अनसे वापूने कहा : यह तो सावधानीके तीर पर है। और असी-असी वातें पढ़नी पड़ें, तब तो दिमागको ठंडा रखना चाहिये न?

गोपालन वोला: वापूजी, क्या थिस अखवारकी वात कहते हैं?

वापू: नहीं, सारा वातावरण ही चौंकानेवाला है। लोगोंमें जरासा विनोद समझनेकी भी शक्ति नहीं है।

१४ जनवरीके वक्तव्यका अर्थ डोअिलने वंवशीकी कांग्रेस-पित्रकामें दिये गये अर्थके आवार पर किया। अिस वारेमें गोपालनने वापूका मत जानना चाहा।

वापू: में कुछ कहूं तो गहरे पानीमें अतर जाजू। में अितना ही कह सकता हूं कि मेरा लेख तुम्हारे सामने मौजूद है। असका अर्थ तुम खुद कर लो। मैंने कोओ द्वचर्यक वात नहीं कही।

सत्याग्रही असहयोगी घारासभाका आश्रय कैसे ले रहे हैं, असका जवाव देते हुओ वापूने कहा: जहां तक मुझे विश्वास है कि मैं ओमानदार हूं, वहां तक मुझे असकी परवाह नहीं कि लोगोंमें मेरी प्रतिप्ठा कम हो जायगी। मैं अपने सुत्यकी रक्षा करूंगा, तो प्रतिष्ठा अपनी रक्षा आप कर लेगी।

वा के पकड़े जानेकी खबर कल आश्री थी। आज शांता, ललिता और डाहीबहनकी गिरफ्तारीके समाचार आये।

वापू ः और सबका तो ठीक है, पर वा के पकड़े जानेसे मेरे आनंदका पार नहीं है।

मेजरसे अंक आश्चर्यजनक वात सुनी। यहां शाकाहारी कैदियोंको जो तेल मिलता है, असे वर्षोंसे मांसाहारी कैदी खाया करते थे। कुछ कैदियोंने अस वार शिकायत की। असके वारेमें जांच हुआ और अब अुन लोगोंको तेल मिलने लगा।

वापूने पूछा : तो कितने ही महीनों तक थिन लोगोंका तेल मांसाहारियोंको ही मिला न?

में : कितने ही महीने ? कितने ही वर्ष ! असे कितने ही अंबेर चल रहे होंगे। स्टेनली जोत्सके साथकी वातचीतका जो सार मेंने 'हरिजन' के लिखे तैयार किया था वह वापूको ठीक नहीं लेगा, लिसलिखे '८-२-'३३ खूव नाराज हुओ : लिस तरह तुम वातचीतकी रिपोर्ट लो, तो असमें मुझे गंभीर खतरा नजर आता है! तुम असी रिपोर्ट लो और फिर वह मेरे मरनेके वाद छपे और लोग कहें कि यह रिपोर्ट लेनेवाला गांधीजीके नजदीक था, अीमानदार आदमी था, लिसमें भूल हो ही नहीं सकती। और मेंने असे देखा ही न हो, तो भयंकर अनर्थ ही हो जाय न? लिस तरह यदि तुम्हारा ढेरों लिखा सब असा ही हो, तब तो मारे ही गये न? शिसलिओ तुम्हें चेत जाना चाहिये। या तो तुम्हें रिपोर्ट लेनी ही नहीं चाहिये और अपनी ही भाषामें छोटीसी रिपोर्ट वादमें लिखा डालनी चाहिये। असमें तो तुमने विचार किये विना ही सब कुछ लिख डाला है। यह रिपोर्ट कोओ पढ़े तो असे लगेगा कि यह ग्रामोफोन रिकार्ड बोल रही है। असी बाजेकी रिकार्ड हमें नहीं चाहिये। यह शायद गुजराती भाषामें चल सकती है, पर अंग्रेजीमें नहीं चलेगी।

मेंने कहा: अंक दो जगह जहां मुझे शंका थी, वहां मेंने अन भागों पर निशान लगा दिया है। वाकीके भागमें अंक ही वात जो वार-वार आती है, असे में समझता हूं संक्षेप किया जा सकता है। लेकिन में नहीं मानता कि कहीं भी अर्थका अनर्थ होता है। और अिन चीजोंको ज्योंका त्यों छपवानेका कभी अरादा नहीं। पहले आपको वताये विना कभी कुछ छपेगा भी नहीं। मुझे आशा है कि आपको वताये विना असमें से कुछ छपेगा भी नहीं।

वापू: पर तुम और मैं दोनों अचानक मर जायं तो?

में : तो पहलेसे यह हिदायत कर जायं कि यह कभी न छपे।

दिनमें अस वारेमें थोड़ी-थोड़ी करके बहुत बातें हुआं। वापूने खुद जिस वातचीतका जो सार लिखवाया, वह सारी अक स्वतंत्र चीज थी। असमें अन्होंने अपने जवावके मुख्य मुद्दोंको विस्तारसे समझाया था। में अब भी मानता हूं कि मेरे दिये हुओ सारमें कोओ अनर्थ नहीं होता। अस वारेमें वापूके साथ चर्चा करना वाकी है। अनेक मनुष्य मिलनेके लिओ आते हों, तो अनके साथकी वातें नोट किये विना याद रखना असंभव है। और शामको यार्डमें जानेके वाद भी दूसरा काम होता है, असलिओ समृतिसे अनुका थोड़ासा हाल अपनी भाषामें लिखनेका समय ही नहीं रहता।

<sup>\*</sup> अस पुस्तकमें महादेवभाओकी रिपोर्ट जैसीकी तैसी दी गओ है। गांधीजीके लेखके लिओ देखिये 'हरिजन', भाग १, अंक १, पृष्ठ २।

जिसलिये कच्ची नोंघके विना काम ही नहीं चल सकता, यह सब वापूको समझाया।

मीरावहनके पत्रमें कैदियोंका वर्म और अधिकार समझाये : "किसी कैंदीको जेल वदलनेकी मांग करनेका अविकार नहीं। 9-7-133 गैरमामूली हालतोंके सिवाय जिस स्थितिमें वह रखा जाय, अुस स्थितिको अुसे वरदास्त कर लेना चाहिये। हावर्डके जमानेके जेल-जीवनके साथ आजकुलके जेल-जीवनका मुकावला किया जाय, तो जो सुवार हो गया है अससे मुझे आश्चर्य होता है। जो अपने अंतः करणकी सातिर जेलमें आये हैं, अन्हें तो अस पुराने जेल-जीवन और आजके जेल-जीवनके बीच कोशी भेद नहीं करना चाहिये। अन्हें तो हावर्डके समयके जेल-जीवनको भी खुशीसे वरदाश्त करना चाहिये। अुन्हें शारीरिक सुविधाओं और अपनोंके सहवासके आनंदसे अंतःकरण ज्यादा प्यारा है। अिसलिओ भले ही हम जेलमें शरीरको तंदुकस्त रखने और दूसरी सुविधाओं प्राप्त करनेके लिओ यथासंभव तमाम प्रामाणिक और कानूनी प्रयत्न करें, पर अनमें निराशा मिले तो असे पूरी अनासिक्तसे सहन कर लेनेको तैयार रहें। अपने शरीरके बारेमें जेलके डॉक्टरको पूरी जानकारी देती रहना।

"हमें स्वीकार करना चाहिये कि स्वेच्छापूर्वक अल्पाहार करना वहुत मुक्किल वात है। समय-समय पर पूरा अपवास करनेसे अस तरहका स्थायी अपवास ज्यादा कठिन है। अपनी अिच्छासे थोड़ा खाने-पीनेसे पूरी समताको पानी शरीर और मनके पूरे आरोग्यको प्राप्त किया जा सकता है। हमें तो कोशिश करनी ही चाहिये।"

आज 'मांगना श्रीर देना' (Seeking or Giving) नामकी अंक महत्त्वकी टिप्पणी 'हरिजन'में दी \*—आप सहयोग कैसे कर रहे हैं, असके जवावमें। सुबह जिसके वारेमें जरा चर्चा हुआ। शास्त्री टाअिपिस्ट कहने लगा: जिससे लोगोंको संतोप नहीं होगा।

वापू वोले : क्यों नहीं ? असहयोगका अर्थ क्या ? मैं तुमसे टाअिप कराता हूं, असका यह अर्थ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करता हूं, विक तुम्हारा सहयोग लेता हूं। पर तुम मुझसे कहो कि कल मेरे साथ सिनेमामें चलो और मैं चलूं, तो मैंने तुम्हारे साथ सहयोग किया या तुम्हें सहयोग

<sup>\*</sup> देखिये 'हरिजन', भाग १, अंक १, पृष्ठ ७।

दिया। मुझे तो सैकड़ों चीजें असी प्रिय हैं कि अगर सरकार अनमें मुझे सहयोग दे तो मैं अुसे स्वीकार कर छूं।

असके वाद मेंने पूछा: यह वम्बजीकी जो प्रतिज्ञा है असमें असी वात है कि लोग जिन धारासभाओंसे भी प्रस्ताव पास करा सकते हों तो करायें। जिस प्रतिज्ञाके पालनके लिखे भी अन लोगोंको सहयोग नहीं करना चाहिये?

वापू: हां, वे तो करें, पर में कैसे कर सकता हूं? अिसलिओ तुम जो कहते हो, वह अिसका जवाव नहीं। मेरा जवाव तो जो मैंने अपूपर कहा वही है। मैं तो हमेशासे सहयोग मांग रहा हूं। विलायत गया तब कुछ लोग क्या यह नहीं कहते थे कि वहां किस लिओ जा रहे हो? रूमेंने कहा था कि मेरा काम तो हमारा सारा मामला पेश करना है। अिसे वे लोग स्वीकार करें, तो हमारा अनके साथ को आ असहयोग नहीं।

दोपहरको मन्दिरों और गिरजोंके विषयमें वापूके अस्तेमाल किये हुओं वाक्यके वारेमें शास्त्री कहने लगा: मैं तो कहता हूं कि संस्कारके केन्द्रोंके नाते मन्दिरोंका स्थान गिरजोंसे वहुत वड़ा है। मन्दिरोंके आसपास कलाका जो वातावरण होता है, वह गिरजोंके आसपास नहीं होता।

वापू: यह वात ठीक नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता।
मैंने कुछ सुन्दर अंग्रेजी गिरजे देखे हैं। लोगोंने अपनी सारी कला अनमें अंडले दी है। मन्दिरोंको तो मैं जिस दृष्टिसे ज्यादा महत्त्वके मानता हूं कि देशके अक सिरेसे दूसरे तिरे तकके लोगोंको वे अकताके सूत्रमें वांवते हैं। यह अक समानता पैदा करनेवाला वल है। गरीव और अमीर, वूढ़े और जवान सैकड़ों मील पैदल चलकर वहां यात्रा करने जाते हैं और अक ही मन्दिरमें जिकट्ठे होकर पूजा करते हैं। अस तरह मस्जिदोंका स्थान भी मन्दिरों जैसा ही है। लोगोंको अंक करनेवाला यह वड़ा भारी वल है।

े असके बाद आंबेडकर पर लिखे वापूके लेख के बारेमें चर्चा हुआी। अवर्ण या वर्णवाह्य लोग वर्णकी ही अपसंतान हैं, असके जवाबमें वापूने लिखा था: 'अंबकार जितनी प्रकाशकी या असत्य सत्यकी सन्तान हैं, अससे ज्यादा नहीं।'

मेंने अस पर आपत्ति की और अनकी अपमाको ठीक न वताकर कहा कि जातिको यदि आप अतिरिक्त अंग कहते हों, तब तो वह फसलमें अुग आनेवाले घासफूसकी अपमाके लायक हो जाती है। वैसे जातिको सत्य और प्रकाशकी अपमा

<sup>\*</sup> देखिये 'हरिजन', भाग १, अंक १, पृष्ठ ३

देना तो वेहूदी वात लगती है। वापूने हमारे सुझावके अनुसार अपना बदल दी, पर अपनी अपमा पर कायम रहे। अन्होंने कहा कि प्रकाशके आसपास ही अंबेरा होता है। यह माननेकी जरूरत नहीं कि प्रकाशका निपेच ही अंबेरा है। वर्णमें जो वापदादोंका बंधा ही चुननेकी वात है, वह आजकलके लोगोंको खटकती है। मगर यह चीज तो हमारे रोम-रोममें रमी हुआ है। देवों तो छोटालालजी नामका जो लड़का आता है, वह क्या ढेरों पुस्तकें पढ़कर बोलता है? असमें यह पूर्व संस्कार है। खान-पीने और व्याह-शादीके प्रतिबंध न रहे, तो वर्ण-ज्यवस्था कहिये तो वर्ण-ज्यवस्था और जाति-ज्यवस्था कहिये तो वर्ण-ज्यवस्था और जाति-ज्यवस्था कहिये तो जाति-ज्यवस्था वड़ी अपयोगी वस्तु है।

अप्पा पटवर्धनके वारेमें परसों मैंके खबर दे गया था कि अुन्होंने अपवास शुरू कर रखा है। सुबह पता लगा था (मेजरसे)

१०-२-'३३ कि भंगी-कामके वारेमें सरकारका हुनम हो गया है।
अप्पा पटवर्धनको खबर दे दी जाय कि अुनका गांधीको लिखा हुआ पत्र नहीं दिया जायगा, पर अुन्हें भंगी-कामके लिखे सुपरिटेंडेन्टको अर्जी देनी चाहिये। अिसलिओ कल सबरे वापूने डोअिलको पत्र लिखा कि अप्पाके क्या समाचार हैं? और अिस मामलेमें सरकारका क्या हुनम है? असका शाम तक कोओ जवाब नहीं आया। वापूने असकी याद दिलानेवाला पत्र आज फिर लिखा। अिमके जवाबमें मेजर ११ वर्जे वापूको भारत सरकारका अुत्तर पढ़वा गये। अिसमें यह अिजाजत मिल गंभी कि कुछ शतों पर अूंचे वर्णके कैदियोंको अपनी थिच्छासे मेहतरका काम करने दिया जाय। साथमें डोअिलका पत्र था कि गांधीको अस हुनमकी नकल दी जाय। अस हुनमकी खबर मिलनेके बाद अुनके कलके पत्रका जवाब देनेकी जरूरत नहीं रहती!'

ं वापूने कहा : अच्छा तो अस पत्रकी मुझे नकल दीजिये, मैं अुन्हें लिखूंगा।

ें मेजर कहने छगे: नकल तो नहीं दी जा सकती। श्रिसमें तो वे लिखते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, अिसलिओ मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिये।

वापू बोले : तो मेरा पत्र भले ही भेज दिया जाय। पत्र गया।

आज 'हरिजन' छप गया। दो वजे शास्त्री प्रतियां लेकर आये।

सुवह जिला मजिस्ट्रेटका पर्सनल असिस्टेंट आया और आमके पेड़के नीचे घड़ी भर वैठा। असको वापूने कहा कि 'हरिजन' दुनियाको यह प्रश्न समझानेके लिओ निकलता है। असने पूछा: असमें हिन्दुओंके सिवाय दूसरोंको क्या दिलचस्पी हो सकती है?

वापू वोले : जितने वड़े सवालका निपटारा हिंसा किये विना और कानूनकी मदद लिये दिना कर दिया जाय, तो जिसका असर दुनिया पर पड़े विना रह ही नहीं सकता। जिस कानूनमें लोकमतको अमलमें लानेकी भी वात नहीं। यह कानून तो अस्पृश्यताके रिवाजको दी गञ्जी कानूनी मंजूरीको रह करानेके लिखे और सामाजिक या धार्मिक अड़चन हो, तो वह वनी रहे मगर कानून प्रगतिमें वाधक न हो या सुधार करनेकी सच्ची जिच्छाको न रोके, जिसके लिखे है।

देवबरने अछूतोंके लिओ वस्ती वसानेकी योजनाकी चर्चा की। अस वेचारेको यह भी पता नहीं था कि देहातियोंके साथ ओतप्रोत होनेके लिओ खादी-सेवक तैयार किये जाते हैं। असे कपास अुगानेसे लेकर अुसका कपड़ा बनाने तककी खादीकी अलग-अलग कियाओंके वारेमें सम्पूर्ण अज्ञान था। किसी विदेशी गोरे या कर्मचारीका अज्ञान अिससे अधिक नहीं हो सकता!

शाम तक अूपरके जरूरी मांगवाले पत्रका कोओ जवाब,नहीं आया। अिसलिओ अब अिस वारेमें क्या किया जाँय, अिसकी चर्चा हुओ।

वापू कहने लगे : मुझे तो शायद चौवीस घंटेका नोटिस देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पहलेकी तरह में 'सी' क्लासका खाना लेना शुरू करूंगा।

मेंने कहा: अस बार तो विश्वासवात और सत्यका भंग हुआ है। अनुहोंने आज तक आपको अस प्रकरणमें फंसा रखा, आपकी राय ली। अब आपको खबर तक नहीं देते, यह असहा है। अप्पाके लिओ जब पहली बार आप लड़े तब अगर अपवासकी जरूरत थी, तो अस बार तो अपवासकी और भी ज्यादा जरूरत मानी जायगी। और अस बार तो अप्पा पूरा अपवास कर रहे हैं या आधा, असका भी हमें पता नहीं।

वापू वोले : सच वात है। तो अपवासका नोटिस दिया जाय।

वल्लभभाओं खूब चिढ़े: आप श्विस तरह समय-असमय अपवासके नोटिस दें, जिसका कोओं अर्थ नहीं। हजारों आदमी जेलमें पड़े हैं। और आप अक अप्पाका प्रकरण पैदा होने पर अपवास करके अपवासको जिस तरह सस्ता बना देंगे, तो लोगों पर या सरकार पर असका कुछ भी असर नहीं 'होगा। जरूरत हो तो सरकारको आप पत्र लिखिये, खबर मांगिये और फिर जवाव न आये तो नोटिस दीजिये। मगर अस तरह चीवीस घंटेका नोटिस देना ठीक नहीं है।

वापूने सुन लिया। वोले: लोग क्या सोचेंगे, असका विचार नहीं किया जा सकता। मगर देखता हूं, सुबह तक मुझे कुछ न कुछ सूझ ही जायगा।

सुवह ३ वजे अठकर अप्पाका सारा पत्र-व्यवहार निकाला और पत्र लिखा। अप्पाके मामलेमें डोबिल गवर्नरके पास हो आया, ११-२-'३३ अपके वाद अपवास छुड़वानेके लिओ अप्पाके नाम वापूके दिये हुओ तारमें ही हमारा सारा मामला आ जाता है। अस तारमें वापूने सरकारकी तरफसे अप्पासे अपवास छोड़नेका अनुरोध किया था और भविष्यमें संतोप न हो तो दुवारा अपवास करनेकी छूट भी रखी थी। यह सारा तार डोबिलकी सम्मित और आग्रहसे दिया गया था। यह तार अद्वृत करके वापूने लिखा कि 'अप्पाको दुवारा अपवास करनेका हक है, मुझे सुनानेका हक है और सरकारका मुझे खबर देनेका फर्ज है।'

यह पत्र सुबह आठ वजे दरवाजे पर भेजा गया। अस दिनके पत्रका जो जवाव डोअलने शामको दिया था, असे लेकर मेजरने कटेलीको भेजा। यह जवाव संतोपकारक नहीं था। वापूने अस जवावका वर्णन किया: साफ झूठा आदमी डरकर जैसा अड़ाअ जवाव देता है, वैसा ही अड़ाअ जवाव यह है। वापूने भंडारीको खटखटाया: मुझे सही जानकारी देना असका फर्ज है। असके पास जानकारी न हो, तो वह मुझे नम्रता-पूर्वक कह सकता था कि में जांच कर रहा हूं। मगर यहां तो वह विलक्ष अड़ाअ जवाव देता है। यह मैं सहन नहीं कर सकता। जव वह मेरे जैसे आदमीके साथ अस तरहका वरताव करता है, तो वेचार दूसरे मामूली कैदियोंकी वया हालत होती होगी, असकी में कल्पना कर सकता हूं।

वापूने हठ पकड़ ली कि यह पत्र भले ही आ गया, मगर अससे मुझे संतोप नहीं है। मेरा पत्र आपको सरकारके होम डिपार्टमेंटके सेकेटरीके पास तारसे भेजना ही चाहिये। और आप न भेज सकते हों, तो डोअिल तारसे भेजे।

आज रंगूनके संवंधमें . . . आ पहुंचे। कम्बस्तीकी कोशी हद नहीं। वापू अक मामला सुधारते हैं, तो तेरह विगड़ते हैं। जिस लड़कीके वारेमें वे

विलकुल निश्चित हो गये थे, जिसे पितृतर्पणका फर्ज समझाकर, शारदा कानूनका रहस्य समझाकर अंक साल शादी मुलतवी कराओे थी और दो दिन पहले वड़ी शांति और संतोप प्रकट किया था, असने फिर तीसरा सवाल खड़ा कर दिया और वापूको सारे मामलेसे हाथ खींच लेने पड़े।

अहिंसाकी विजयके छोटे-छोटे दृष्टांत तो रोज देखनेको मिलते ही रहते हैं। सनातन धर्म अजेंसीवालेने अपने पत्रमें से अपना चित्र निकाल डाला। असिके वाद आसपासकी वेल निकाल डाली और अंतमें विलकुल सादे कागजों पर लिखना शुरू कर दिया। वापूकी मीठी आलोचना पर असने जितना तो अमल किया। जिससे अलटे ज्यों-ज्यों वापू मिठास वढ़ाते जाते हैं, त्यों-त्यों . . . कड़वाहट वढ़ाता जाता है। मगर असलमें यह कहना चाहिये कि जैसे-जैसे वह कड़वाहट वढ़ाता जाता है, वैसे-वैसे वापू मिठास वढ़ाते जाते हैं। देखें आखिर कीन जीतता हैं?

दोपहरको कोदंडराव आये। अन्होंने नीला नागिनीकी कथी वातें सुनाओं। अक आदमी असका संदेश लेकर आया। असकी भावकता और पागलपन और नीलाके पत्रमें वापूके लिओ प्रयुक्त 'आदरणीय पुत्र' (My revered son) संवोधन आदि सव वातोंसे नीलाके वारेमें वापूको काफी भ्रम हो गया।

लक्ष्मण शास्त्री जोशी मालवीयजीका पत्र लेकर आये। लम्बे पत्रका सार यह था कि सनातन धर्मके लिओ आप जैसा चाहते थे, वैसा हो गया है। वंब अकि प्रस्तावका पालन करना है। मगर आप सत्याप्रहकी वातें करते हैं, यह करारका भंग है। और ये कानून तो वेकार हैं। हम धर्मके मामलेमें कानूनोंकी मांग कैसे कर सकते हैं? मालवीयजीकी कार्यपद्धितकी वात करते, हुओ लक्ष्मण शास्त्री कहने लगे: अनके साथ काम करनेमें तो अड़चन नहीं होती। पर जिस बातको निवटानेमें आपके साथ आधा घंटा लगे, असमें मालवीयजीके साथ दो दिन लगते हैं! कानूनके वारेमें मालवीयजीने लक्ष्मण शास्त्रीमें कुछ बुद्धिभेद पैदा कर दिया मालूम हुआ। अन्हें तो स्वभावके अनुसार लक्ष्मण शास्त्रीको अपने विश्वविद्यालयके लिओ रख लेना था। मगर अन्होंने कह दिया: मेरा अपना विद्यालयं है। में अस तरह रास्तेमें थोड़े ही पड़ा हूं!

लक्ष्मण शास्त्रीके साथ वातें करनेके लिखे दूसरा समय देना पड़ा। क्योंकि जानकीवाओ, शांतावाओ और गोमतीवहन आ गओ थीं। अनके साथ बहुत वातें कीं। कितने ही लोग वापूसे अनेक प्रकारका आश्वासन प्राप्त कर रहे हैं। 'संतप्तानां त्वमसि शरणम्।'

विसके बाद नीलाके नाम पत्र लिखवाया। (भूल गया। पत्र प्रार्थनाके बाद ही लिखवाया था।) असे नोटिस दिया कि तू सच्ची हो तो आ जा, ताकि तरे वारेमें जो कुछ सुना है वह गलत-है या सही, असका पता लगे। अपने पत्रोंसे तो तू अब विश्वास खो वैठी है!

राजाजीको भी लिखा कि मेरे अपवासकी अस तरह वातें करके आपने असका वाध्यात्मिक मूल्य विलकुल घटा दिया है।

दोपहरको मेंने 'जनता' पढ़ा और शामको यूमते वक्त असका सार वापूको कह सुनाया। वह अखवार खैसा है कि असकी कृटिल दलीलोंके वावजूद असे चलानेकी अत्यन्त कुशल पद्धति और शैलीसे आदमी मुग्य हो जाता है। वापूका वर्णन अक वाक्यमें करके असने फिर अपना पहलेका सारा जहर अगल दिया है: अन्हें मंदिर-प्रवेशके वारेमें हमारी मदद चाहिये, तो हमें यह वचन दें कि वर्ण और जातियोंको तोड़नेमें हमारे साथ रहेंगे। मगर यह वचन न देकर भविष्यमें जाति-भंगमें हमारी मदद न करनेवाले हों, तो कल वननेवाले अस शत्रुकी आज मित्रता किस कामकी? .... सनातिनियोंका मंदिर-प्रवेशसे विरोध है। और गांवीजी हम दोनोंमें से अकको भी संतुष्ट नहीं कर सकते।

मेंने कहा: वापू यों तो आपको सनातिनयों और आम्बेडकर-वादियोंकी वक्कीके दो पाटोंके बीच पिस जाना पड़ेगा।

वल्लभभाओ: मगर पाटोंके वीच पड़ें तव न? मैं तो कहता हूं कि पाटोंमें पड़ना ही नहीं। कील पर वैठे रहें और दोनों पाटोंकी अंक दूसरेंके साथ रगड़ होने दें। लेकिन असा करनेंके बजाय आप तो सनातिनियोंसे कहते हैं कि मैं सनातिनी हूं और अिन लोगोंसे कहते हैं कि मैं स्वेच्छासे बना हुआ अस्पृश्य हूं। तव तो दोनों पाटोंके वीच पिसना ही पड़ेगा न?

प्रार्थना कर रहे थे कि कटेली आकर आशी० जी० पी० का मेमोरेन्डम देगया: गांधीसे कह दो कि मैंने यकीन कर लिया है। पटवर्धन भंगीका काम कर रहे हैं और रोजमर्राका खाना ले रहे हैं। अनकी तवीयत भी अच्छी है।

अितनी ही वात यह ढीठ आदमी परसों भी कह सकता था। मगर नहीं कही। कल भी नहीं कही। वापूकी लात खाकर आखिर ठंडा हुआ!

वापूकी सनातनत्वकी व्याख्या: सनातनत्वका अर्थ है समयका कुछ भी खयाल न रखना! देवघरसे कहा: आप सच्चे सनातनी

१३-२-'३३ हैं -- अनियमिततामें सिद्ध हो चुके हैं। मालवीयजीकी आपत्तिके बारेमें वातें:

"जैसे अंगद और कृष्ण सुलहका पैगाम लेकर गये थे, वैसे ही हम अिन धारासभाभियों और सरकारके पास जाते हैं। न्यायकी मांग सब जगह हो सकती है और वह भी शक्तिक साथ हो सकती है। न्यायकी मांग न करें, तो धर्मच्युत होते हैं। बम्बलीकी प्रतिज्ञामें क्या है? जहां तक हो सके वहां तक स्वराज्यसे पहले अस्पृथ्यताको कानूनसे मिटायेंगे। जबरदस्तीसे कुछ भी नहीं करना है। अपवास तो मुझसे भगवान करायेगा। संभव है में मोहमें आकर असे बीश्वरप्रेरित कहूं। केलप्पनने मुझे कहा था कि दो दिनमें मंदिर खुल जायगा। तो भी मैंने अससे कहा कि अन्यायसे शुरू हुआ अपवास कैसे जारी रखा जाय? भले ही अससे मंदिर तुरन्त ही खुल जाता हो।

"अव रही कानूनकी बात। मुझे तो अक भी कानून नहीं चाहिये। मैं तो अराजकताबादी (अनाकिस्ट) हूं। मगर कानूनमें रहकर वैसा वनना चाहता हूं। यहां तो कानूनको मिटानेके लिथे कानून वनाना चाहते हैं। आज बदालतका फैसला ही थुति (वेद) वन गया है। अिस श्रुतिका भगवान सरकार है। अिसलिओ सरकारसे कहते हैं कि शिस श्रुतिको रद्द करो। अब पहले बिलको लो। धर्मकी आज्ञाके भंगकी सजा अदृष्ट शक्ति देगी, राजाके पास वह सत्ता नहीं है। भले ही, सम्पूर्ण हिन्दू राज्य थैसी सत्ता पा ले। पर यहां तो धर्मकी आज्ञाके भंगकी सजा सरकार देती है। यह वड़ा अन्याय है। अिसे दूर कराकर धर्मका पालन करना है। असे कहां तंक मुलतवी रखें ? खिचड़ीकी तरह घारासभा हो, अरे मुसलमानी हुकूमत हो, तो अससे भी यह चीज करा सकते हैं। आज तो हम धर्मका पालन नहीं कर सकते। ट्रस्टी जहां तैयार हैं, वहां भी कानून अन्हें मंदिर नहीं खोलने देता। वब मैं कहां जाओं ? अिसलिओ यह बिल है। अिस बिलके पास होनेसे अस्पृदयता माननेवाले किसीको अस्पृदयता छोड़नी नहीं पड़ती। मैं तो आज ही लिखकर देनेको तैयार हूं कि जब तक सनातनी मंदिर खोलना नहीं चाहें, तव तक अनुसे जबरदस्ती नहीं खुलवाने हैं।

"देशिवरोधी सरकारसे भी लड़कर न्याय प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त करना वर्म हो जाता है। मालवीयजी तो युधिष्ठिर हैं। वे सदा संदिग्ध रहते हैं। बुन्हें हमेशा धर्मपालनकी खितनी लगन होती है कि अकसर अनसे धर्मपालन होता ही नहीं। व्यासकी असी अद्भुत शक्ति है। युधिष्ठिरको दुर्बल जैसा बना दिया, पर वे धर्मराज हैं। खिसी तरह मालवीयजी भी धर्मराज हैं। अनका त्याग हो ही नहीं सकता। अनका मुझ पर अपार प्रेम हैं, और जब वे हारते हैं तब कहते हैं कि मैं जो करता हूं असमें कुछ न कुछ तथ्य होना चाहिये।"

अणेके जवावमें: "में सेनापित नहीं रहा। में तो मृतदेह हूं। मेरी सिविल मौत हो चुकी, अिसलिओ में 'सेनापित नहीं रहा। अितना ही नहीं, सिपाही भी नहीं रहा। आपके सेनापित और सिपाही सब बाहर हैं। संशयनालोंको मेंने कहा है — 'यो ध्रुवाणि पिरत्यज्य' वगैरा। अससे ज्यादा स्पष्ट कीन करें? सरकारने मेरे वचनोंका ठीक अर्थ किया है।"

कओ बार वापू अंक-दो वाक्योंमें सूत्ररूपसे अद्भुत सत्य कह देते हैं, मानो ये सत्य अनकी वाणीमें से अनायास निकल पड़ते हैं। अफिलादेवीको पचासवें जन्मदिनके निमित्त लिखे हुओ पत्रके ये दो-तीन वाक्य ही ले लीजिये:

"शरीरके आरामका अधिकारी कोशी नहीं। आत्माका आराम हमेशा संभव है। अपनेमें असा संकल्प होना चाहिये। यही अनासिक्तयोग है। जो अनासिक्तिसे काम करता है, वह शरीरसे थकता नहीं और थके तो त्र्रंत सो जाता है और अपार आराम के लेता है। अनासिक्तिके कारण आत्माको तो आराम ही रहेगा।"

. . अपनी स्त्रीसे तंग आकर . . . वहन और दूसरी दो घरमें रखी हुओं लड़िकयोंको स्त्रीके रखे हुओ हत्यारे न सतायें, असके लिओ पठान रखना चाहता है। असे वापूने लिखा :

• "पठान रखनेकी वात भूल ही जाना। अपनी स्त्रीके हाथों मार खाकर रोप न आये, तो खुशीसे नाचना चाहिये। स्त्रियोंको मारनेवाले पति फी सैकड़ा जितने निकलेंगे, अुतनी १०००० में अक स्त्री भी नहीं निकलेंगी, जो पतिको मारती या मरवाती हो। . . भले ही अस अल्प संख्यामें से हों। तुमने जो ज्ञान सीखा है, अुसका अुपयोग करना।"

यह दलील अहिंसाके व्यवहारमें कितनी व्यापक वनाओं जा सकती है ?

आम्बेडकर और 'टाअिम्स' के अिस वयान पर केलकरने आपित अुठाओं है कि गुरुवायुरकी मतगणना गांधीके अुपवासकी धमकीसे १४–२–'३३ सफल हुओ। वे कहते हैं कि जो अुपवास भविष्यमें होनेवाला है, जुसकी क्या वात की जाय? यों तो

गांधीके जीते जी कोशी मतगणना सही हो ही नहीं सकती!

केलकरको पता ही नहीं था कि छोटे विलमें मंदिरका निर्देश ही नहीं। अप विलकी वुनियादी चीज यही है कि अस्पृत्यताके साथ राज्यका कोओ संबंध नहीं।

वापू: मद्रासकी हाओकोर्टने अस्पृश्यताको कानूनी मान्यता दे दी है। में तो कहता हूं कि समझदार हों तो वे पहला विल पास करें। केलकर: अस्पृश्यताके आवार पर खड़ी की गओ सव वावाजें दूर करनेकी यह विल कोशिश करता है। ब्राह्मण और अस्पृश्यके वीचकी शादीके वारेमें आप क्या कहते हैं?

वापू : केवल अस्पृश्यताके कारण वह गैरकानूनी नहीं ठहरनी चाहिये। केलकर : आटेमें पानी पड़ जाय तो असे स्वीकार करनेके सिवा दूसरा कोओ चारा नहीं। अस सिद्धांतसे वह कानूनी समझी जा सकती है।

वापू: मैं तो चाहता हूं कि अस्पृश्यताके होते हुसे भी वह कान्ती मानी जाय।

केलकर: में वारह सालसे अंक तरीका सुझा रहा हूं, जिससे सनातनी और सुधारक दोनोंको में ठंडा कर सकता हूं। मेरी सूचना है कि अत्पृथ्यों और दूसरे सभीको मंदिरमें अंक खास हद तक जाने दिया जाय। किसीको नैवेद्य रखना हो तो वह पुजारीको दे 'और असे मूर्तिके सामने रखनेका और मूर्तिकी पूजा करनेका हक सिर्फ पुजारीको ही हो। मेरे तरीकेमें सिर्फ स्पृथ्योंका ही मन्दिरमें ज्यादा आगे जानेका हक मर्यादित हो जाता है।

वापू: मैं समझता था कि यह काशीनायकी अपनी सूचना है। पर वेटेने वापकी सूचना अपना ली दीखती है।

केलकर : हमें आम्बेडकरको छोड़ देना चाहिये। मेरे खयालसे तो असने अपना सेर भर मांस आपसे ले ही लिया है। मंदिर-प्रवेशके वारेमें असकी अद्भतापूर्ण लापरवाही बेहूदी है। मेरी सूचना पर ही अकाग्र होकर असे क्यों आगं न रखा जाय? स्पष्ट समझौतेके रूपमें असे पेण कीजिये, आप जैसा अकसर करते हैं वैसे बेक बनायास की हुआ सूचनाके रूपमें नहीं।

वापू: आपकी वात ठीक है।

केलकर: अच्छा अव दूसरा सवाल। आप थिस विलको थितना महत्त्व किस लिथे देते हैं ?

वापू: वम्वओका प्रस्ताव जो है।

केळकर: व्यक्तिगतरूपमें में विलके पक्षमें हूं। वह ट्रस्टियोंकी अेक मुश्किल दूर करता है। लेकिन विलकी क्या जरूरत है? अिसके लिओ हम लोकमत क्यों न तैयार करें?

वापू: जो कातून मौजूद है, असका तुरन्त अलाज करनेकी जरूरत है; और दूसरी तरहसे असका अिलाज हो नहीं सकता। हंम कितना ही लोकमत तैयार करें और अिस सुधारके पक्षमें वहुमत भी हो जाय, तो भी अके, आदमी कातूनका आश्रय लेकर वहुमतकी रायको कार्यरूप देनेमें रुकावट डाल सकता है। मदूराके ट्रस्टियोंकी मिसाल लीजिये। जिस मुद्दे पर वड़े वहुमतसे अनका चुनाव हुआ है। फिर भी वे लोग मंदिर नहीं खोल सकते। मीजूदा कानूनने लोकमतकी प्रगति और लोकमतके विकासको रोक दिया है। अछूतोंको जहां कानूनसे अलग रख दिया गया है, वहां कोओ भी प्रगति कैसे हो सकती है? में यह नहीं चाहता कि कानून यह कहे कि 'तुम्हें मंदिर खोलना ही पड़ेगा।' किन्तु औरोंको अंतः करणकी स्वतंत्रता तो देनी ही चाहिये न?

केलकर: मान लीजिये कि आप दो साल ठहर जायं और अितने असेंमें मंदिर-प्रवेशको जीता जागता सवाल वना दें। घारासभाके मौजूदा सदस्य विस सवाल पर चुनकर नहीं आये हैं। शारदा-विलके समय अर्णने यह सवाल सुठाया या कि राज्यको व्यक्तियों पर लागू होनेवाले कानूनके बीचमें नहीं बाना चाहिये। में यह तो नहीं कहता। मैंने अनसे यह कहा या कि हिन्दू लॉ व्यक्तियों पर लागू होनेवाला कानून है; दत्तक और विवाह संस्कार हैं, लेकिन अिनके साथ ही सिनिल हक जुड़े होते हैं। अिस वारेमें को आ झगड़ा पड़ . जाय, तो असे कानूनकी अदालतमें ले जाया जाता है। दत्तक पुत्रको पिंड देनेकी जितनी गरज होती है, अससे ज्यादा विरासतकी जायदाद लेनेकी गरज होती है। अदालत मुसलमान, जजोंकी वनी हो, तो भी अनके फैसले माने जाते हैं। मैंने अणेसे कहा था कि यदि आप हिन्दुओं को नूनकी अदालतमें जानेसे ही रोकते हों, तो सुझानेको मेरे पास कोशी विकल्प नहीं है। अणे सहमत न हुओ। आज वे भी खिन विलोके विरुद्ध है। दूसरे चुनावके समय अस चिजको खास मुद्दा बनाना चाहिये। सनातनियोंकी आपके खिलाफ शिकायत हैं। वे कहते हैं कि ये लोग जिस सवाल पर नहीं चुने गये हैं। और अनके सामने आप यह विल लाते हैं, असमें हमें नुकसान है। अिस्लिओं आपने गलत समय चुना है।

वापू: यह चीज असी है कि थिसे हम मुलतवी रख ही नहीं सकते। जैसा आप कहते हैं, सनातिनयोंने खुद ही अदालतका फैसला लिया है। हमें थिस फैसलेका थिलाज करना ही चाहिये। शुद्ध धार्मिक रिवाजके सवालको लेकर अन्होंने अदालतके पास जाना पसंद किया। अन्होंकी यह करतूत है, थिसलिओ वे हमसे नहीं कह सकते कि जब तक मेरे अपने लिओ तीसरी (स्वराज्यकी) ही लड़ाओं जारी है, तब तक मुझे थिन्तजार करना चाहिये। स्वराज्यमें भी में धार्मिक मामलोंमें पार्लियामेंटके कानूनोंकी रक्षा नहीं लेना चाहूंगा।

केलकर: मैं अससे सहमत हूं। बहुमतकी जो राय हो, अससे मैं वंघा हुआ हूं। सनातनियोंको अपने विचारोंके लिखे बहुमत वनानेका अधिकार है।

वापू: में तो सनातिनयोंसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वे मेरे साय समझौता कर लें। पर वे तो मेरे पास तक नहीं फटकते। मद्रासकी सेंट्रल हिन्हू कमेटीने जो वयान दिया है, सो देखिये।

वापूने भावेके वारेमें पूछा। केलकरने खिलिखलाकर हंसते और हंसाते हुने कहा: यह वात सब है कि भावेने प्रायिश्वत किया, मगर जहां संवालककी ही शामत था गनी हो, वहां वेचारा सम्पादक क्या करे? में सहभोजन कर थाया था, जिसिलिखें मुझसे प्रायश्वित कराना चाहते थे। हमारे गोत्रका पंडित दुःखी हुन्ना, मगर क्या करे? श्राद्धका दिन आया, तब तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। मैंने अससे कहा कि तुम्हें याद आयेगा कि यह तो कल सहभोजन करके आया है और असने प्रायश्वित नहीं किया। और मुझे खयाल होगा कि क्या यह वही पंडित है, जो कल मुझसे प्रायश्वित कराना चाहता था? फिर भी थाद तो होना ही चाहिये। असिलिओ मेरे वड़े भाजीने, जो युलियामें हैं, श्राद्ध किया। मैं विलायत गया, तब पुरोहित तीर्थंका जल लेकर आया और मुझसे कहने लगा, लो तीर्थंका जल पी लो।

मैंने कहा: मुझे आपित नहीं। मैं वापस आया, तब भी वह तीर्थका जल लेकर मीजूद था। मैंने कहा, मुझे आपित नहीं। लेकिन यह तीर्थजल तो मैं जैसे हमेशा लेता हूं, वैसे ही ले रहा हूं। असे प्रायश्चित्तके रूपमें नहीं लेता। अब मेरी स्त्री सनातनी विचारकी है। असने और अस पुरोहितने अस चीजको प्रायश्चित्तके रूपमें समझा हो, तो भले ही समझें। मेरे दिलमें वह प्रायश्चित्त नहीं था!

- आज रातको वर्णाश्रमवर्म पर वात निकली। श्रिसके वारेमें वापूने विल्लभभाश्रीको छंबी चर्चा करनेका बचन दिया था। तिस पर आज आम्बेडकरका वयान अखवारोंमें आया था। अस पर वापूने लम्बी मुलाकात दी। असका सार सुनाते हुओ वापूने अपनी कल्पना सामने रखी:

"जातियां हैं ही नहीं, न होनी चाहियें। सिर्फ चार वर्ण रहने चाहियें। आजकल तो चार वर्ण भी नहीं रहे। वर्णोका संकर हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैद्य अपना धर्म नहीं पालते। और श्रूद्र भी अपना सेवा-धर्म निःस्वार्य भावसे नहीं पालते। असिल्बे वर्णोका संकर हो गया है। हम सब श्रूद्र हो गये हैं, अिस अर्थमें में आप्टेडकरके साथ सहमत हूं। लेकिन अगर हम जागत हो जायं, तो अस वर्ण-संकरमें से सच्चे वर्णाध्यमवर्मका अदय हो सकता है। मले ही वेदमें से असा कोओ वाक्य मिल जाय कि अूच-नीचका भेद था, किंतु में तो शुद्ध वर्णधर्ममें अूच-नीचका भेद देखता ही नहीं। असी आशासे आज जी रहा हूं कि यह शुद्ध वर्णधर्म हम किसी दिन फिर स्थापित कर सकेंगे।" मेने पूछा: दयानन्दकी आर्यत्वकी भावना क्या वुरी थी?

वापू वोले: असमें तो यह वात जरा भी नहीं। हम आर्य वन गये यानी दूसरे अनार्य और म्लेच्छ रह गये; और सब आर्य वने तो जब मर्जी हुआ तब बाह्मण वन गये और जब मर्जी हुओ तब शूद्र और वैश्य वन गये।

मैंने कहा: अन्होंने तो सारे घर्मको छड़ाका वर्म वना दिया। असिछिअ वैदिक घर्मके सिवाय दूसरे सब घर्मोंके प्रति तिरस्कार और अनार्योंके प्रति तिरस्कारकी भावना भी असमें आ गयी। असे हम निकाछ नहीं सकते?

वापू: यह किस तरहसे निकाली जा सकती है? आर्यत्वकी भावनामें , ही दूसरेकों अनार्य माननेकी भावना समाओ हुओ है।

वर्णधर्म और आश्रमधर्म अंक दूसरेसे गुंथे हुओ हैं। कितने ही समय तक में वर्णाश्रम-वर्णाश्रम चिल्लाता था, पर यह नहीं जानता था कि दोनों अंक दूसरेके साथ गुंथे हुओ हैं। आश्रमधर्मके विना वर्णधर्म संभव ही नहीं हो सकता। आश्रमधर्मकी सारी अिमारत संयम पर खड़ी है — गुरूमें मां-वाप और गुरु संयमकी तालीम दें और अनिवार्य रूपमें संयमका पालन करावें। अन्तमें वानप्रस्थ होकर खुद संयम पालें और संन्यासी होकर तो सर्वस्व ही औरवरार्पण कर दें। यह हो तो शुद्ध वर्णधर्मका पुनरुद्धार हो जाय। ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें और ब्रह्मज्ञानका ही प्रचार करें, तो विणक अपने आप विणक धर्म पालेंगे — ये लोग कमायेंगे, धनवान वनेंगे, लेकिन धनका अपयोग समाजके लिओ करेंगे।

में तो क्या शूद्र सेवा ही किया करेंगे?

वापू: हां, पर बाह्मण शूदोंका अतना ही आदर करेंगे, जितना दूसरे बाह्मणोंका करेंगे। शूदको ज्ञान नहीं मिल सकता, असा नहीं है। तुलाधारको ज्ञान कैसा था? यह कहावत हो गञ्जी कि ज्ञान लेना हो तो तुलाधारके पास जाओ। व्यासने यह चीज जिस ढंगसे पेश की है कि आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ता है। महाभारतको पढ़नेका तो समय नहीं है, नहीं तो पांच-सात वार पढूं। असमें से तो रसकी घूंटें निकलती हैं और नित्य नञ्जी-नञी वातें जाननेको मिलती हैं। यह त्रावणकोरवाला महाभारतकी खूबी वताने तो गया, ('भारतवर्षका स्थायी जितिहास' में), पर वादमें यह पुस्तर्क पूरी ही नहीं कर सका। जो महाभारतको जितिहासका ग्रंथ सावित करना चाहेगा, वह असफल रहेगा। वह तो अक महाकाव्य है, जिसमें कविने आदर्श समाजकी अपनी अत्तमसे अतुत्तम कल्पना दी है।

आंदर्श आश्रमके जरिये किसी दिन श्रिस वर्णाश्रमकी फिरसे स्थापना करनेका हेतु जरूर है। आज तो आश्रममें हम सब जड़वत् पड़े हैं। पर शुभ हेतुसे पड़े हैं, अिसलिओं को जी न को जी तो निकलेगा ही। दक्षिण अफीकाकी मंडली बनाओं, तब भावना यही थी। आज असमें को ओं जैसा न दीखता हो, पर सारी भावना शुद्ध वर्णाश्रमवर्म — आध्यात्मिक 'कम्यु-निज्म' — किसी न किसी दिन स्थापित करने की थी। आश्रमसे विनोवा जैसा को आ शुद्ध बाह्मण निकलेगा और सच्चा ब्रह्मज्ञान देगा, तो वाकी के वर्णों के धर्म अपने आप प्रगट होंगे। सारे धर्म के पुनरुद्धारकी बुनियाद ही संयम है। यह कल्पना है कि स्वेत हिमालयमें तपश्चर्या कर-करके हजारों की हिड़ियां गल गओं, असिलिओं वह सफेद हो गया। जहां सच्चा वर्णधर्म पाला जाता होगा, वहां पराधीनता हो ही नहीं सकती।

मैंने पूछा: अँसा धर्म तो कभी पाला ही नहीं जाता था — पिछले पांच हजार वर्षमें भी नहीं पाला जाता होगा?

वापू: मान लो न पाला गया हो, तो भी प्रजाके जीवनमें पांच हजार वर्षकी गिनती ही क्या है? अब भी किसी दिन पाला जायगा, यह स्वप्न सेवन करने लायक तो जरूर हैं। वैसे, पांच हजार वर्षमें वह पाला न गया हो, यह वात हरगिज नहीं है।

मैंने कहा: व्यक्तियोंने पाला होगा, जैसे यह कहा जा सकता है कि आज भी व्यक्ति असे पालते हैं। जैसे दो हजार वर्ष पहले अीसा हो गये। अनुका अपदेश किसी समाज या समूहने नहीं अपनाया, लेकिन व्यक्ति असे पालते हैं।

वापू: ठीक है; कुछ असाओ कहते हैं न कि ओसाका असली अवतार और सच्चा ओसाओ धर्म तो अभी आना वाकी है? तो भी यह याद रखना चाहिये कि अितना होने पर भी हिन्दू धर्म पांच हजार वर्षसे खड़ा है। महाभारत कव लिखा गया यह मालूम नहीं। किन्तु यह माननेका जी करता है कि यह धर्म अके समय पाला जाता था और अस समय पराधीनता नहीं थी। आज भी हम अस धर्मके वारेमें असी वातें कहते हैं, यह क्या बताता है? अस चीजको दूसरे देशोंमें को जी नहीं मानेगा, नहीं समझेगा। यह बताता है कि यह धर्म अभी जीवित है, और आगे ज्यादा सजीव बननेवाला है।

सुबह वर्णाश्रमकी वातें आगे चलीं। वापूने फिर संयम-वर्म और सेवा-वर्म पर जोर दिया और कहा: सब संयमी बनकर अपना-१५-२-'३३ अपना काम सेवाभावसे करने लग जायं, तो वर्णाश्रमका पुनरुद्धार अशक्य नहीं है। चूंकि यह कल्पना है कि आश्रममें, सव कुछ सेवाभावसे होगा, अिसलिओ असके द्वारा वर्णाश्रमके पुनरुद्वारकी में कल्पना करता हूं।

होरका आखिरी जवाव: हमें जव तक यह यकीन न हो जाय कि सविनय कानूनभंग फिर नहीं होगा, तव तक कैंदियोंको नहीं छोड़ेंगे।

वापू वोले: ठीक है।

'ट्रिच्यून'ने वापूको छोड़नेकी वातोंके सम्बन्धमें यह राय दी कि जब तक कांग्रेसके साथ समझौता करनेकी अिच्छासे अनि लोगोंको न छोड़ा जाय, तब तक छोड़नेमें को अधि अर्थ नहीं। और यह आशा रखना फिजूल है कि गांधी सिवनयभंग नहीं करेगा, सिर्फ अस्पृश्यताका ही काम करता रहेगा। यह लेख वापूको बहुत अच्छा लगा।

वापू: होर पार्लमेण्टेरियन है, दृढ़ है, वहादुर है और आग्रही है। विसलिये सबसे निपट लेता है।

सव साथियोंको छोड़ दिया जाय और अन्तमें अकेले रह जायं तो कैसी सुखद स्थिति हो, असका जिक करते हुओ वापू कहने १६-२-'३३ लगे: जोन ऑफ आर्क, रिडली और लेटिमरको असी ही हालतमें जलाया होगा न?

पहलेके जमानेमें सत्यकी खातिर सत्याग्रहियोंको जो कष्ट सहन करना पड़ा है, असके मुकावलेमें भाजकल कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता, यह सेण्ट पालके वारेमें रेव० होमके लिखे अक लेखसे मालूम होता है:

"बहुत वार मैं मौतके किनारे पहुंच गया हूं। यहूदी लोगोंने पांच वार तो मुझे चालीत-चालीस कोड़े लगाये। तीन वार रोमनोंने मुझे मारा। अक वार मुझ पर पत्थरोंकी वर्षा हुआ। तीन वार मेरी नाव टूट गआ। अक वार तमाम दिन और रात में समुद्रमें भटकता रहा। में सफरमें भटकता ही रहता हूं। निदयोंमें मुझे तूफानोंका सामना करना पड़ा है। लुटेरोंका जुल्म मैंने सहा है। यहूदियों और जेण्टाअलों (गैर-ओसाअयों)के अत्याचार मेंने सहे हैं। शहरोंमें और जंगलोंमें और अिसी तरह निदयोंमें यीर समुद्रोंमें मैंने मुसीवतें अठाओं हैं। कितनी ही सख्त मेहनत मैंने की हैं। नींदके विना रातें गुजार दी हैं। भूख-प्यास और सरदी-गरमी वरदाक्त की हैं। पहनने-ओढ़नेको कुछ मिला नहीं। असी तो कितनी ही यातनाओं मैंने भोगी हैं।"

अस्पृत्यता-निवारणमें यह सब सहन करना पड़े तो भी क्या ? अभी तो असका सौवा भाग भी सहन नहीं करना पड़ा।

मालवीयजीका लम्बा तार आया। पहले अनका पत्र तो आया ही था। वाअसराँयका भी जवाय आया कि विलोंको लोकमतके लिओ घुमाये विना काम नहीं चल सकता। बापूने तुरंत ही 'Agreeing to Differ' ('हमारा मतभेद') नामका लेख 'हरिजन' के लिओ लिखवाया और सारा पत्रव्यवहार प्रकाशित कर दिया।\* शामको अस विषय पर चर्चा हुआै। वल्लभभाओ खूव नाराज हो रहे थे।

वापूने कहा: हम लड़ते नहीं, तो भी आप चिल्लाकर वोलें तो कितीको लग सकता है कि हम लड़ रहे हैं। तो धीमी आवाजसे क्यों नहीं वोलते? अससें वीसकें भागकी आवाजसे वोलें तो भी में सुन सकता हूं और हम चर्चा कर सकते हैं। मालवीयजीने तारमें कहा है कि मंदिरोंके लिखे कानून बनानेकी वात नहीं, विलक कुओं वगैराके लिखे ही है, असा प्रस्तावसे मालूम होता ह।

वल्लभभाओं वोले: यह ठीक है।

वापू वोले: यह ठीक नहीं। २६ तारीखके प्रस्तावमें कानूनसे हकोंको मान्यता देनेकी वात है, जब कि हम कानूनसे अस्पृश्यताका नाश करना नहीं चाहते। और ३० तारीखके प्रस्तावमें तो तत्काल मंदिर खोळनेकी वात है और वह समझाकर करना है। अब कानून क्या यह समझाअिश नहीं है? और समझाना भी वेकार हो जाय और वह कानूनके न होनेसे वेकार हो जाय तो?

मगर वल्लभभाशीने अपनी वात जारी रखी: जब ये सब विरुद्ध हैं, तब श्रिस चीजको कहां तक जारी रखेंगे? अब तो विल दो साल तक खटाशीमें पड़ गया। स्वराज्य पालियामेंटके विना वह हरिगज नहीं पास होगा। और जो श्रुस वक्त दो मिनटमें हो जायगा, असके लिखे श्रितनी मेहनत क्यों? अगर स्वराज्य आनेसे पहले यह होता हो, तो में विरोध नहीं करूंगा। पर मुझे यह विश्वास है कि अब कुछ भी नहीं होगा।

वापू: पर स्वराज्यकी घारासमा असी आयेगी यह आपको विश्वास
,है ? मुझे तो नहीं है। मुझे तो विश्वास है कि आगे भी हांजी - हांजी
करनेवाली घारासभाओं आयेंगी! असिलिओ हमें तो जो कोशिश करनी है,
वह करते ही रहना चाहिये।

वल्लभभाकी : मगर अब लोकमतके लिओ बिलके सर्क्युलेशनमें जानेके बाद क्या कोशिश करनी है? और वादमें आप क्या करेंगे?

<sup>\*</sup> देखिये 'हरिजन', भाग १, अंक २, तथा 'हरिजनवंघु', भाग १, अंक १।

वापू: यह आजसे क्या कहा जाय? सोचेंगे और जो करना ठीके लगेगा वह करेंगे। कुछ न कुछ सूझ ही जायेगा। हमने अितना प्रयत्न किया और मंदिर नहीं खुले, तो अिससे क्या? अेक भी कदम व्यर्थ नहीं गया। को शि हार नहीं खाओ। जब तक हमारा मन नहीं हारता, तब तक हार कहां है?

और आप यह तो जानते ही हैं न कि मैं हरिजनोंका काम छोड़ दूं, तो आम्बडेंकर ही मुझ पर टूट पड़े ? और जो करोड़ों वेजवान हरिजन हैं अनका क्या हो ?

वल्लभभाओ: अनुका प्रतिनिधि कहता है कि हमें मंदिर नहीं चाहिये। असे प्रतिनिधिके रूपमें आपने कायम किया। अब आप यह नहीं कह सकते कि वह हरिजनोंका प्रतिनिधि नहीं है।

वापू: में प्रतिनिधि हूं न ? और अिन लोगोंकी गरज में जानता हूं न ?

मद्रासमें हरिजनोंकी भी अंक चौरासी (चौरासी जातियोंका समूह) है! जैसे ब्राह्मणोंकी, वैसे अनकी भी चौरासी है। अनमें से कुछ जातियोंका तो नाश हो रहा है, कुछकी आवादी हजार दो हजार भी नहीं रही, और कुछकी तो सौ भी नहीं है। शास्त्रीसे कुछके वारेमें अतिनी जानकारी मिली। 'परैयन' नामकी अंत्यजोंकी हलकीसे हलकी कहलानेवाली जाति है। असकी आवादी ११ लाख है। मगर अनके घोवियोंकी तरह काम करनेवालोंकी पुतीरेवन्नान नामकी जाति है। असकी आवादी मान ७४ रह गओ है। असकी आवादी मान ७४ रह गओ है। असकी कारण यह है कि अन घोवी लोगोंका अतना सस्त वहिष्कार है कि ये वेचारे रातको दो वजे परैयनोंके यहां जाते हैं, परैयनोंने कपड़े वाहर रखे हों तो घोनेको ले जाते हैं और दूसरे दिन रातको घोकर वाहर रख जाते हैं! वारह वजेके वाद जाते हैं, क्योंकि वारह वजे जायं तो अस वक्त कोओ न कोओ तो जागता मिल सकता है!

अितसे अलटे 'वल्लुवान' नामकी अछूतोंका जाति है जो अछूतोंके गृह हैं। अनकी आवादी अभी तक ५९ हजार है और वे अच्छी तरह दिके हुओ हैं। शिकारियों और पारिधयोंको वाल्मीिक कहते हैं। जिस वाल्मीिक रामायणमें से ब्राह्मणियां शनिवारको अंक प्रारम्भिक प्रकरणका पारायण करती है, वह रामायण असी जातिकी है। अन लोगोंकी आवादी ४२०० रह गयी है!

प्रूफ सुवारने और छापनेकी वात निकुलने पर वापू वोले: लेड डालने और निकालनेकी प्रथा हमारे यहीं है सो वात नहीं। मैने यह हरवर्ट स्पेन्सर जैसोंकी पुस्तकमें भी देखा है। मेरा खयाल है कि अस वादमीको पेज वय जानेके वाद भी प्रूफमें वहुत कुछ सुवार करनेकी बादत होनी चाहिये।

आज सबेरे वल्लभभाओ पूछने लगे: आपके वर्णाश्रमधर्ममें बिन क्षत्रियोंका क्या होगा? हिथियार तो कोबी बुठायेगा १७-२-'३३ ही नहीं?

वापू: हां, नहीं अठायेगा। यह त्याख्या कहां है कि जो हियमार अठाये वही क्षत्रिय है? क्षत्रियकी व्याख्या तो यह है: जो बीरोंकी रक्षा करे और रक्षा करते हुओ प्राण देनेको तैयार हो वह क्षत्रिय। वैसे यह कल्पना नहीं है कि दुनिया अहिंसासे चलेगी। यह शरीर ही हिंसाकी मूर्ति है, जिसलिओ जिसे कायम रखनेके लिओ भी बहुतसी हिंसाकी जरूरत रहेगी। पर ये क्षत्रिय भी कमसे कम हिंसा करेंगे।

मेंने कहा: तव बाह्यण तो संस्कार कराते ही रहेंगे न? और संस्कार करायेंगे तो दान-दक्षिणा भी छेते रहेंगे?

वापू: नहीं, ये तो हम सब बदल देंगे। दान-दक्षिणा कैसी? ब्राह्मण विद्यान हों, पंडित हों और अस विद्या तथा पंडिताओका प्रचार करें, तो खाने लायक मिल जायगा। पुराने जमानेमें भी कोओ ब्राह्मण धनवान था, असा मालूम हुआ है?

मैं: लेकिन पुराण तो ब्राह्मणोंके दान-दक्षिणा लेनेके अधिकारोंकी बात कहते हैं। अन सब पुराणोंको हमें छोड़ देना पड़ेगा न?

वापू: नहीं, किस लिओ छोड़ेंगे? केवल अनुका अनुता भाग छोड़ देंगे। भागवत भी तो पुराण ही है न! असके अकादश स्कन्यकी वरावरी करनेवाली दूसरी कौनसी चीज है?

मैं: तो हमें सुधार करना है। तब यह स्पष्ट करना पड़ेगा न कि पुनरुद्धार नहीं करना है?

वापू: सुवार ही करना है। सुवार होता ही आया है। पुराण और स्मृतियां हिन्दूवर्मके आचारोंमें वार-वार होनेवाले सुवार ही सूचित करती हैं। असे सुवार होते ही रहेंगे। जो मूल वस्तु है यानी चार वर्णोंका मूल वर्म है, असे हम कायम रखेंगे। देखिये न, अंक वर्णको ही रक्षाका काम सौंपा, यह कितनी अंची कल्पना है? अगर चारों वर्ण रक्षाके काममें लग जायं, तो अव्यवस्था हो जाय। जिन-जिन देशोंमें अनिवार्य फीजी भरती होती है, अनकी कैसी दुर्दशा हुआ है? जर्मनीको देखो, रिशयाको देखो। अभी हमें यह पता नहीं है कि रिशयाका क्या हाल होगा। अग्लेडमें

तो लड़नेवालोंका अलग ही वर्ग है। पिछली लड़ाओं में अुसे सब वर्गोंमें से लड़नेवाले लेने पड़े, यह दूसरी वात है।

मेंने कहा: अगर पुराणादिमें सुघार करने हैं, तो यह काम तो किसीने किया नहीं।

वापू: बिसे भी करनेकी मेरी बुम्मीद है। मगर मुझे तो वहुत कुछ करना है। तुम सभी तो मेरे साथ मर नहीं जाओगे? तुम्हें यह काम अपने सिर छेना होगा।

'हरिजन' का दूसरा अंक आज प्रकाशित हुआ। शास्त्रीकी पत्नी आशी। बड़ी नि:संकोच और मुक्त स्त्री मालूम होती है। तामिल, तेलगू, मिलयाली, हिन्दी, बंगला और अड़िया भाषाओं जानती हैं और कॉलेजकी पढ़ाओं बी० अ० तक की है। बच्चे तो ये सभी भाषाओं जानते हैं।

ज्ञामको महवूववुर, हैदराबाद तालुका से अक तैलंग ब्राह्मण आया। वापूके दर्शन करनेके सिवाय और कोओ अुद्देश्य नहीं था। किसीसे अपना नाम अंग्रेजीमें लिखवाकर चिट्ठी भेजी। मुझे और वापूको भी क्या पता चले? बुलवाया। वेचारा दर्शनसे बड़ा खुश हो गया। बीस दिनसे दर्शनके लिओ तड़प रहा था। अुसकी टूटी-फूटी अुर्दूमें दर्शन, जन्मसाफल्यम्, कटाक्षम्, जितने शब्द समझमें आते थे।

सवरे टैगोरके कुटुम्बकी बात चलाओ। मैंने कहा: अने लोगोंका नियम है कि बाह्मण कुटुम्बके सिवाय और कहीं कन्या १८-२-'३३ न दी जाय।

बापू वोले: हां, मगर अनका यह नियम बहुत दिन नहीं चलेगा। बदलना ही पड़ेगा।

मैंने कहा: सुधारक धर्मपंथोंमें सिर्फ ब्राह्मसमाजने ही वेरोकटोक रोटी-वेटी व्यवहारकी आपकी योजना पर अच्छी तरह अमल किया है। दास जैसे ब्राह्मोंका और अनकी वहन व पत्नी वगैराका बंगाली समाजने वहिष्कार नहीं किया, विक्त आदर किया। पुराने विचारके देहातियोंने भी अनका सत्कार किया है। असका अर्थ यह है कि भविष्यमें सब जगह रोटी-वेटी व्यवहारकी छूट हो जाय, तो अससे हिन्दू समाजमें बहुत क्षोभ नहीं पैदा होगा।

वापू: सच्ची वात है। वस ये शादियां करनेके सिवाय ब्राह्मोंके पास और कोशी अपाय ही नहीं था। अिन लोगोंको आपसमें वांधनेवाला श्रेक खास तरहका संस्कार है और बिस संस्कारवाले कुटुम्ब जिस संबन्धमें जुड़ गये हैं।

में: मेरे खयालसे वहां आसानीसे जो ये विवाह हो सके हैं, असका अक कारण यह होगा कि वहांके चारों वर्णीका खान-पान अके है।

वापू: हां, यह तो सच है। परन्तु दूसरा कारण यह है कि वहां वीद्ध धर्मका असर भी वहुत है। और शीसाशी धर्मका भी वहां काफी फैलाव हुआ। फिर वहांके लोग भावनाप्रधान ठहरे। श्रुनमें प्रतिभाशाली आदमी पैदा हुओ हैं। यह समाज हिन्दू समाजमें मिल गया, क्योंकि यह श्रीहंसक समाज है। श्रिन्होंने आर्य समाजकी तरह दूसरे धर्मोंका विरोध नहीं किया, श्रुन पर हमले नहीं किये। श्रिसलिओ श्रिनके खिलाफ भी हमले नहीं हुओ।

कि हिन्दू ही बाह्य हो सकते हैं या मुसलमान-ओसाओ भी हो सकते हैं? बापूका खयाल है कि सब हो सकते हैं।

वापूर्के विचारोंमें कैसा विकास होता जा रहा है, असका अक प्रमूना मैंने वापूको वताया: १९२१ में 'हिन्दूबर्म' पर लिखे हुओ लेखमें वापूने लिखा था, 'मैं हिन्दूधर्मको मानता हूं, क्योंकि असा नहीं है कि मैं पूर्तिपूजाको नहीं मानता।' आज वापू कहते हैं: मैं मूर्तिपूजाको मानता हूं। वापू वोले: ठीक है। अस वक्त जो कहा था वह चालू हिन्दू पूर्तिपूजाको ध्यानमें रखकर कहा था। अस वारका वाक्य अस मूर्तिपूजाके

वर्णाश्रमधर्मके वारेमें मयुरादासके साथ थोड़ी-थोड़ी करके वहुत वर्णाश्रमधर्मके वारेमें मयुरादासके साथ थोड़ी-थोड़ी करके वहुत पति हुआं: वेदमें शूद्रोंको अधिकार नहीं है। तीन वर्णोंकी ही मुख्य वात कही गयी है, यह वात सच है। लेकिन हमारे देखनेमें जो आते हैं, अतने ही वेद नहीं हैं। हजारों पुस्तकोंमें से हमारे पास थोड़ी ही रही हैं। खेदोंके भीतर धर्म भी है और अितिहास भी है। और अितिहास धर्म नहीं हैं। धर्मका भाग सनातन और शाश्वत है; अितिहासका भाग अस समयकी परिस्थितिको वताता है। मुझे कव तक जीना है, यह कौन जानता है?

अर्थ काम पूरा करके वैठे हों, तो यह जरूर जीमें आये कि वर्णाश्रम- धर्मकी वात लेकर वैठ जायं। किन्तु वर्णधर्मकी रचनाके लिओ आश्रमधर्मका आधार चाहिये। असके विना सारी अमारत कच्ची ही रहेगी। वर्णाश्रम- वर्ममें संतोप है। अपने-अपने धर्म-कर्मके वारमें समाधान है। असलिओ अर्थाश्रमधर्म दैवी प्रवृत्ति है जब कि और सब आसुरी प्रवृत्ति है; वर्णाश्रमधर्म सात्विक है, जब कि और सब प्रवृत्ति राजसी है।

बिस कानूनको जान छें, तो असमें से कओ वातें फिलत होती हैं। पानी पीना जानते हों, पर पानीका शास्त्र न जानते हों, तो कोओ लाभ नहीं। पानीके अनेंक रूप वर्फ, भाप, पानीसे पैदा होनेवाली विजली — यह सब जानते हों, तो कहा जायगा कि हम पानीका शास्त्र जानते हैं। यही वात वर्णाश्रमके वारेमें है। यह तो सार्वजनिक तत्त्व है।

मेंने पूछा: अर्थात् मुसलमान जिस तरह यह दावा करते हैं कि अस्लामका अर्थ है शांति, यह संसारका नियम है, सारे संसारके लिओ है; अुसी तरह आप भी कहते हैं न कि वर्णाश्रमधर्म संसारका नियम है?

वापू: हां, असी अर्थमें। हरअंक धर्ममें कुछ खास सनातन तत्त्व हैं। अनुका पालन करनेवाले सब अतने अंशमें अस धर्मका पालन करते हैं। बाकीके हिस्से अस समयकी और अस जगहकी परिस्थितिके अनुसार हैं।

वर्णाश्रमधर्मका जन्मके साथ संबन्ध न हो, तो में वर्णाश्रमधर्म आज ही छोड़ दूं। तब तो फिर असमें रह ही क्या जाता है? में यह मानतेर हूं कि सुतारका लड़का सुतार हो और लुहार न हो यही ठीक है। भले ही असे सैकड़ों जातियां होती हों तो हों। जहां तक अन लोगोंके वीच खाने-पीर्टि और रोटी-वेटीका व्यवहार रहे, तब तक चाहे जितनी जातियां वनें! असे रोटी-वेटीके वंधनोंने सारी बात महाकष्टमय कर डाली है।

द्रोणाचार्य धर्मभ्रष्ट हुओ थे, यह मैं जरूर कहूंगा। मेरा कहना यह कि अंक वर्णके मनुष्यको दूसरे वर्णके कर्म करनेका अधिकार नहीं है असी दूर नहीं, लेकिन यह अनुचित है। मैं कहता हूं कि यह धर्म सबके लिओ अनायास नहीं विलक सोच-समझकर असका पालन होना चाहिये। जैसे हिन्दू पालें, वैसे ही मुसलमान पालें। असी अर्थमें मैंने कहा था कि ये 'हिन्दूधर्मकी मानव-जातिके लिओ सबसे बड़ी मेंट है।' अस धर्मके पालनसे सारे समाजकी रक्षा होगी, सारा समाज अजेय होगा।

... आकर वेचारी फूट-फूट कर रोओ। कल ... के विवाहकी खबर आओ थी। असमें तो सिर्फ अितनी ही खबर थी कि ... की वह चार सालसे जानता था। अब असके साथ जादी करनेका विचार कर लिया। अससे हमें कोओ आघात नहीं पहुंचा। पर ... ने वापूसे दर्शी की, अस परसे अगर ... ने असे वचन दिया हो, तो ... के वर्रिमें राय खराव होगी असा लगा। लेकिन सारी वात विना जाने-समझे कैसे कही जा सकती है? वापूने तो वेचारीको आस्वासन दिया: देखो वहन, ब्रह्मचर्य सबसे अच्छी चीज है, व्यभिचार बुरी चीज है। अन दोनोंके वीक्सा विवाह है। मनुष्य कामको न छोड़ सके, तो मर्यादामें रहनेके लिओ जादी

कर ले। अस आदमीको वह तुमसे ज्यादा अच्छी छगी, तो मले ही वह अससे शादी कर ले। तुम दूसरा ढूंड लो। और तुम्हें असा लगे कि तुम असे हृदय दे चुकी हो असिलिओ तुम और कहीं शादी नहीं कर सकतीं, तो तुम अलंड कुमारी रहो। मगर तुम्हें असे आशीर्वाद देना चाहिये, अस पर रोप नहीं करना चाहिये।

वाश्रिसरॉयका जो जैवाव आया था, असका असे आज जवाव दिया।
वल्लभभाशीने कल रातको खूव चर्चा की थी। वे
१९-२-'३३ वाश्रिसरॉयके श्रिस जवावका समर्थन कर रहे थे कि यह
कानून वर्तमान धार्मिक प्रवन्य या रिवाजमें दखल देता
है। वापू वोले: देखल नहीं देता। यही वात अन्होंने जवावमें प्रतिपादित की।
साय ही साय सप्रू और जयकर दोनोंसे श्रिस मामलेमें पुष्टि करनेवाले
लेख लिखनेकी प्रार्थना की।

सवेरे अुठ कर काकाको दूचके वारेमें और दूचके वजाय कोओ वनस्पति आहार खोजनेके वारेमें लम्बा पत्र लिखा। अिस पत्रमें शास्त्रके वारेमें वापूने अपने जो अुद्गार प्रगट किये, वे अस्पृत्र्यता सम्बन्धी पत्रिकाओं में प्रगट किये गये अुद्गारोंको भी ज्यादा स्पष्ट करते हैं या अनसे भी ज्यादा आगे जाते हैं:

"शास्त्रका अर्थ पूर्वकालमें अनुभवियों द्वारा कहे हुओ वचन नहीं, विलक्ष जिसे आज अनुभवज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान हुआ है, असे देहघारीके वचन। शास्त्र नित्य मूर्तिमंतं होता है। जो केवल पुस्तकोंमें है, जिसका अमल नहीं होता, वह या तो तत्त्वज्ञान नहीं होगा या मूर्खता या पाखंड होगा। शास्त्र असी क्षण अनुभवगम्य होना चाहिये, कहनेवालेके अनुभवकी वात होनी चाहिये। असी अर्थमें वेद नित्य हैं। दूसरा सव वेद नहीं, परंतु वेदवाद है।"

आम्बेडकर आज घमंडमें हैं, अिसलिओ वापूके साथ वैठकर समझनेकी कोशिश नहीं करते। नहीं तो शायद वे वापूका कहना अक्षरशः स्वीकार कर लें। क्योंकि जिस प्रकारके वेदोंको वापू मानते हैं, अुस प्रकारके वेदोंको तो आम्बेडकर भी मान लेंगे।

आज वापूके वर्णाश्रमवर्मके विचारों पर 'जनता' में लम्बा लेख है। वर्णाश्रमवर्मे मतुष्यकी आध्यात्मिक अन्नतिमें रुकावट नहीं डालता, तो अस्पृश्यता भी कहां डालती है? क्या अस्पृश्य होते हुओ भी रोहीदास और चोखामेलाकी आध्यात्मिक अन्नति नहीं हुओ? किन्तु अस्पृश्यता हमारी सांसारिक अन्नतिमें वावक होती है, यही हमें खटकता है। दूसरे लेखमें पत्र कहता है कि ब्रह्मविद्वेष यानी ब्राह्मणके सर्वोपरिपनकी भावनाका विद्वेष करना प्रत्येक हिन्दूका धर्म है। ब्रह्मकी असने जो व्याख्या की है, असका विद्वेप तो वापू करते ही हैं। वापू तो कहते हैं कि जिस वर्णाश्रमका या जिस हिन्दूधर्मका अर्थ अंच-नीचके भेदको कायम. रखनेवाला हो, वह मेरे लिखे त्याज्य हैं। आम्बेडकर मुंहसे तो कहते हैं कि मैं अस प्रथाका द्वेपी हूं, मगर असलमें वे ब्राह्मणोंके शत्रु हैं। और यहीं वापू अनके साथ खड़े नहीं रह सकते। वैसे आजकलके पठित मूर्ख सनातिन्योंके वारेमें तो कबीरकी तरह वापू भी जरूर कहेंगे:

"वम्मन गुरु है जगतका, भगतनका गुरु नाहीं। अरिझ अरिझ पिच मुआ चारअ वेदअ माहीं।"

कवीरके बहुतसे वचन वालजीभाओं अपने 'ओसा चरित्रमें' अिकट्ठे किये हैं। आज सहज ही साम (ओसाओ भजन) पढ़ते हुओ पहले ही भजनमें यह वाक्य आया: "भक्त नदीके पानीके पासमें लगाये हुए पेड़की तरह है। अपनी ऋतुमें असे फल आते हैं। असके पत्ते भी नहीं मुरझाते और वह जो जो बात करता है, वह सफल ही होती है।"

असके साथ कवीरके अस वचनकी तुलना कीजिये। यह वचन आज ही ग्रंथसाहवमें पढ़ा:

> "कवीर असा वीज बोओ वारह मास फलंत, सीतल छाँया, गहिर फल, पंखी केल करंत।"

कैसा आरचर्यजनक साम्य है! मगर यह साम्य अर्नुभवका साम्य है, और कुछ नहीं। यह तो कोश्री पादरी नहीं कहता कि कवीरने वाश्रिवल पढ़ी थी।

अंक और असा ही साम्य यह देखिये: तुलसीदासके "मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहं आय वसे बहु चोरा" वाले भजनका भाव अस असाओ भजनमें अतने ही अच्छे ढंगसे रखा गया है:

"अीरवर मेरे मनको, मेरे शरीरको, मेरे जीवनको और मेरे तमाम कामोंको भर देता है, अिसलिओ मैं मानता ही नहीं कि वुराओ किसी भी तरह मुझे छू सकती है।" यह चीज 'रोमन्स' (वाअबलका अक भाग) में से फलित होती वताओ गओ है: "वुराओका तिरस्कार करो। जो अच्छा है अस पर उटे रहो।"

राजाजीके पत्रमें: "अपना दोष सौ गुना वढ़ा कर देखो।"

अंक आदमीकी लड़की चल नहीं सकती। वह चलने लगे असी प्रार्थना और आशीर्वादके लिखे असने वापूसे विनंती की। असे लिखा: "अगर

तुम्हारी लड़कीमें जन्मसे ही खोट हो, तो अच्छी प्रार्थना यह है कि तुम्हें और अस लड़कीको भगवान यह सहन करनेका वल दे।"

अीसाओं कहेंगे कि गांघी कोओ अीसा नहीं हैं, जिसलिये वह लड़कीको अच्छी नहीं करैं सका!

शिक्षाके वारेमें अंक पत्रमें लिखा: "'अच्छा और पूरी तरह प्राप्त किया हुआ ज्ञान' यम-नियमके पालनसे मिल सकता है। २०-२-'३३ "शिक्षामात्र आत्नोन्नतिके लिओ होती है। असलिओ अस प्रकारकी शिक्षा लेनी चाहिये, जिससे यह अन्नति हो। अनुसका अंक ही प्रकार हो असा जरूरी नहीं है। असलिओ प्रकारके वारेमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। जिन्दगी संयममय होनी चाहिये।"

अन शर्तोंका पालन हो, तो क्या सरकारी पाठशालाओंकी शिक्षासे काम चल सकता है? यह सवाल पैदा होता है। पर् मैंने अभी वापूसे पूछा नहीं।

आज जमनालालजीसे वार् मिलं थे। वहुत वातें हुआ होंगी। पर खास वात कैंदियोंके वारेमें थी। 'सी' क्लासके कैंदियोंको लिखने-पढ़नेके साधन न मिलें, मांगने पर भी न मिलें, यह कितना असह्य है? यह शिकायत की कि मुझे अस तरह रहना पड़े, तो मैं पागल हो जाओं।

वापू कहने लगे: शिसके वारेमें हम लिखें, मांग करें, यह दूसरी वात है। पर यह चीज असहा न होनी चाहिये। हम तो यहां संकट सहनेके लिखें आते हैं, जेलके दुःखोंको खुद न्यौता देते हैं। पर साअवेरियामें तो कोशी खुद होकर जेलमें नहीं जाता था। राजनैतिक कैंदियोंको साथिवेरियामें देशनिकाला देते थे। वहां अनकी क्या हालत होती थी, शिसका तुम्हें पता नहीं है। और यह दशा स्वेच्छासे जेल जानेवालोंकी नहीं, परंतु मजबूरक जेल जानेवाले कैंदियोंकी थी। जव अन्होंने यह सब सहन किया, तो हम शिसकी शिकायत कैंसे कर सकते हैं?

सवेरे आत्मकथाके कथी संस्मरण सुनाये। जंगलमें जाकर कैसे जीवनके प्रश्नों पर विचार करते थे, श्रीसाश्रियोंसे कैसे मिले, श्रीरोंसे कैसे मिले, राजचन्द्रको और नायूराम शर्माको लिखे हुअ पत्रोंके वारेमें वात की श्रीर नायूरामके शिष्योंमें अपने जो कुटुम्बीजन थे, शुनकी वात की। परमानन्द गांधी, जिनके सम्पर्कमूने वापू ८ से १३ दर्पकी अप्तरमें आये थे, जिन्हें बुलन्द आवाजसे रामायण पढ़ते सुना था, जिनकी वीमारीमें धर्म-ग्रंथ विस्तरके सामने ही

रखें रहते थे और जो वच्चोंसे भी अिती विषयमें वालें करते थे, के वारेमें अनेक वालें करके अपनी याद ताजी की। अनका लड़का गोकुलदास (या कालीदास) नाथूराम शर्माके शिष्योंमें था। असकी और दूसरे लोगोंकी वाल कहकर वापू वोले: 'आत्मकथा' में असी वहुतसी वौतें नहीं कही गभी है। असी वालें कहने लगूं, तो दो पुस्तकोंमें भी पूरी न हों। फिर वोले: अस प्रकार गांधी कुरुम्वमें बहुतसे भक्त थे, यह मुझे कहना चाहिये। असा कहकर वापू यह वताते मालूम हुओं कि अनमें भिवतके संस्कार वंशपरंपरागत होंगे।

तामिल अखवार 'सुधर्म' गुजराती सनातनधर्म पत्रिकाका तामिल संस्करण कहा जा सकता है। शायद असमें गुजराती २१-२-'३३ पत्रिकाके वरावर वीभत्सता या निर्लज्जता नहीं होगी। हां, राजगोपालाचार्यके वारेमें तो असा बहुत कुछ रहता होगा, जिसमें विवेक या मर्यादाका नाम भी न हो। और असके हरअक अंकमें अक कार्टून भी आता है। अक कार्टूनमें वर्णाश्रमधर्मको गधा माना गया है और वह थक गया है तो भी अससे ज्यादा काम लेनेके लिओ गांधीजीको असे मारते हुओ चित्रित किया गया है। गधा वेचारा कीचड़में फंस गया है और रेंक रहा है! गांधीजीको यह सलाह दी गओ है कि गधा तो घोड़ा नहीं हो सकता।

अंक पठित मूर्क शास्त्री श्री सुब्रह्मण्यम् ९-१-'३३ के दिन वापूसे मुलाकात कर गये थे। अन्होंने मुलाकातका सार असमें दिया है। वे जितनी वातोंमें वेवकूफ वने थे, वे वातें ही अन्होंने अुड़ा दी हैं, और वाकीकी आधी देकर यह वतानेकी कोशिश की है कि गांधी जिद्दी हैं! असमें भागवतके "श्वादोऽपि नूनं सवनाय कल्पते" वाले श्लोकमें यह वतानेके लिओ नमूनेदार दलीलें दी हैं कि यहां 'अपि' सिर्फ अत्युक्तिके अर्थमें ही है! अक पित अपनी पत्नीसे कहता है: 'तुझसे तो में गधीके साथ ज्यादा सुखी होता।' असका अर्थ यह थोड़े ही होता है कि गधीके साथ रहे, तो वह ज्यादा सुखी हो ? असी तरह यह है, और असमें भित्तके माहात्म्यके सिवाय और कुछ वतानेका हेतु नहीं हैं!

रातको सरदारने लक्ष्मीदासकी मोरारभाअीके वारेमें दी हुआ खबरकी वापूके सामने वात कही। मोरार पटेलने खड़ी फसलको नष्ट कर दिया और फिर गिरफ्तार हो गये। सरकारके हायमें क्यों कुछ भी जाने दिया जाय!

वापू वोले: यानी अन्होंने राजपूतोंकी तरह किया। फिर कहने लगे: मिणलालकी असु गजलके शब्द याद हैं न ! 'फना करवुं फना यावुं, '—

मेंने लकीर पूरी की:

'फनामांये कमाबी छे; मरीने जीववानो मंत्र दिलवरनी दुहाबी छे.' वापू वोले: जबसे यह गजल पढ़ी, तबसे याद रह गबी है।

नीला नागिनीको कड़ा पत्र लिखा था। यह स्त्री पत्रके अक्षरका पालन करके हिम्मतके साथ चली आओ। वापूने अकके वाद अक सवाल पूछने शुरू किये। जैसे पत्रसे असे बुरा नहीं लगा था, वैसे ही जिन सवालोंसे भी विलक्ष वुरा नहीं लगा और हरअकका जवाव हिम्मत और निखालिसपनके साथ देती रही। असकी पोजाकमें, असके हाव-भावमें जरा भी छिछोरापन न लगा। असका सींदर्य भी मोहक, आकर्षक या अन्तेजक नहीं था, विलक्ष सरल, शांत और आंखोंको ठंडा करनेवाला था। तुमने मुझे वेटा कैसे लिखा? जिस सवालका जवाव वह अच्छी तरह न दे सकी। असने कहा: मेरी जिच्छा माता वननेकी है। मैं कितने ही समयसे सवको अपने वच्चे माननेकी कोशिश कर रही हूं। वंगलोरमें तमाम युवक मुझे 'मां' कहकर पुकारते हैं और आपको पत्र लिखा अस वक्त मेरे जीमें आओ कि मुझे आपको भी साहस करके असी तरह संवोधन करना चाहिये।

्वापू बोले: परंत् मां ही क्यों, लड़की क्यों नहीं? लड़कीमें आगे वढ़नेकी गुंजालिश रहती है। मां तो ज्ञान और प्रेमकी सम्पूर्णता है। और फिर विश्वकी मां वननेवालीमें तो अपार ज्ञान और प्रेम चाहिये।

नीला: मैंने अुस ज्ञान और प्रेमका दावा नहीं किया और मैं तो वालक वननेकी भी अिच्छा रखती हूं।

वापू: मां और वालक अंक साय!

असके पास जवाव नहीं था। खाने-पीनेकी वातें करनेमें छोटी-छोटी सत्यकी भूलें वापूने देख लीं। फिर वापूने अससे कहा: तुमने सारे सवालोंके जो जनाव दिये, अनसे संतोप ही हो गया है असा में नहीं कह सकता। तुम सत्यकी पुजारिन हो, पर तुम्हारी यह स्थिति नहीं है कि असत्य तुम्हारे मूंहसे निकल ही नहीं सकता। तुम्हारे वचनोंमें कितनी ही भूलें है। छोटी-छोटी वातोंमें भी मनुष्यको बोलनेकी सावधानी रखनी चाहिये। यह सावधानी में तुम्हारे बोलनेमें नहीं पाता। पर अब मैं तुम्हारे वारेमें मिर्जा अस्माअलको लिख्गा। अनसे पूछूंगा कि अनका क्या कहना है, और कोदण्डरावको भी तुमसे मिलाअूंगा।

अस स्त्रीने सब कुछ प्रसन्न चित्तसे सुना और वापूसे कहा: मैं किसीसे किसी खास समय पहुंचनेका कहकर नहीं आजी थी। आप कहेंगे तब तक यहीं रहूंगी।

वापूने असे लक्ष्मीदासको सीपा और अपने साथ लेडी विट्ठलदासके यहां। ले जानेको कहा।

सुसकी मुलाकातके असरका वर्णन करते हुन्ने वापूने शास्त्रीसे कहा: मेरे कड़े पत्रके पीछे जो प्रेम था, असे जिसने अच्छी तरह समझ लिया। मेरा पत्र मिलतें ही वह पूनाके लिने रवाना हो गन्नी। यहां मेने नुसे अच्छी तरह तपाया। जिस सबको असने बहुत अच्छे अर्थमें लिया। सारी दुनियाकी मां वनतेके लिने पूर्ण प्रेमके साथ पूर्ण जानका योग होना चाहिसे। मेने असे पूछा दोनों तुममें हैं? तुम सबकी मां होनेकी आकांक्षा रखती हो और अब तुम कहती हो कि मुझे तो सबकी बेटी बनना है। मेने तो असे कहा कि तुम्हारा यह तत्त्वज्ञान में समझ नहीं सकता। फिर भी मुझे वह सीधी लड़की मालूम हुन्नी। असमें कोशी आडम्बर नहीं। आकर्षक दिखनेका कोशी प्रयत्न नहीं। में तो और ही बातोंके लिने तैयार था, परंतु असके साथकी बातचीतने मेरी सारी शंकायें दूर कर दीं। विल्कुल बच्चेकी तरह है। फिर भी नाटकवालोंकी लड़की है, जिसलिने क्या पता चले! परंतु यह कहनेमें भी अनुदारता है। मैंने अससे कह दिया कि जो आदमी मेरे पास खबर लाया था, असके घ्यानमें सब वातें लानूगा।

आज सर्वरे आमके नीचे वैठे थे, तव जमनालालजीका संदेश आया

कि मुझे मिलना है, और जल्दी मिलना हो जाय तो

२२-२-'३३ अच्छा है। कुछ मिनटमें चिट्ठी आओ, जिसमें लिखा

था: रातको नींद नहीं आओ। चिट्ठियां डालीं।
अब 'तैयारी करके' आपका आशीर्वाद लेना वाकी रहा है। मुझे जल्दी
बुलाअिये।

हम सबको खयाल हुआ कि यह कोओ 'साजनके घर जाना होगा' जैसी तैयारी तो नहीं है ? जेलमें आदमी सारी रात जागकर बहुत गम्भीर तैयारी करे, तो वह अपवासकी ही हो सकती है, और किसकी हो सकती है! वापूने वारह बजेका समय दिया। वापू सवा घंटे मिलकर आमके नीचे आये। कर्नाटकके २६ कैदियोंने मूर्खतासे वीसापुर जानेके लिओ जो अपवास किये थे, अनकी चर्चा करनेके लिओ जेलर आ गये। विसलिओ में यह न पूछ सका कि जमनालालजीके साथ क्या वातें हुआीं। वादमें पूछा तो वापू कहने लगे: अपवास-बुपवास जैसी को वात ही नहीं थी। यह तो सारी हंसीकी-सी वात है। शामके लिओ रखो। वल्लभमाओको भी सुनानी। पड़ेगी।

शामको वार्ते हुआँ। जमनालालजीको रातमें विचार आया कि जुर्माना भरकर जल्दी छूंद जायं और छूटकर हरिजनोंका काम करें, सविनयभंगकी लड़ाओको भी जाग्रत करें और जानकीवहन वगैराको भेजें। वादमें अस पर चिट्ठी डाली। चिट्ठी यह निकली कि जुर्माना देकर वाहर चले जायं। असिलओ अब तो वापूके आशीर्वाद लेना ही वाकी रहा। वापूके सामने जेलरकी मौजूदगीमें सारी वार्ते सुनाओं।

वाधूने कहा : तुम चिट्ठी डाल सकते हो, पर जिसमें दो दोप हैं। अगर तुम अश्विरक्तो साक्षी मानकर चिट्ठी डालो, तो मुझे पूलनेकी बात नहीं रह जाती। अस पर में राय दूं तब तो में अश्विरमें भी वड़ा वन गया। मुझसे यों ही राय मांगो, तो में राय दे नहीं सकता। मुझे वल्लभभाओंसे भी पूलना चाहिये। और तुम्हारी चिट्ठीमें दूसरा दोप यह या कि तुमने वाहर जाकर सिवनयभंग चलानेका अिरादा रखा। सिवनयभंग तो तुम यहां रहकर चला रहे हो। वाहर निकलनेका तो अस्पृश्यताका काम करनेके लिओ निश्चय कर रहे हो। तुम्हें लगता हो कि मालवीयजीको समझा सकोगे, अस्पृश्यताका दूसरा खूव काम कर सकोगे, विलोंको पास करवानेमें मदद दोगे, तो तुम यही काम कर सकते हो, दूसरा हरिगज नहीं कर सकते। हां, तुम्हारी सजाकी मियाद पूरी होनेके वाद तुम जो चाहो सो काम कर सकते हो। पर तुम जुर्माना अदा करके वाकीकी मियाद वाहर पूरी करना चाहो, तो अतने समय तक तो अस्पृश्यताका ही काम करना तुम्हारा धर्म है। यह समझनेके वाद तुम्हें चिट्ठी डालनी हो तो डालो।

अंक कोरी चिट्ठी तो थी ही। दूसरी सिर्फ वाहर जानेकी बनाथी। कटेली साहवसे दोमें से अंक अठवाओ। कटेलीने कोरी चिट्ठी अठाओ। अिसलिओ सब कुछ 'मनमें जादी की, मन्में विधुर हुओ' जैसा हो गया।

शिस पर रातको वातें हुशी। वल्लभभाशीको और मुझे यह शंका थी कि असे मामलेमें चिट्ठी डाली जा सकती है या नहीं। मैंने कहा: जहां सिद्धांतकी वात न हो, वहां चिट्ठी डाली जा सकती है। दो मार्गोके पक्षमें अकसी दलीलें हों, तो असका निर्णय करनेके लिखे चिट्ठी डाली जा सकती है। परंतु कर्म और अकर्मके बीच भी कहीं चिट्ठी डाली जाती है? कोशी आदमी माफी मांगने और जेलमें रहनेका निर्णय करनेके लिखे चिट्ठी डालता होगा?

वापू: जरूर डाल सकता है। मैं असे संयोगोंकी कल्पना कर सकता हूं, जब माफी मांगना आदमीका फर्ज हो जाय। असी तरह यहां रहना और जुर्माना देकर वाहर निकलना, ये दोनों समान धर्म हो सकते हैं। दो सिद्धांतोंके लिओ भी अकसे ही मजवूत कारण हो सकते हैं। यहां जमनालालजीके लिओ कर्म और अकर्म दो चीजें नहीं थीं, परंतु दोनों कर्म ही थे।

मैंने कहा: पर असे मामलेमें तो वे आपसे पूछ सकते थे। जब चिट्ठी डालकर भी आपको पूछना ही ठीक समझा, तब आपसे सीघा ही क्यों न पूछ लिया?

वापू: में तो कह चुका हूं कि में किसीको रास्ता नहीं वता सकता। जिसलिओ वे मुझसे पूछकर क्या करते?

अितने पर भी वल्लभभाओं काफी अुद्धिग्न रहे। 'जमनालालजी जैसे आदमीको असा विचार ही कैसे आ सकता है?' अस तरह अनके मनमें बार-बार अुठनेवाला सवाल वे हमें प्रगट रूपमें सुना रहे थे।

डॉ॰ सप्रका सुन्दर पत्र आया। अनुकी सचाओ असमें से टपक रही थी। वारूको बहुत अच्छा लगा। वह अ॰ पी॰ आओ॰ को तो दिया ही, 'हरिजन'में भी दिया।\*

... के नाम प्रार्थनाके वाद तुरन्त ही मानों हृदयके खूनमें कलम डुवोकर पत्र लिखा। सबेरे चनकर काटते हुओ कहने लगे:
२३-२-'३३ अस पत्रको मनमें तैयार होते अक हफ्ता लग गया और
आज सुवह लिखते-लिखते मेरा सारा कस निकल गया।
यह पत्र कोओ असा थोड़े ही था जो लिखवाया जा सके? मैंने सारी चीज
सत्यनिष्ठा पर छीड़ दी और असे वता दिया कि सत्यकी कसीटी पर
रखकर जो कुछ करना ठीक हो वही करो। 'मेरे प्यारे वेटे' कहकर वापूने
किसीको यह पहला ही पत्र लिखा होगा।

शिसके वाद सारे किस्से पर वातें करते हुओं कहने लगें : कामवासना अंसी चीज है कि मनुष्यको वदल डालती है। हलेवीडके अस गिरजेमें कामदेवकी मूर्ति खोदनेवालेने कमाल किया है। अस आदमीके पास सायन तो क्या होंगे ? पत्थर और छोटीसी छेनी। पर यह खुदाओं काम असा है, जो दुनियाके शिल्पमें स्थान पा सकता है। रिस्किन जैसे आदमीने असे देखा होता, तो अस पर पोगल हो जाता। अस खुदाओं के काममें स्त्री सचेत होंकर साड़ी झाड़ देती है और काम विच्छूके रूपमें असके पैरोंके आगे पड़ा रह जाता है। यह सब अपने-अपने योग्य स्थान पर है। हम पारसनाथकी अंक ही पत्थरमें से खोदी हुआ मूर्ति देख नहीं सके थे, लेकिन असमें भी कुछ

<sup>\*</sup> देखिये, 'हरिजन', भाग १, अंक ३, पृष्ठ २-३।

लैसा ही होगा। असी चीज भी दुनियामें शायद ही कोशी होगी। में नहीं जानता लंदनमें क्लियोपेट्राकी सुश्री तुमने देखी थी या नहीं। वह अक ही पत्थरमें से बनी हुश्री है।

शामको नीलाकी वातें करते-करते कहने लगे: कोदंडरावको असके साथ विठाया, पर अनके पास कुछ कहनेको नहीं था। शिस स्त्रीने तके अनके साथ भी अतने ही निलालिसपनसे वातें कीं। यह स्त्री कमालकी वृद्धि रखती है। असने गणितका गहरा अध्ययन किया हैं। मैंने पूछा, किस लिओ? तो कहने लगी कि मुझे स्त्रमाणताका अध्ययन कलाके सिलिसिलेमें करना पड़ा और गणितके विना सत्रमाणताकी कल्पना नहीं हो सकती। वोली कि संगीतका शास्त्र भी जानती हूं। सभी ग्रीक नाच जानती है, मगर वहांके धार्मिक थियेटरके सिवा और कहीं नहीं नाची। भाषाओं का अध्ययन भी असा ही है। कहती है कि जैसी अंग्रेजी बोलती हूं, वैसी ही ग्रीक आती है। वाअवलके दोनों करार असने ग्रीकमें पढ़े हैं। अपनिपदोंके मैक्समूलरके अनुवाद पढ़े हैं। जब पूछा कि हिन्दू धर्मकी ओर कैसे प्रेरणा हुओ? तो बोली: ग्रीस जानेके वाद ग्रीक और हिन्दू संस्कृतिका अध्ययन किया। अमेरिका वापस गओ और फिर यहां आयी तो हिन्दू धर्मके बारमें जो खयाल था वह मजदूत होता चला गया। जब पूछा: तुमने महाभारत पढ़ा है? तो वोली कि दत्तकी तीन जिल्दें पढ़ी हैं। यह सब २३ सालकी असमें!

आज मेजर जमनादासकी वात कह गये। किस तरह अनका पन्द्रह् पन्नेका पत्र यहां आया, कैसे अन्होंने असे अनुवाद-२४-२-'३३ विभागमें भेजा, किस प्रकार वादमें असकी जांच हुआ और किस तरह मेक्सवेलने लिखा कि यह पत्र राजनैतिक कारणोंसे नहीं दिया जा सकता! और फिर भी — अस सबके वावजूद — जमनादासको यहां हाजिर होनेके लिओ हुक्म मिल गया है!

वापू आज रामदाससे और जिमयतिसहसे मिले। जिमयतिसहने कहा कि सिक्ख जत्योंका अस्पृत्यताके मामलेमें अपयोग नहीं किया जा सकता, खास तीरसे मंदिर-प्रवेशके मामलेमें। मगर सिक्ख हरिजन कार्यालयमें जरूर रहेंगे और फुटकर हरिजन कार्य करेंगे।

अुन्होंने अिस वारेमें भी पूछा कि मैं जुर्माना देकर वाहर निकलूं या नहीं। जवान स्त्री अगलें महीनेमें छूटेगी। अुसकी रखवाली करनेवाला कोओ नहीं। घरवार नहीं अिसलिओ भी मुझे छूटना चाहिये। जमनालालजी कहतें है जुर्माना भर दो। आपकी क्या राय है?

वापू कहने लगे: मेरी कोशी राय नहीं। आपको जो सूझे सो करिये। फिर यह भी पूछा कि अपंग कैदियोंके वारेमें मासिक निकाला जा सकता है या नहीं। '

वापूने कहा: जरूर निकाला जा सकता है। पर यह आप जानें कि अपु निकालनेकी आपमें शक्ति हैं या नहीं। यह भी आप जानें कि आपको योग्य चलानेवाला मिलेगा या नहीं। वैसे, चलानेमें अड़चन नहीं है।

' आज रामदासको देखकर रोना आ जाय ' असा वापूको लगा। ये वापूके ही शब्द हैं! वापूने कभी किसीका वर्णन अस प्रकार नहीं किया। रामदासने दूध न मांगनेका अटल आग्रह रखा और असीका यह नतीजा वे भोग रहे हैं कि आखें गहरी धंस गअीं, चेहरा अतर गया, जरा भी नूर नहीं दिखता, टोपी भी सिरमें गहरी बैठ जाती है। मेजर खुद यह दृश्य वरदाश्त न कर सका, अिसलिओ असीने रामदासको अस्पतालमें भेज दिया।

दूसरे कैदियोंकी शिकायतें रामदास स्लेट पर लिखकर लाये थे। अनकी चर्चा करते हुओ कहते थे कि अस सूचनाके बारेमें खास तौर पर सुपिरटेंडेन्टके साथ वड़ा मतभेद हो गया कि केम्पमें हमारी जैसी कमेटी थी वैसी कमेटी हमें बनाने दी जाय। रामदासके साथ कहासुनी हो गओ। रामदासने कहा: आपको पता नहीं जेलमें क्या हो रहा है। कैदी जो करें सो सब जुर्म और कर्मचारियोंका कोओ कसूर ही नहीं। मेजर चिढ़ तो जरूर गया, पर बादमें असने वापूसे कहा: सारी वातका निवटारा हो जायगा। मेरी रामदासके साथ कड़ी बात हो गओ, मुझे माफ कीजिये। यह कहकर सब बातों पर पानी फेर दिया। फिर बोला: रामदास विलक्षल भोला लड़का है। सबका कहना मान लेता है।

वापू कहने लगे: यही अस लड़केका बड़ा गुण है। वह असी तरह गुजर करता रहा है और अीश्वर असी तरह असे निभाता रहेगा।

मेजर वात कर रहा था कि सब कर्नाटकियोंने अपवास छोड़ दिया। नरिगस बहन, पेरीन बहन, कमला बहन और मथुरादास आ पहुंचे। कहींसे गप्प लाये थे कि वाजिसरॉयका प्राजिवेट सेकेटरी वापूसे मिलने आया था।

वल्लभभाओं कहते लगे: तुमने अनसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे मुंह तो असे नहीं दीखते कि वाभिसरॉयके प्राअवेट सेकेटरीको यहां आना ही पड़े। ।पेरिन वहनका जोश देखकर आनंद होता था। वह हरिजनोंके वारेमें अक-दो सवाल पूछने आओ थीं; सो भी जेलमें हरिजनोंकी स्थितिके वारेमें। वैसे अन्हें क्या करना चाहिये, अस वारेमें अन्हें कोओ चर्चा नहीं करनी थी। अनुके लिओ कहा जा सकता है कि 'विष्लव अनुके जीवनका प्रधान अनुराग या। असमें और किसीके लिओ स्थान नहीं था। प्रेमके लिओ भी नहीं।' अनुहें जेलमें वापस जानेसे न अनुका पित रोके, न मां रोके।

रामदासका चेहरा वापूके हृदयमें अंकित हो गया था और आज सुबह रामदासके नाम जो लम्वा पत्र लिखा, अुसमें नीमूके २५-२-'३३ छोटे वच्चेकी मृत्यु पर लिखते हुओ मोझ सम्बन्धी विवेचन किया और अपनी हरिश्चन्द्र जैसी स्थिति वताकर जिस सवका करण चित्र खींचा। पत्र लिखनेके वाद भी घूमते वक्त अक दूसरी अुपमा याद आओ। वोले: मेजरको तो अुसके लिखे तिरस्कार है। वह अुसे मोला यानी मूढ़ समझता है और में कहता रहा कि वह भोला है, जिसी-लिखे मुझे अच्छा लगता है। अुस वेचारेको यह खयाल है कि मेरा वाप वहुत कुछ कर देगा। औरोंके दु:खसे दु:खी होनेवालोंको में क्या आख्वासन देता? मेरी स्थिति तो युधिष्ठिरकी-सी हो गयी थी। कौरव द्रीपदीके कपड़े खींच रहे थे, भीम चीखें मार रहा था, मगर युधिष्ठिर वेचारा चुपचाप देख रहा था। क्या करता?

नीलाके साथ रोज वार्ते होती ही रहती हैं। लड़केके पीछे भेख ले लो, आयाको वन्द कर दो, खर्च कम कर डालो, भीख मांगनी पड़े तो भीख मांगो और फिर तुम्हारा वच्चा भी भीख मांगेगा — अिन सब वातोंके लिओ 'हां' करती जाती थी और कहती जाती थी कि मुझे भेख लेने और अक बार कोओ वात गले अंतर जाय तो असके अनुसार चलनेमें संकोच नहीं होगा।

'सुधर्म' अखेबार कहता है कि १९३४ में हिन्दुस्तानके ग्रह अैसे हैं · कि अछूतोंको मंदिरोंमें ले जानेके सिलसिलेमें मारकाट होगी और सात करोड़ आदमी मारे जायंगे। पुलिस गोलीबार करेगी।

वापू वोले: ब्राह्मण नहीं मानेंगे तो मारपीट तो खूव होगी ही। आम्बेडकर ब्राह्मणेतर परिपदका अध्यक्ष हो गया है।

वल्लभभाथी कहने लगे: ब्राह्मणेतर भी मान जायं तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकते। पर ब्राह्मणेतरोंको भी अस्पृश्यता छोड़ना मुस्किल मालूम होता है।

सवेरे बहुतसे पत्र लिख डाले। मालवीयजीको पत्र लिखा। आनदी लेडी ठाकरसीके यहां ठहरी है। वहां असे सूर्यस्नान, किट-२६-२-'३३ स्नान और भोजनकी रोज विस्तृत सूचनाओं पत्र द्वारा जाती हैं। अन सूचनाओं पर अमल होता है या नहीं,

जिसकी जांच होती है और रोज सुबह रिपोर्ट आती है। आज रिववार है और हमारा दफ्तर बन्द है, असलिओ नीलाको बाहर चिट्ठी लेकर आनेको कहा था। वह वेचारी पैंदल आओ, चिट्ठी लाओ और दरवाजे पर देकर दरवाजेके सामने जवाबके लिओ अन्तजार करती हुओ तकली चलाती रही!

आज नीलाने आमके नीचे वैठकर शास्त्रीय ढंगसे भंगीकाम करनेके बारेमें लेख लिख दिया। कमलादेवी चट्टोपाध्याय आशी। २७-२-१३३ अस्पृत्यताके लिखे ही आया जा सकता है, यह कहलवाया था। मगर कोदण्डराव यह शर्त सुनाये विना ही अन्हें ले आये। अन्हें तो वापूसे अपने लड़केके वारेमें सलाह लेनी थी, पर आयी हुआको कैसे निकाला जा सकता था?

आज 'कॉनिकल' में आया है कि सरकारने कैंदियोंको १९३५ तक न छोड़नेका निश्चय किया है और गांधीजीको कमसे-कम तीन साल रखना है। ' बापू: देखो, में तो पांच साल कहता था न? ये तो दो कम हो गये। बल्लभभाओं बोले: आप तो कहावतके अस नंगेकी तरह कर रहे हैं।

असे किसीने कहा, अरे तेरे पीछे ववूल है। तो वह वोला, अच्छा है मुझे छाया हो गओ!

आज 'हरिने भजतां हजी कोओनी लाज" वहुत दिनों वाद गाया। प्रेमलदास कहां हो गये, कौन थे, यह वापूने पूछा। मगर मुझे पता नहीं था। हमें अपने भक्तों और किवयोंके अितिहासके वारेमें कितना अज्ञान होता है! यह भजन अत्यन्त मीठा है, असा वापूने कोओ दसवीं वार कहा होगा।

आज सवेरे . . . ने . . . के साथ हुआ वातें सुनाते हुओ वापूसे कहा कि अनके वड़े भाओने अस शर्त पर . . . को अपने २८-२-'३३ यहां आनेको कहा कि वे अछूत वन कर रहें। अन्होंने . अस ढंगसे अनके यहां रहनेसे साफ अनकार कर दिया।

वापू कहने लगे: यही ठीक है। घर्मका पालन करते हुओ वहुतेरी
मुसीवर्ते आयेंगी। कुटुम्बमें भाओ-भाओं वीच और वाप-वेटेके वीच में झगड़ा
कराने आया हूं, यह जो कहा जाता है सो सच वात है। मगर अससे आगे
आज मनुष्य खुद अपने अन्तरमें जो पीड़ा भोग रहा है असका क्या?
घर्मका पालन और किसी तरह कराना असंभव है। यह 'हरिजन'
लिखनेका काम भी मेरे लिखे अक प्रकारकी तालीम है। आज मंदिरके
वारेमें जो लेख लिखा, असे लिखते वक्त काफी विचार करना पड़ा।

. . के ब्रह्मचर्यत्रतके वारेमें नारणदासको लिखा: ". . . निश्चल रहेगा तो . . . वहन शांत हो जायगी । मेरा अचूक अनुभव है कि दोनोंमें से अंक अटल रहे और अिसका विश्वास दूसरे पक्षको हो जाय, तो दूसरा पक्ष शांत हो ही जाता है। जैसे हमारा प्यारेसे प्यारा आदमी मर जाय, तो भी अंक खास समय वाद असे भूला जा सकता है, वैसे ही अिस मोहकी वात है। असल वात यह है कि दोनोंमें थोड़ी वहुत कमजोरी होती है, अिसलिओ अंक दूसरेके सहारेकी जरूरत पड़ती है। असलमें यह सहारा नहीं है। अस तरह कोओ पार लग जाय, तो वह संयोग ही होगा। अंवा अंवेको कैसे रास्ता वता सकता है? दूवता डूवतेको कैसे वचा सकता है? विपयी विपयीको कैसे निविषय बना सकता है? अस तरह सीया हिसाव लगाया जा सकता है। "

शामको तेल मलते हुओ छगनलाल वोले: कुंभकोणममें मंदिर-प्रवेशकी सभाओं पर जी मनाही हुक्म लगाया गया है; असे भी नहीं तोड़ा जा सकता?

वापूने कहा: असे 'भी' का क्या मतलव? हमने अस्पृश्यताकी लड़ाओं में सिवनयभंगकी कहां छूट रखी है? और यह हुक्म तो वहां लागू किया गया है, जहां हजारों आदमी जमा होते हैं। वहां शांतिभंग होनेका सच्चा डर हो सकता है। और सनातनी तो अब गुण्डे रखते हैं, अन्हें फसाद करना है। हम अन्हें फसाद करनेका मौका क्यों दें? यह लड़ाओं अहिंसाकी है, असा अस अवसर पर तो हम खास तौर पर बता सकते हैं।

बाज रहनेके यार्डमें जाते समय जेलर पूछने लगाः आपको काम तो - बहुत रहता होगा?

१-३-'३३ वापू: हां, अखवार निकालना, पत्रोंका जवाव देना, लोगोंसे मिलना, अिसमें समय तो बहुत लगता ही है।

जेलर: विचार करनका भी समय नहीं मिलता होगा।

वार्ः सच है। मगर मेरी तमाम जिन्दगी श्रिसी तरह बीती है। मैंने काम करते-करते ही विचार किया है। विचार करनेके लिशे मैंने समय लिया हो, असा कभी हुआ ही नहीं। और मेरा खयाल है कि कोशी आदमी श्रिस तरह समय लेकर विचार करने बैठे, तो कोशी नये विचार नहीं सूझेंगे। मैं अपने लिशे तो कहूंगा कि मैं अक ही विचारके चक्करमें पड़ जायू।

यही विचार डंकन ग्रीनलीसको लिखे गये पत्रमें व्वनित होता या:

"नये आनेवालेको हमारा कार्यक्रम मुक्किल मालूम होता है। अस पृथ्वी पर करोड़ों लोग जैसा जीवन विताते हैं, वैसा ही वितानेकी हम कोशिश कर रहे हैं। वे लोग दिन भर कड़ा परिश्रम करते हैं। जिस समय अनके शरीर मेहनत-मजदूरी करते हैं, असी वक्त अन्हें विचार भी करना होता है। रोजका कार्यक्रम स्वाभाविक हो जाय, तो वह आनन्ददायक वन जाता है और गंभीर विचार करनेमें भी रुकावट नहीं डालता। परन्तु सभी तरहके विचार अपयोगी नहीं होते। जरूरत साफ विचार करनेकी है। वे तो सतत यज्ञसे यानी औरोंकी सेवाके लिंबे श्रम करनेसे ही पैदा हो सकते हैं।"

तेल मलवाते हुओ वापू वोले: आज चन्द्रमा सुन्दर दीखता है। असे तो हिलाल ही कहते होंगे न?

मैं: हिलाल तो दूजके चांदका नाम है न? हिलाले औद (औदका चांद) कहा जाता है।

वापू: अीदके हिलालकी तुरह तीजका हिलाल नहीं कह सकते? अस पर वल्लभभाशी वोलें: हलालका मतलव तो यही है न कि अक ही वारमें दो कर डालें? और सिक्खोंको झटकेका गोश्त चाहियें न? वापू और हम सब खिलखिलाकर हंसे।

नीला नागिनीकी जांच अभी तक हो रही है। काकासे मैंने कहा: वापूको बिस जीवनमें वहुतसी नापसन्द वातें करनी पड़ी हैं। 'छुटपनमें डॉक्टरीकी पढ़ाबी करनी थी, मगर जीतें प्राणियोंको चीरना पड़े, बिसलिओ भागे। यही काम — जीतेको चीरनेका — अन्हें आज अनिच्छासे करना पड़ रहा है। यह देखिये, नीलाकी जीते जी चीरफाड़ ही हो रही है न!

और सचमुच यही वात थी। असकी जिन्दगीके अकेके वाद अके तल खुलते जा रहे हैं। आज कहती है कि मुझ पर १५००० रु० का कर्ज हो गया है। यह कौन दे? लेकिन शायद महाराजा . . . दें तो दें!

... के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यके खयां लसे ही वापूने ' असके विवाहकी बात निकाली और नारणदासभाओं को र-३-'३३ सब्त अपाय करनेको कहा। ... के विचार जाने। ... को छूट जानेकी अंच्छा हो तो अंसा करनेकी स्वतंत्रता दी। और ... के वापको लिखा कि आपको पसंद न हो तो फिर आप ही जिम्मेदारी अठाना। नारणदासने दृढतासे काम लिया और ... को ठीक तरहसे रहनेको मजबूर किया। ... के वरतावसे अनके लिखे हमारा आदर वहुत ज्यादा वढ़ जाता है। वे दो-तीन सालसे रुके

हुओं हैं। अब भी ठहरनेको तैयार है। अछूत लड़कीसे द्यादी करनेमें आनाकानी नहीं है। अछूतोंपर गुजरनेवाले जुल्ममें शरीक होनेके लिस्ने यह
संबन्ध करनेकी अनकी तैयारी है। फिर भी कहीं वापूके हरिजन-कार्यको किस
विवाहसे घक्का न पहुंचे, सनातनी चिल्लाहट मचा कर लोगोंके सनमें
अम पैदा न कर दें, अस खयालसे शादीमें जल्दी न हो तो शायद अच्छा
होगा। अतिनी तटस्थतासे विचार करनेवाले वर बहुत कम पाये जाते हैं।
वापू अनके पत्रसे खुश हुओ। चौदह तारीखकी शादी तय हुओ है, असकी
खबर सबको दी। और अन सबको, . . . को और नारणदास तथा
. . . को अस विपयमें पत्र लिखे। तमाम पत्र पढ़कर मरी आंखें खुशीके
आंसूओंसे भर आओं। . . . के प्रति वापूका जो प्रेम अन पत्रोंमें छलक
रहा था असे देखा और योड़ी देरके लिसे यह खयाल हुआ कि और
हालत चाहे कुछ भी हो, फिर भी . . . के प्रति अतना प्रेम शायद वापूको
चौदह तारीखको . . . का विवाह करनेके लिसे छुड़वा दे तो आश्चर्य
नहीं होगा। असे में प्रेमका सेक चमत्कार मान्गा।

... को लिखा सो यथार्थ था: "तुमने आशातीत पारमायिक वृत्ति पैदा कर ली मालूम होती है, अिसलिओ मुझे विलकुल संकोच नहीं रहा। तुम्हारी वृत्ति सदा असी हो बनी रहे। तुम को भी मामूली जिम्मेदारी सिर पर नहीं ले रहे हो। तुम्हारे हाथमें दादाकी लाज है। हिन्दूघमें को कहों तो वह भी वहुत अंशों में है। तुम्हारा यह जीवन शोभास्पद बना, तो निन्दा करनेवाले भी स्तुति करने लगेंगे।"

यह लिखकर अनेक दोषोंवाली पर थोड़े गुणों वाली . . . के गुरु और मित्र बननेकी सीख दी। आखिरके दो वाक्य ध्यान देने लायक थे:

"मैं मौजूद न रहूं तो अिसका दुःख न मानना। मेरा शरीर यहां होगा, पर आत्मा तो तुम्हारे पास ही होगी। तुम दोनोंको देखा ही करेगी और तुम्हारी रखवाली करती रहेगी!"

हम सबको वापू यह आशीर्वाद दें तो कैसा रहे कि 'मेरी आत्मा नुम्हारी रखवाली करती रहेगी!' पर हम तो बहुत दफा यह रखवाली चाहते हैं, तब भी असे देख नहीं सकते। और यहां तो वापूने खद रखवाली करनेकी अपनी अिच्छा प्रगट की है। भला वापूकी कीनसी अभिलाषा पूरी नहीं हुआी?

नारणदासभाजी और . . को विवाहकी छोटी-छोटी वार्ते विस्तारसे लिखीं। घोती कौन दे, साड़ी कौन दे, वगैरा। और फिर . . वहनको लिखा: "सगे लड़केके व्याहमें जितना प्रेम अंडेलो, अतना असमें अंडेलना।
... को मां-वापकी कमी न मालूम हो, अस तरहका वरताव सव वहने करें।"

नारणदासभाशीके पत्रमें शादीकी सारी तफसील वारीकीसे वयान करके .. की तारीफ की। "... के पत्र मुझे मुग्ध करते हैं। जैसा लिखता है वैसा निकले, तो वह पूर्वजन्मके पुण्य लेकर ... के पास गया होना चाहिये। और ... का प्रेम भी अवर्णनीय होना चाहिये। असकी तालीम कैसी है!"

नीलांके अधिकाधिक तल खुलते चले जा रहे हैं। वह मंजूर करती है कि असने १५००० तकका कर्ज कर लिया है, और यह आशा भी रखती है कि शायद महाराजा चुका दें।

'टा अम्स आफ अिंडिया' का मैके आया। सदाकी भांति हरिजन कार्यका हाल पूछकर चला जा रहा था, मगर जाते-जाते यों ही अेक सवाल असने पूछा: जमनादासके वयानके वारेमें आपको कुछ कहना है?

वारू वोले: यह तो राजनैतिक वात हुओ न?

अस पर कहने लगा कि सच है। मगर जरा ठहर कर पूछा: रन्तु हम अजाजत ले लें, तब तो आप हमारे साथ वातें जरूर करेंगे न?

वापूने कहा: तो वात जरूर करूँगा। मगर मुझे तुम्हें मिली हुआी अजाजतकी जांच कर लेनी होगी। असे देखनेके वाद मुझे संतोष हो जाय भीर मुझे भी तुम्हारे साथ वात करनेकी छूट हो, तो फिर सिद्धांत और गितिके वारेमें में खुलकर वातें कर सकता हूं। आज तो मेरा मन कोरा है। लेकिन वन्धन अठ जानेके वाद मनमें सोये हुओ विचार फटाफट जाग मुठेंगे और हमला करेंगे।

मैके: आजकल आप चालू घटनाओं पर विचार नहीं करते?

वापू: टिम्वकटूमें वैठा हुआ अिन्सान जितना विचार करे, अससे त्यादा नहीं। मेरा मन ही असा यन्त्रकी तरह है कि जब में यह निश्चय कर लं कि अमुक चीजका विचार मुझे नहीं करना है, तो में विचार करनेमें असमर्थ हो जाता हं। तुम महादेवसे वर्तमान घटनाओं वारेमें रे विचार पूछो, तो वह भी नहीं कह सकते। क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता और अनकी में को अी चर्चा नहीं करता।

मैके: में तो असा नहीं कर सकता।

वापू वोले: मैं असा कर सकता हूं और असे अश्विरकी अक प्रद्भुत देन मानता हूं।

मैके: मगर अजाजत मिल जाय तो हरअक मामले पर चर्चा करेंगे न ?

वापूने कहा: वाहरकी वातोंकी जानकारी न होनेके कारण में व्योरेवार चर्चा नहीं कर सकता, मगर सिद्धांत और नीतिके वारेमें चर्चा करनेमें अड़चन न होगी।

बितनी वात करके यह आदमी गया, दसेक मिनटमें सारा तार टाबिप करके ले आया और वापूसे जंबवाया। वापूने शुरूके वाक्य रख दिये और कुछ महत्त्वपूर्ण सुवार कर दिये। बिस आदमीकी अीमानदारीके लिखे मेरे दिलमें बड़ा आदर पैदा हुआ। मैंने बिस आदमीमें हमेशा यही भावना देखी है कि 'कहीं मुझसे गांवीके साथ अन्याय न हो जाय।'

दूसरा मूखं रिपोर्टर खड़ा-खड़ा सुन रहा था। मैंने असे कहा: देखो, यह कैसी अच्छी कापी ले गया। जिस पर असने भी थोड़ासा पूछा: आप हरिजन कार्यमें लग गये हैं, धिसलिओ क्या यह सच है कि सदिनयभंगकी लड़ाओं अब नहीं रही?

वापू वोले: यह तो असी वात हुओ कि कोओ पूछे कि हिमालय कितना वड़ा है और फिर अक कहे २५००० फुट और दूसरा कहे २३००० फुट।

वह: आप कितने फुट वतायेंगे?

वापू: २९०००।

श्रितनेसे भागको भी पेश करनेमें वह कहीं गफलत न कर दे, श्रिसलिओं मैंने अससे सुधरवाया। मगर असने वह मैंके वाला भाग चुराकर भेज दिया हो तो!

मेरा भय सच निकला। असने वह भाग चुराया और मनमाने ढंगसे लिखकर भेज दिया। वापूने असे समझाया कि ३-३-'३३ अिसमें गंभीर भूलें हैं, पर असमें यह समझनेकी शक्ति नहीं थी। मेरे दुःख और चिड़की हद नहीं थी। वापू भी चिढ़ गये, मगर अन्होंने अपनी अपार क्षमासे अदार दृष्टि दिखाओ। अके-दो वाक्य असे अलहना देते हुओ वापूने कहे, सो स्नने लायक हैं:

शीरवरकी कृपा है कि मुझे अपने नम्न तरीकेसे दुनियाको कुछ नशी ही चीज देनी है। असे मैं जिस ढंगसे रख सकता हूं, अस ढंगसे और कोशी नहीं रख सकता। मगर अब कुछ करनेको नहीं रह जाता। जो विगड़ना या विगड़ चुका है। मगर भविष्यके लिखे अपने दफ्तरको खबर दे देना कि यहांसे जो कुछ भेजा जाय, असमें नमक-मिर्च न मिलायें। मेरे संदेश मैं जिन शब्दोंमें दूं, अन्हीं शब्दोंमें वे छापें या विलकुल न छापें। अे० पी० आशी० भी अस शर्त पर मेरे सन्देश लेना वन्द कर दे तो असकी मुझे परवाह नहीं। दुनियाको में जो

संदेश देना चाहता हूं, असके लिओ में किसी समाचारपत्रोंकी अजेन्सी पर आघार नहीं रखता।

नीलाकी चीरफाड़ (Vivisection) आज ज्यादा हुआ। वापू विलकुल निर्देय वनकर सवाल पूछते जा रहे थे और वह बेहया वनकर जवाव देती चली जा रही थी। वीचमें वापूने कहा: मुझे तुम्हारा विश्वास होता और में यह मानता होता कि तुम नादान और निर्दोप हो और मेरा तुम पर कावू है, तो अभी मैंने तुम्हें दो-चार चांटे रसीद कर दिये होते। मगर में जानता हूं कि तुम पर कोओ असर नहीं होता।

अौर भी स्तर खुले। वापू स्तव्य हो गये। अस स्त्रीकी कितनी वात सच मानी जाय, यह अक प्रश्न वन गया; और कहां तक अससे वहस की जाय, यह भी प्रश्न वन गया। असे तो वापूने कह दिया: तुममें जरा भी हिम्मत हो, तो लड़कोंसे कह दो कि मेरा जीवन मैला है, मैंने तुम्हें धोख़ा दिया है, मुझे कोशी मां न कहो। यह काम भी छोड़ दो। पापके प्रायश्चित्तके तौर पर अपनी पसन्दका काम भी छोड़ देना चाहिये। दुनियाको वता दो कि मैं तो हरिश्चन्द्रकी तरह विकनेको तैयार हूं। मुझे और मेरे लड़केको खरीदना हो तो खरीद लो। तव तुम्हारा हिन्दू धर्ममें आना भी कुछ सच्चा माना जा सकता है, नहीं तो यह सव मिथ्या है। शामको ठंडी आह भर कर वोले: अभी कल कितने ही जहरके प्याले पीने वाकी होंगे। कौन जानता है?

वल्लभभाओने ठीक कहा कि वापू जैसी आशा रखते हैं, वैसी काया-पलट तो असाधारण मनुष्यकी होती है। असके लिओ संस्कार चाहियें। यह वात सच है कि शिलाकी अहिल्या वन गओ, पर असके लिओ पहले अहिल्याकी शिला वननेकी जरूरत थी न? मनुष्य अपने पापसे जलकर पत्थर या कोयला हो जाय, तो वादमें असे किसी साधुके चरणस्पर्शसे हीरा वननेकी आशा रह सकती है, नहीं तो किसीका भी स्पर्श असका कुछ नहीं कर सकता।

आनन्दशंकर और सुन्दरम् आ पहुंचे। सुन्दरम्को, तो अपने तरीकेके अनुसार आिअनस्टाअन और दूसरे वड़े आदिमयोंके वारेमें वातें करनी थीं, अपने भापणोंके वारेमें और विद्यार्थियोंके हाथों चलनेवाली किसी हरिजन पाठशालाके वारेमें, जिसे कभी-कभी वे खुद भी देख लेते थे, वात करनी थी। आनन्दशंकरने दोनोंमें से अंक भी विलका अध्ययन नहीं किया था। सुन्दरम् कहते थे कि अन्हें अपने दिलका पता नहीं है। थोड़ी देरमें पंडितजीके साथ हो जाते हैं और थोड़ी देरमें वापूके साथ। फिर भी वापूने अन्हें घीरजसे सब कुछ

समझाया और आश्वासन दिया कि पंडितजीसे कहना कि अगर पहला विल पास हो सकता हो, तो दूसरे विलके लिओ खुद मुझे कोओ आग्रह नहीं। और जिस पर भी वे कप्ट करके आ जार्य तो बहुत अच्छा हो, ताकि बहुतसी अलझनें पैदा ही न हों।

जमनादासकी माफीके बाद आज सेतलवाड़को वहादुरी चढ़ी है और वे वापूको अपदेश देते हैं कि राजनीतिमें आपकी गित नहीं है। आप तो वैठे-वैठे यह भंगियोंके अद्धारका काम करते रहिये।

वल्लभभां बोले: आज राजाजी और देवदास आ रहे हैं। अन्हें कहना कि आप दिल्ली गये, असका वितना परिणाम जरूर हुआ ४-३-'३३ कि जमनादासने मार्भी मांगी, सेतलवाड़ने ये अपदेश-वचन प्रकाशित किये और दूसरे वक्तव्य भी अभी निकलेंगे।

मीरावहनको कैदीका फर्ज समझाया, कैदीके अधिकारकी बात कही: "पत्र लिखनेके हकका कैदी दावा नहीं कर सकते। अिसलिओ जब न लिखने दिया जाय, तो यह न समझा जाय कि कोशी चीज छीन ली गयी। धर्म जिसे साधारण जीवनमें अपना कर्तव्य कहता है, वह जेल-जीवनमें दूसरेका लगाया हुआ फर्ज हो जाता है या वैसा दीखता है। मगर हमारे लिओ तो यह कहना भी ठीक नहीं। अक तरहसे हम तो स्वेच्छासे कैदी वने हैं। अ़िसलिओं को भी रिआयत वापस ले ली जाय या अधिकारियों की मरजीके मुताविक असका नियमन किया जाय, तव हमें यह लगेगा ही नहीं कि हम पर कोशी दवाव पड़ा है। मैं असा हूं कि जरूरत पड़े तो तुम्हारे पत्रोंके विना काम चला सकता हूं। अिसी तरह तुम्हें अपने दिलको तैयार करना चाहिये और अिसमें सुख मानना चाहिये। अेक प्रकारसे तो हरअंक मनुष्य, जब असे ये चीजें नहीं मिलतीं, बिनके विना काम चला लेनेकी अपने आपको तालीम देता ही है। गीतायर्मका अनुयायी सुखपूर्वक, गीताकी भाषामें समतापूर्वक, अस तरह चीजोंके विना काम चलानेकी अपनेको तालीम देता है। गीताका सुख दु:खका विरोधी नहीं है। बिससे वह ज्यादा बूंची स्थिति है। गीताके भक्तके लिखे सुख-दुःव जैसी कोश्री चीज नहीं है। और अिस अवस्थामें पहुंचने पर हर्प-शोक, जय-अजय, लाभ-अलाभ कुछ नहीं रहता। हम अगर गीताकी शिक्षा पर अमल करना सीख लें, तो जेल-जीवन वड़ा लाभदायक है। क्योंकि वाहरसे जेलमें यह सब करना ज्यादा आसान है। वाहर तो हमें अनेक वातोंमें चुनाव करना पड़ता है। अिसलिओ हम हमेशा अपनी परीक्षा नहीं कर सकते। जेलमें

अरुचिकर प्रसंग वहुत आते हैं। हम समतापूर्वक अुन्हें सह् छेते हैं या नहीं ? अगर सह छें तो समझो कि जीत गये।"

शिवप्रसाद गुप्ताकी भयंकर वीमारीके समाचार आते रहते हैं। कल तो वापू कहते थे: शायद हमें अन्हें खोना पड़ेगा। आज अनके मंत्रीको (हिन्दीमें) लिखा: "शिवप्रसादसे कही कि अखवार पढ़ना छोड़ दे, गीता पढ़े या योगवासिष्ठ या रामायण — वालकांड या' अत्तरकांड पढ़े, अथवा सुकातका मृत्यु पर संवाद। जगतका चक्र भगवानके हाथमें छोड़ दे!"

वापूके मीरावहनके नाम लिखे पत्रके बुद्धरण परसे अंक विचार आता है। वापूके वारेमें कभी-कभी मुझे यह खयाल होता है कि • 'दु:खेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस् हः'का पालन करना वापूके लिखे भी वहुत कठिन होगा।

.. का पत्र आया। असमें यह लिखा था कि अब हमें असा लगता है कि हम अक वड़े अूचे शिखर परसे अतर गये हैं। और वच्चे हो जायं तो गरीवीका बत पालना भी मुश्किल हो जायगा। हम अक-दूसरेके प्रेममें गुंथ जायंगे और विश्वप्रेमकी शक्ति खो बैठेंगे। जिसलिओ हमने शादीका विचार छोड़ दिया है। जिस पत्रका पता लगने पर वापू कहने लगे: सच्चा, ... सच्चा है। असे वघाओका तार देना है।

मुझे यह जरूरतसे ज्यादा लगा । मैंने वापूसे कहा : मुझे पत्रमें सच्चाओकी छाप नहीं लगती ।

वापू चौंके। मुझसे पूछा, यह कैसे कहते हो?

मेंने कहा: में काफी विचारपूर्वक कह रहा हूं। मेरे खयालसे वच्चोंकी और दूसरी जो दलीलें दी गभी हैं, वे तो अन्हें शादीका निश्चय करनेसे पहले सूझनी चाहिये थीं। विवाहका विचार छोड़ देनेके और कभी सवल कारण हैं। चाहियें। वे जी चुरा कर वात कर रहे हैं।

वापूने कहा: मनुष्यके लिओ कभी कारण हो सकते हैं। मगर अन्तमें ओक कारण तो अस वारेमें असा हो सकता है, जिससे वे अस निर्णय पर पहुंचे।

मैंने कहा वह कारण यह नहीं हो सकता। अनके आश्रममें खलवली मची होगी, ... की वमिकयां भी गओ होंगी, अिसलिओ अब अनसे तिरस्कार सहन नहीं होता। मगर संभव है मैं अनके साथ अन्याय करता होआूं। असा हो तो अनसे माफी मांगनेको तैयार हूं।

वापू: तुम अन्हें पत्र लिखी।

अितनी चर्चाके परिणामस्वरूप वापूने अन्हें तार देनेका विचार तो छोड़ दिया। शामको काका अनका दो दिन वादका लिखा हुआ प्ररिपत्र लेकर आये। असमें नश्री ही बात थी। असमें आश्रममें श्रुयल-पुथल होनेकी साफ ध्विन है, और बातें भी हैं। और जब बापूके पत्रमें दोनोंके भाजी-बहनके तीर पर रहनेका निश्चय है, तब शिस पत्रमें है: "हम प्रयत्नवान रहेंगे। प्रयत्न शब्द हम जान-बूझकर शिस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मचर्य हमें अच्छा लगता है, मगर विवाहका तिरस्कार नहीं कर सकते।"

यह सब पढ़कर शामको बापू कहने लगे: महादेव जो अर्थ लगाता था, असके लिओ कारण जरूर है। मैं अब असे डाटकर पत्र लिखूंगा।

नीलाका मामला आज ज्यादा भयंकर और करण वन गया। असके वारेमें वार्ते करते हुओ वापू कहने लगे: बल्लभभाओ, आज आप मुझे हंसता देखेंगे, तो अपर-अपरसे ही देखेंगे। मेरा हृदय तो रो रहा है। अस लड़कीने तो सड़नेमें कोओ कसर नहीं रखी। मेरे खयालसे अव अतना सव जाहिर करके वह मुझसे तो कुछ छिपाती नहीं होगी। फिर भी मैंने अससे कहा: में तुम्हें संरक्षण नहीं दे सकता। तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। में लाचनर हूं। अभी मुझे यह भरोसा नहीं होता कि तुम जीवनकी गित वदल सकती हो। असिलिओ क्या करूं? फिर भी अपने पापोंकी खुली घोषणा करनेको तैयार हुओं है। मुझे लिखकर दिखा गओ। अब तो जो हो जाय सो ठीक।

मैंने कहा: आपके पास वह रोओ, मगर मेरे सामने वह लिखते-लिखते कओ वार पागलकी तरह हंसती थी। और मुझे अससे कहना पड़ा कि तुम्हारे वंगलोर पहुंचनेसे पहले तुम्हारे पागल हो जानेका तार आये तो मुझे आह्वर्य नहीं होगा।

वापू वोले: ठीक कहा। मुझे भी आश्चर्य नहीं होगा।

वल्लभभाशी कलकी तरह कहने लगे: वापू, यह तो काजलकी कोठरीमें हाथ डालनेकी वात है। वह नहीं सुधर सकती। असके लिशे संस्कार चाहिये।

वापू: अिसीलिओ तो मैंने अुसकी रक्षाकी जिम्मेदारी नहीं ली। मैंने अुससे कहा, आज तुम्हारा हाथ पकड़नेवाला भगवान है। आज तो तुम विक जानेकी स्थितिमें भी नहीं हो। सिर्फ तुम सारे लड़कोंको ठग रही हो। अुनके सामने अपनेको खोल दो और अुनसे माफी मांगो।

में स्तव्ध हुआ भी और नहीं भी हुआ, कारण यह अनुभव नया नहीं। और अतने पर भी अिस स्त्रीके प्रति तिरस्कार नहीं होता। असने जो कुछ किया वह औसा मानकर नहीं किया कि वह पाप है। यह मानकर किया कि यह सब हो सकता है। अगर वह यह समझ जाय कि असका जीवन पापमय है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि असके सुधरनेकी आशा नहीं। कुछ स्वभावोंके लिओ ज्ञान शक्ति है (Knowledge is power) और पिवत्रता ज्ञान है (Virtue is knowledge)—ये दोनों सच हैं। कुछके लिओ— 'जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः' जैसे स्वभाववालोंके लिओ— प्रवृत्तिके सिवाय और कोओ अपाय नहीं।

राजाजी और देवदास आये। राजाजीके साथ वापूने वहुत विनोद किया। द्रस्टियोंसे मंदिर खुलवाये जायें। मगर जहां वहुमत खुलवाना चाहे, वहां सनातनी अत्पात न करनेका वचन दें तो दूसरा विल वापस लिया जाय और पहला पास कराया जाय, यह राय राजाजीको वताओ। यह भी कहा कि असी वातको लेकर मथुरादास मालवीयजीके पास गये हैं। राजाजी और शंकरलाल यह मानते मालूम हुओ कि २४ तारीखको विलके पेश होनेकी ५० फी संदी संभावना है।

काकाकी वर्णाश्रम सम्बन्धी कल्पना और वापूकी कल्पनाके वीच काफी फर्क मालूम हुआ।

गोपालनसे वापू कहने लगे: 'टाअिंग्स'ने तुम्हारा लेख छापा और अपने संवाददाताका नहीं छापा, असिका कारण यह है कि तुम्हारा लेख मुझे बुरे रूपमें रखता है, जब कि मेरा लेख मुझे अच्छे रूपमें दिखाता है। और 'टाअिंग्स' मेरा मजाक अड़ानेका मौका कैसे छोड़ दे ? बात यह है कि मुझमें चीजोंको असरकारक ढंगसे रखनेकी शक्ति है। असिलिं जो मेरी अपनी भाषामें न हो, असे मेरा कहकर नहीं छापना चाहिये। यह स्वच्छ और सत्यमय विचार और आचारकी जिन्दगीभरकी आदतका परिणाम है।

... के पत्रोंके परस्पर विरोधी भाव और मजेदार भाषा पढ़कर वोले: मनुष्यको अच्छा लिखनेकी शक्ति मिल जाय, तो वह भी वड़ी खतरनाक चीज है। वह असका किस ढंगसे दुरुपयोग कर सकता है, यह हम देख रहे हैं।

नीलाकी भयंकरताके विचार आते रहते हैं, लेकिन असमें झूठ और घोखेवाजीके सिवाय और क्या भयंकर है? रूसका ५-३-'३३ चित्र खींचते हुओ हिन्डस लिखता है: "कहानीकी नायिका कालेजकी विद्यायिनी है। अपनी सखीको लिखते हुओ वह गमगीन होकर कहती है: 'अव हमारे बीच जरा भी प्रेम नहीं रहा, सिर्फ काम-सम्बन्च ही है। लड़कियां लड़कोंके साथ सप्ताहके लिओ, महीनेभरके लिओ या कभी-कभी तो ओक रातके लिओ ही आसानीसे संबंध जोड़ सकती है। जो असे शरीरसंबंधके सिवाय प्रेमके नाम पर किसी और वातकी अपेक्षा रखती हैं, अनकी पठित मूर्खके तीर पर हंसी होती है।"

"'मून ऑन दि राजिट' नामके अंक और अच्छृंखल अपन्यासमें टानिया नामकी नायिका बहुत थोड़े अरसेमें २२ शादियां करती है और अन्तमें निराश होकर आत्महत्या करनेकी कोशिश करती है। लेकिन अंतमें वह अंक गंबार और निर्दोप युवक किसानके निष्ठापूर्ण प्रेमसे मुक्ति प्राप्त करती है। . . अंक दूसरी नायिकाकी अंसी अज्जत अपनी सिखयोंमें हो गंभी है कि असने सब तरहकी नीति अनीतिको ताकमें रख दिया है और कोओं भी लड़का हाथ लग जाय तो असे वेश्याकी तरह स्वीकार कर लेती है" वगैरा वगैरा।

थिन वर्णनोंमें आश्री हुआ लड़िक्योंसे यह क्या भिन्न है? फर्क सिर्फ झूठका है। असलमें ये कहानियां यह वताना भूल जाती हैं कि असे जीवनमें अन्तमें झूठके सिवाय और कुछ आ ही नहीं सकता। जिन्दगीके अलग-अलग खाने नहीं हो सकते। वह अक अखंड वस्तु है। अक खानेका प्रकाश या अंघेरा दूसरे खानोंमें भी प्रकाश या अंघकार किये विना नहीं रहता।

जमनादासके वयानमें और अनके अमुक काम न करनेकी दी हुआ गारंटीमें जो 'वहादुरी' है, असकी 'सोशियल रिफार्मर' और 'कॉनिकल' वड़ाओ कर रहे हैं। वल्लभभाओ बोले: अब तो वहादुर कहलाना हो तो माफी मांगकर बाहर निकलो। यहां अन्दर पड़े रहोगे तो कायर मान लिये जाओगे।

जो चीज विचारा मेजर देख सकता है वह भी ये अखवार नहीं देख सकते कि अस वयानमें कितने ही अप्रस्तुत भाग हैं। सुल्हके वाद वहुतोंने लड़ाबीकी तैयारी की थी, तो वह जेलमें किम लिओ आया?

नीलाको हरिजनवाले शास्त्रीने किस तरह बचाया, यह बात अुल्लेखनीय है। अुसके नाम अक मनीआईर आया था। शास्त्री और ६-३-'३३ वह लंडी ठाकरसीके यहां वापस जा रहे थे। रास्तेमें डाकखाना आया। अुसे डाकियने कहा: आपका मनी-आईर है। तार तो पहले आ ही गया था। अुसने पहले मनीआईर नहीं लिया, मगर रास्तेमें खयाल आया कि लाओ, मनीआईर ले आशूं। वह पागलकी तरह खिलखिलाकर हंसी। शास्त्री चिढ़े। अिसलिओ अुन्होंने अुससे बात की।

शास्त्री बोले: तुमने अपना भूतकाल मिटा देनेका विचार कर लिया हो, तव तो भूतकालमें तुमसे संबंब रखनेवाले आदिमयोंसे भेंट स्वीकार नहीं की जा सकती। वह वोली: यह अरिवरकी तरफसे मदद नहीं हो सकती? जब मेरे पास अक भी पैसा नहीं, तब संकटमें अरिवरने ही अस तरह अचानक मदद न भेजी होगी?

शास्त्री: अस तरह पहले ही कदम पर तुम्हारे रास्तेमें लालच डालकर अश्विर क्या तुम्हारी परीक्षा नहीं करता होगा? अससे वह चेती और यह कहकर आगे वढ़ी कि यह रूपया हरगिज नहीं लिया जा सकता।

अंक नये हरिजन कार्यकर्ता और अंक दफ्तरके कारकूनके वीच संवाद:

स ः आप खादी हमेशा पहनते हैं?

ज ः नहीं, नियमित रूपसे नहीं कह सकता, क्योंकि कलकत्तेमें या तब स्वदेशी कपड़े पहनता था।

सः मगर आप अस काममें आकर लगे, अससे पहले आपको क्या वेतन मिलता था?

जिं टाटाके यहां ९०० रुपये मिलते थे। फिर वेतन और किमशन मिलाकर भी जितना ही मिलता था। मकान, मोटर वगैरा थे।

स०: तो वह सब छोड़कर आप यहां आये?

ज ः हां, आज सुन्रह् पत्र आया और दोपहरको अस्तीफा दे दिया।

स०: यह कैसा पागलपन है ? यह तो असी ही बात हुआ, जैसी आजकल बहुतसे लोग जेल चलें जाते हैं।

ज॰: नहीं, विलकुल भितना ज्यादा तो नहीं मानता, मगर कुछ तो जरूर है।

स॰: यहां कितना वेतन मिलेगा?

जं ः यहांके वेतनमें और वहांके वेतनमें कोओ मुकाबला नहीं। '

स०: तो भी कितना?

ज०: पचहत्तर।

स०: क्या वात कर रहे हैं? आप कुटुम्बका भरणपोषण किस त्तरह करेंगे?

जिं मेरे पास पिछली कमाश्रीसे पचास रुपया ब्याज आता है। दस-पांच रुपये और चाहियें, तो मैं महात्माजीसे मांग सकता हूं।

स०: ओहो, अपनी गांठसे अितना खर्च करके यह सेवा कर रहे हैं।
... मुझसे यह नहीं हो सकता। मुझे दस आदिमयोंका पेट भरना है।
मुझे तो दस र्पया ज्यादा मिल जाय तो असे छोड़ दूं।

हरिभाअू और राजभोज आ पहुंचे। अछूतोंको हिन्दुओं माना जाय तो फिर अन्हें किस वर्णमें गिना जाय, अिस विषयमें ७-३-'३३ चर्चा हुआ। वापू वोले: सभीका वर्ण शूद्र है, क्योंकि सव अपने वर्मसे गिर गये हैं। अिसलिओ हरिजन भी शूद्र माने जायेंगे। वादमें हरिजन जैसे काम करेंगे और अपनेको जो मनवाने लगेंगे, असी तरह माने जायेंगे। अगर तीन वर्ण अपना अभिमान नहीं छोड़ेंगे और अूच-नीचका भेद मानते ही रहेंगे, तो नतीजा यह होगा कि अनमें से बहुतसे अूचे माने जाने वन्द हो जायेंगे।

काकासाहव अपने शिक्षकके गुण हरअंक मामलेमें कैसे दिखाते हैं, धिसका अदाहरण। वापूने अस्पृश्यताका आन्दोलन अठाया है, अिसलिओं सिवनय आज्ञाभंग छोड़ दिया है, असी आलोचना करनेवालोंको काका घीरजसे समझाते हैं और कहते हैं: मान लीजिये आपने अहमदाबादका टिकट लिया और गाड़ीमें वैठ गये। तो आप जानेवाले तो अहमदाबाद ही हैं, मगर गाड़ीमें वैठनेके बाद आप रास्तेमें दूसरे कभी काम कर लें तो असमें क्या बुराओं है ? अलटे, यह तो अक पंथ दो काज हो गये कहा जायगा।

वापू आज दिल्लगीमें कहने लगे: सावरकरने अन्दमानमें कितने साल विताये?

हममें से किसीने कहा: चौदह।

वापू: ओहो, तव हमारा तो चीदहमें से अेक ही बीता है न? अभी तेरह वरस वाकी हैं।

मैंने कहा: तो यह भी तय है न कि बीश्वर हम सबको तेरह वर्ष जिलायेगा?

वापृ: अुसे हमें यहां रखना होगा तो जरूर जिलायेगा।

फिर बोले: वे लोग कुछ भी देनेवाले नहीं। अन लोगोंमें कुछ भी ज्यादा मांगनेकी ताकत नहीं। वे लोग हमें क्यों छोड़ें ? छोड़नेका को अभी कारण नहीं।

वापूने यह सूचना दी थी कि आश्रममें बड़ी अभ्रकी स्त्रियोंको अध्ययनकी आदत पड़े, अस दृष्टिसे भी अनके लिओ अंग्रेजी कक्षा ८-३-'३३ खोलना अच्छा है। अस विषयमें नारणदासभाशीको शंका हुआ कि यह तो विचारमें परिवर्तन माना जायगा। असके जवावमें वताया: "मेरे खयालसे आश्रममें रहनेवाली प्रौढ़ वहनें जो

कुछ सीखना चाहें, सो सीखने देना चाहिये। अन्हें पग-पग पर अपनी कमी खटकती है। असमें भी हमारी परिस्थितिमें अग्रेजीकी कमी ज्यादा खटकती है। गणितके विना काम चल सकता है, गुजराती जैसी तैसी चल सकती है, मगर अंग्रेजी न आनेके कारण वे परेशान रहती हैं। अंग्रेजोंके साथ हमारा परिचय रहेगा ही — रहना चाहिये। अंग्रेजी भाषाके साथ भी रहेगा। असिलिओ अन्हें यह खयाल होता है कि थोड़ीसी भी अंग्रेजी जान लें, तो असका तुरंत अपयोग किया जा सकता है। यह दलील विलक्ष ठीक हो सो वात नहीं। मगर असमें अपर कहे अनुसार तथ्य है, असिलिओ यह लुभानेवाली वन जाती है। अंग्रेजी सीखनेमें सबमें तो है ही नहीं। और कुछ सीखनेमें मन न लगे तो अग्रेजी सिखाकर भी हम वहनोंको अध्ययनशील वना दें यह अच्छा ही है। मुझे लगता है कि प्रौढ़ वहनें किसी भी तरह विद्यार्थी जीवन विताने लगें तो अच्छा है, ज्ञान प्राप्त करें तो यह भी अच्छा है। असिलिओ मैं मानता हूं कि जो पुरानी वहन चाहे, असके लिओ हमारी शक्तिके अनुसार अंग्रेजी सीखनेकी सहल्यित हमें कर ही देनी चाहिये।"

'असके सिवाय लक्ष्मीके वारेमें लम्वा पत्र लिखा। असमें लक्ष्मीके विवाहके औचित्यके वारेमें लिखा और यह वताया कि अस विवाहका अस आन्दोलनके साथ संवंव नहीं।

सवेरे मूर्ति नामका लड़का आया। असी जेलमें था। यहांसे छूटकर बम्बआ गया। वंबनीसे यहां वापूसे सलाह लेने आया था। वातें करनेका श्रभूर नहीं था। चाहे जैसे वोलता था। असे वापूने कहा: में तुम्हें कैसे सलाह दे सकता हूं? तुम मुझे यह न कहो कि वंबनीमें या और कहीं आन्दोलन खतम हो गया है। असके साथ मेरा संबंध नहीं। यह हकीकत सच हो तो भी में कैसे मानू? मेरे लिखे मेरी स्त्री पतिवता है। कोओ मुझसे आकर यह कहे कि वह व्यभिचारिणी है तो में कैसे मानूं? में तो जब तक अपनी आंखसे न देख लूं, तब तक असे सीता, साबित्री और दमयंतीके बराबर ही पवित्र समझूंगा। मगर तुम्हें विश्वास न रहा हो, तुममें लड़नेकी ताकत न रही हो और यह लड़ाओ चलाना तुम्हें ठीक न लगता हो, तो तुम असे छोड़ दो।

अस्पृत्यताके वारेमें असने पूछा: यह अस्पृत्यता आजकी तो है नहीं। यह तो सही है न कि वह प्राचीन है?

वापू: नहीं, वह अर्वाचीन है। मैं असे प्राचीन नहीं मानता। अगर यह साबित हो जाय कि वह हिन्दूधर्मका अंग है, तो अस हिन्दूधर्मको छोड़ देनेमें मुझे अेक क्षण भी देर नहीं लगेगी। अगर अस्पृत्यता हिन्दूधर्मका अंग हो, तो अंसे सड़े हुओ धर्मके लिये में प्राण देनेको तैयार न होझूं। में तो सुद्ध सनातन धर्मके लिये प्राण त्याग करनेको तैयार हुआ हूं।

'हरिजन' के गुजराती संस्करणके लिओ पटवर्घन कल ही कलेक्टरके पास गये और डिक्लेरेशन दे आये।

वापू कहने लगे: यहां 'सर्वेन्टों' (भारत सेवक समाजके सदस्यों) की जितनी प्रतिष्ठा है कि सरकार मानती है कि ये लोग कानूनके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, और असा हो जाय और वन्द करनेको कहेंगे तो वन्द कर देंगे। जिस साखके कारण हमें जितनी आसानी रहती है।

काकाने. . . और . . . के वारे में विलेपालें में अड़नेवाली गणोंके वारे में पूछा। यहां होनेवाले पत्रव्यवहारसे में जितना जानता था, अतना वताया। कार्यकर्ताके वारे में किसीको अंगुली अठानेको मिले, यह अितनी खतरनाक वात है कि मनुष्यको सौ वार चेतकर सार्वजनिक काम में पड़ना चाहिये। 'सेवाध मंः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः' यह सोनेकी मुहर जैसा वचन है। अिसे कभी वार सुना होगा। मगर अिसका रहस्य जब असे और . . . जैसोंके अदाहरण सुनते हैं, तभी अच्छी तरह मालूम होता है। आज ही 'हरिजन'के लिओ कार्यकर्ताओं की योग्यनाओं पर अक महत्त्वपूर्ण लेख हैं लिखा।

आज नारणदासभाओं के नाम अंक महत्त्वका पत्र लिखवाया। ... की और दूसरों की वीमारी की चर्चा करते हुओ रोगियों के ९-३-'३३ लिओ आश्रम छोड़ना आदर्श बताया। असके सिवाय परशुराम या जिस किसी के साय निभाव न हो सके, असे तलाक दे सकते हैं, यह सूचना देते हुओ तलाक की आजादी और धर्मके बारेमें अंक छोटासा तत्त्वज्ञानसे भरा हुआ प्रवचन लिखा। आश्रमवासी और आश्रमके बीच पति-पत्नी का सबंध बताया और खास हालतों में तलाक की स्वतंत्रताकी अस संबंधके बारेमें कल्पना की!

सुवह ही सुवह 'हरिजनवन्यु' — त्रिवेदीजीका दिया हुआ नाम — के लिखे तीन कालमके दो लेख लिख डाले। यह कहते थे कि अितना देना पड़ेगा तो दे सकूंगा, अससे ज्यादा नहीं दे सकूंगा। थकावट काफी था गयी थी।

महत्त्वके पत्र लिखवाये। अस्टि अिडियन असोसियंशन (वंगाल) को वंगालके समझौतेके वारेमें, मिरजाको नीलाके विषयमें तथा मेरी और इंकनको श्रमजीवन और तालीमके वारेमें लम्बे पत्र लिखवाये।

<sup>\*</sup> देखिये 'हरिजन', भाग १, अंक ५।

वासुकाका जोशी आये। वे कह गये कि आप जल्दवाजीसे काम न लें, तो हम आपके साथ ही हैं। केलकर आपको गालियां दे और आपकी आलो-चना करें, यह हमें पसन्द नहीं। असकी अक भी वात हमारे गले नहीं अतरती।

वैकुण्ठ महेता आये। अन्होंने अस्पृश्यता-निवारणका काम करनवाले कार्यकर्ताओं के लेनेकी प्रतिज्ञाकी वात की। वापू वोले: वैतिनिक और सारा समय काम करनेवालों के लिखे प्रतिज्ञा जरूरी है। यह आन्दोलन खूव चले और हमारे मातहत पचास हजार काम करनेवाले हों, तो भी असी प्रतिज्ञा न रखें तो आन्दोलन चूर-चूर हो जाय। दूसरे, मनुष्य जब तक अके ही कामसे वंघा हुआ न हो, तब तक वह असके साथ पूरा न्याय नहीं कर सकता।

वैकुण्ठ वोले: कितने ही सालों तक असा ही किया है, मूगर वादमें लगा कि देशमें होनेवाले कामकाजसे अस तरह अलग रहकर वैठनेसे कैसे काम चल सकता है? असलिओ सब बातोंमें भरसक भाग लेता हूं।

वापू: यह ठीक है। जिसके लिओ तो मनुष्यको अपने आदर्शके अनुकूल काम ढूंढ रखना चाहिये और असा करना चाहिये कि वह अस आदर्शके अनुकूल ही वदला जा सके। वैसे अस प्रतिज्ञामें जो 'राजनैतिक मामलोंमें' शब्द हैं, अनका संकुचित अर्थ न करना। अनका अर्थ तो सिर्फ सविनयभंग ही है। देवघर और कुंजरू क्या राजनैतिक मामलोंमें भाग नहीं लेते? फिर भी वे लोग जिस प्रवृत्तिमें भाग लेते हैं न? हमन जिस प्रतिज्ञामें ये शब्द जिस अर्थमें जिस्तेमाल किये हैं कि हमारे कार्यकर्ता छिपा काम करनेवाले न हों या जेल जानेके काममें न लगे हों।

फिर सांप्रदायिक कामके वारेमें पूछने पर कहा: आर्यसमाजी और ब्राह्म-समाजी प्रचार कार्य भले ही करें। मगर मंदिर-प्रवेशमें भाग न लें। और हमारे कार्यकर्ता अीसाअयों और मुसलमानोंके खिलाफ शुद्धिके आन्दोलनमें भी नहीं पड़ सकते। यह वात अस प्रतिज्ञामें जरूर है।

अनसूयावहन और शंकरलाल आये। मिलोंमें डेढ़ लाख गां पड़ी हैं, पचास हजार गांठें व्यापारियोंके यहां पड़ी हैं, जापानका माल आकर जमा होता ही जाता है और मिलोंके वन्द होनेका समय आ रहा है। असा कहा जाता है कि पहली अप्रैलको संकटकी स्थिति (crisis) पैदा होनेवाली है।

वापू वोले: कुछ भी करो, मगर मजदूरोंको निराधार स्थितिमें न रखना। मजदूरोंकी यह हालत न होनी चाहिये कि मिलें न हों तो वे भूकों मर जायं। में जानता हूं कि अन्हें कातनेको नहीं दिया जा सकता, न बुननेको दिया जा सकता है। अनके लिओ काम तलाश करना चाहिये। यहां बैठा हुआ में तुम्हें ज्यादा रास्ता नहीं वता सकता। मैंने तो अपनी राय बताओं है।

आज सुवह छगनलाल जोशीके लिखे वापूको विषय मिल गया वा। अुन्होंने कहा: अक्षर अभी सुघर नहीं रहे हैं। योड़ी-थोड़ी मेहनत कर रहा हूं। अन्हें जवाब देते हुओ वापू वोछे: १०-३-'३३ थोड़ी मेहनतसे कैसे काम चलेगा? तुम्हारी सजा कितनी हैं ? जितना ज्ञान प्राप्त किया जा सके, अतुना कर लो। मुझे तो पांच वरस रहना है, मगर तुम यहां वापस नहीं आ सकते। मुझे पांच वरस रहना है, क्योंकि मैं होरको जानता हूं, होर मुझे जानता है। होर जानता है कि मैं वाहर निकलूंगा, तो लोग मेरी वात सुनने ही वाले हैं। अगर लोग मेरी न सुनें, तो हरिजन कार्यमें भी कहां सुननेवाले थे? मगर में तो विस्वासी और आशावादी ठहरा। काम शुरू किया तव खयाल था कि अिसमें बहुत मुक्किल नहीं होगी और सपाटेसे हो जायगा। मगर अब देखता हूं कि अिस काममें भी सरकार काफी रुकावट डाल सकती है। अगर हिन्दू-मुसलमानों जैसी ही स्थिति सनातनी और सुधारकोंके बीच सरकार पैदा कर दे, तो फिर देशको अिससे भी पार होना पड़ेगा। मगर अिसमें हम क्या करें ? जिसने यह काम शुरू करवाया है, वह अीरवर जानता है। अीश्वरको खून-खरावी करानी होगी तो वह भी करायेगा।

नरहरिने अक लम्वा पत्र लिखकर वताया या कि "आवादीके वढ़ने पर रोक लगानेके दो अपायोंमें से ब्रह्मचर्यका अपाय सामान्य बहुजन समाजके व्तेके वाहर लगता है और कृत्रिम ढंगसे संतित-निरोधका अपाय भयंकर और हानिकारक मालूम होता है। तव क्या किया जाय?

अुन्हें जवाव दिया:

"जिसकी असी श्रद्धा जम जाय कि असका अपाय केवल ब्रह्मचर्य ही है और दूसरा है ही नहीं, वह असीके अपाय ढूंढेगा कि ब्रह्मचर्य कैसे सिख हो सकता है। असा समझकर कि यह सही चीज है, वह यह विश्वास रखें कि लोग किसी दिन असका वड़े पैमाने पर अपयोग करेंगे ही और अपनी खोज जारी रखें। साथ ही साथ यह विश्वास भी मजवूत होना ही चाहिये कि कृत्रिम अपायोंमें पग-पग पर खतरा है और अनसे अनीति ही वढ़ती है। मगर हम यह मान लें कि ब्रह्मचर्यके वड़े पैमाने पर व्यापक होनेसे पहले लोगोंको दुःख अठाना पड़ेगा। असमें मुझे को अनिप्ट नहीं दिखाओं देता। जैसे अक वैसे ही अनेक जैसा करेंगे वैसा पायेंगे। मगर अश्वर

दयालु है। जिसे हम असकी सजा मानते हैं, असमें भी असकी दया भरी रहती है। जहां सन्तानकी अत्पत्ति ज्यादा होगी, वहां मृत्युका प्रमाण भी असके अनुसार ही होगा। अस प्रकार कुल मिलाकर मनुष्यका जगत दीर्घकाल तक चलता रहेगा। यह सच है कि असे जीवनमें बहुत रस नहीं हो सकता। और अुसमें रस न हो यही अच्छा है। यह ज्ञान भी लोगोंको त्रह्मचर्यको तरफ ले जायेगा। क्योंकि थोड़े ही अनुभवसे यह देखा जा सकता है कि ब्रह्मचर्यके स्वाभाविक हो जानेमें जितना आनंद भरा है, अुतना भोगमें तो है ही नहीं। दुनियाका तंत्र सुव्यवस्थित चलनेके लिओ ओश्वरके दूसरे कानूनोंको भी मानना ही पड़ता हैं न? वह कानून यह है कि किसी भी म्नुष्यको अंदरपोपणके सिवा कुछ भी लेनेका अधिकार नहीं है। यह नियम सब पालें तो ब्रह्मचयेका पूरा पालन न होने पर भी भूखों मरना संभव नहीं। शारीरिक श्रमका अत केवल किसानके रूपमें मजदूरी करनेमें ही नहीं हो जाता। हरअक किसानको अपने हाय-पैरों और खास कर हाथोंका अपयोग र करना ही चाहिये। जिस देशमें खेतीके साथ ही दूसरे गृहअुद्योग नहीं चलते, वहां किसान लगभग पशु जैसे वन जाते हैं। पशुकी सोहबत जितनी जरूरी है, अुतनी ही आजारोंकी भी है। और अगर मनुष्य दस्तकारी सीख ले, तो असकी औलाद वढ़ती रहे तो भी सवको पट भर रोटी, तन ढंकनेको कपड़ा और गरमी-सरदीसे वचने लायक मकानके रूपमें रक्षण मिल जायगा। आजकल में वर्णधर्मके जिस अर्थका विकास कर रहा हूं, अुसे ध्यानमें रखना।"

मयुरादास मालवीयजीसे मिल आये। मालवीयजीको पहले विलका महत्त्व समझमें नहीं आता। वे तो हरिजनोंको दीक्षा देकर शैव-वैष्णव बृनाने और असके वाद मंदिर खोलनेके सपने देखते मालूम होते हैं। यह वात पंडितजीके ध्यानमें वैठती नहीं लगती कि मौजूदा कानून असा है कि शैव और वैष्णव वना दिये जायं तो भी सवर्ण अन लोगोंको मंदिरोंमें नहीं घुसने देंगे।

लक्ष्मण शास्त्री अंक श्रुतिमें से असा वचन लाये, जिसमें से असी विधि निकलती है कि चांडालको छुआ जाय, असके साथ वैठा जाय और असके साथ खाया जाय। अनके अपने लेखका खास मुद्दा यही है। मगर आजकल शास्त्रियोंको अन शास्त्रोंके अर्थकी भी क्या पड़ी है? जैसे अमरीकामें लोग गुलामीकी प्रथाके लिखे वाजिवलसे भी आधार ढूंढते थे, वैसे ये लोग अस्पृत्यताके लिखे आधार ढूंढते जा रहे हैं। सनातन धर्मकी अंक पत्रिका कहती है कि, 'यमराज पूछेंगे कि तूने कितने नंगोंको कपड़ा पहनाया? तव सनातनी कहेगा कि मैंने वहुतोंको पहनाया। मगर सुधारक कहेगा कि मैंने तो स्वराज्यके नाम पर विदेशी वस्त्र जलाये!'

लक्ष्मण शास्त्रीके साथ अनके लेखोंकी चर्चा करते-करते अनमें वापूने अपयोगी सुधार सुझाये।

आज भी महत्त्वपूर्ण पत्र लिखे। . . के आ जानेके बाद और असके वचनभंगके आरोप पर से अंक . . . को, ११-३-'३३ दूसरा आठ-नी पन्नेका वड़ा पत्र मीरावहनको और तीसरा वाको लिखा।

... को लिखा गया पत्र वापू ही लिख सकते हैं। अन्हें या ... को दोनोंमें से अंकको भी झूठा कहनेसे वापू अिनकार करते हैं और कहते हैं कि दोनों सच्चे होंगे। मगर दोनों सच्चे हों, तो दोनों अतने ही झूठे भी तो हुओ न! अिस तरह प्रेमियोंके कलहमें वापूको काजी वनना पड़ता है। मीराके नामके पत्रमें मिताहारके वारेमें कितनी ही सचाअियां अद्भुत ढंगसे कही हैं। चश्मेके विना आंखें सुधारनेके वारेमें अंक अमरीकन पुस्तकमें अंक वाक्य है: 'झूठ वोलनेका आंखों पर असर होता है।' अस पर सुन्दर भाष्य किया है। हरअंक प्रकारकी सत्यविमुखताका शरीर, वाणी और मन पर असर हुओ विना थोड़े ही रहता है?

जानेवाली डाकमें दो अद्भुत पत्र थे। अंक नीलाका और दूसरा जवाहरलालका। नीलासे सत्य कहलवा लिया। जव यह स्त्री जिन्दगीमें जो परिवर्तन कर रही है, वह आश्चर्यमें डालनेवाला है। असने अपना अिकरार वंगलोरके अखवारोंको दिया। पर छापनेवाले अिनकार करते हैं। अिसलिओं अे० पी० आजी० को भेजा! अपनी घरकी मालिकनके सामने सच्चा हाल जाहिर कर दिया। असने माफी दे दी। वादमें यह स्त्री तुरंत ढेड़ोंके मुहल्लेमें रहने चली गंजी। ढेड़ोंने असे मंदिरमें आसरा दिया और वहां जाकर वह अपने लड़केके साथ सुखसे सोजी! अस वच्चेको असकी गैरमौजूदगीमें असकी कंगाल आयाने जो मार मारी, असका वर्णन रुलानेवाला है। आज तो असके मुंहमें सत्य और शृद्धि विडंबनारूप मालूम होती है, मगर सच सावित हो तो यही कहा जायगा न कि शिलाकी अहिल्या बन गंजी! जिस स्त्रीने आज तक अतनी वेहयाजीसे जीवन विताया है, असमें आज अपने आपको खोल देनेकी हिम्मत हो सकती है। सगर अस वच्चेका कसे अनुभव हो रहे हैं!

रातको वापू कहने लगे: अिस स्त्रीको हम लम्बे अरसे तक अिस तरह नहीं रहने देंगे। असका अिकरार अे० पी० आभी० भी न छापे, तो हम छापेंगे और अस पर लेख लिखेंगे। सेवकोंकी शुद्धिके वारेमें लेख लिखा, तव वह घ्यानमें तो थी ही।

. मूलचन्दने पूछा कि क्या हाथ-पैरोंसे काम करनेवाला ही श्रमजीवी मनुष्य कहलाता है और दिमागसे काम करनेवाला नहीं कहला सकता? वापूने असे लिखा:

"हाय और पैरका श्रम ही सच्चा श्रम है, और हाथ-पैरोंसे मजदूरी करके ही आजीविका प्राप्त करनी चाहिये। मानसिक और वौद्धिक शक्तिका अपयोग समाजसेवाके लिखे ही करना चाहिये। हम हाथ-पैर न हिलायें तो क्या वृद्धिसे खेती करेंगे? आग लगी हो तो क्या काव्यरचना करके आग वृद्धायेंगे?

"'योगः कर्मसु कौशलम्' यह सच्ची वात है। शरीर और मनके कामका सुन्दर योग साधना चाहिये। मुसोलिनी लुहारका लड़का था। घर पर असने घोर परिश्रम किया था। जवानीमें अक कारखानेमें औंट लेकर १२० वार दो दो मंजिल चढ़नेकी मजदूरी की थी और ११ वार जेलमें गया था। मगर यही असके लिओ वड़ी तालीम हो गओ। अस मजदूरीके दरिमयान असका मन सो नहीं रहा था। अगर मन सो रहा होता, तो अस तरह तो करोड़ों मजदूर औंटें ढोते हैं और लाखों किसान खेती करते हैं, मगर अससे वे दुनियामें किसी भी तरहकी कोओ छाप थोड़े ही छोड़ जाते हैं?"

वाके नाम पत्र लिखा। असमें दो-तीन वाक्य जिक्र करने लायक थे: "हरिलालकी क्यों चिन्ता करती है? वह पत्र नहीं लिखता। असका शराबीपन् अश्विरको मंजूर है, तो हम क्या करेंगे? अश्विरको असे जब सुधारना होगा, तब सुधारेगा।"

अगर हरिलालका शरावीपन अश्विरको मंजूर हो, तो सनातिनयोंकी जड़ता अश्विरको मंजूर नहीं होगी? तो फिर असके लिओ अनशन क्यों? यह पहेली पैदा होती है। असे वापूके सामने रखनेका मन होता है।

जवाहरलालका पत्र अंक नमूनेदार हीरे जैसा है। स्वतंत्र मिजाजका, देशाभिमानसे छलकता हुआ, अंग्रेजी शिक्षाके अत्तम तत्त्वोंको हजम किये वैठा हुआ युवक अनके पत्रकी हर पंक्तिमें वोल रहा है। अनके पत्रमें व्यक्तियों और संस्थाओंके वारेमें मुक्त और मौलिक आलोचना पग-पग पर दिखाओं देती है। अनके स्वतंत्र विचारोंके दो विद्या नमूने देखिये:

(१) हम कोओ सहिष्णु हैं, यह वात ही गलत है। दूसरोंकी असी वातके प्रति, जिसे हम विलकुल महत्त्वहीन मानते हैं, हम सहिष्णु रहते हैं, और असे

गुण समझते हैं। वैसे जो आदमी आकामक असहिष्णुतासे भरा हुआ नहीं होता, वह अस शिक्षककी तरह है जो मारता भी नहीं और पढ़ाता भी नहीं।

मगर लिसमें अर्च सत्य है। वुरेके प्रति, अनिष्टके प्रति मनुष्यको हमेशा असिहण्णुता होनी ही चाहिये। नहीं तो असकी प्रगति रुक जाती है। पर वापू जैसे ही विरले मनुष्य वुराओको सहन न करते हुओ भी बुरा करनेवाले मनुष्योंको सहन कर सकते हैं।

(२) वुद्धि स्थापित स्वार्थोंके साथ हाथमें हाथ मिला कर चलती है।

शिसके समर्थनमें जॉन स्टुअर्ट मिलकी 'लिवर्टी' में से वाक्य अद्यृत किया है। बात यह है कि मनुष्य अपने स्वार्थसे शितना अंघा वन जाता है कि वह यह नहीं देखता कि औरों पर क्या वीतती है। सुघारक दोनोंको जाग्रत करता है। और अंक जाग्रत न हो तो दूसरा वादमें असके नीचे सुरंग लगाकर असे जाग्रत करता है।

आज सवेरे मैंने वापूसे पूछा: वर्णका अर्थ घंघा हो और आनुवंशिक गुणोंकी रक्षाके लिओ वापका पेशा लड़का करे तभी वर्ण १२-३-'३३ कायम रखा जा सकता हो, तो आनुवंशिक गुण कायम रखनेके लिओ क्या असे असी वर्णमें विवाह करनेकी जरूरत नहीं ? ब्राह्मणका लड़का बढ़ औकी लड़की से विवाह करेगा, तो ब्राह्मणके गुण संतानमें कायम रखे जा सकेंगे या ब्राह्मणोसे विवाह करेगा तो रखे जा सकेंगे ?

वापू: वाह्मणका लड़का वाह्मणका ही धंघा करे और वढ़शीका लड़का वढ़शीका करे। वह विवाह किससे करे अससे सरोकार नहीं।

में: मान लें कि घंघा तो वह वही करेगा, परन्तु अक ही वर्णमें विवाह करें तो घंघेकी शक्तियों और खासियतोंकी ज्यादा रक्षा होगी न?

वापू: हां, कोश्री करोड़ों थोड़े ही अपने वर्णमें से निकलकर वाहर विवाह करेंगे? मगर जो वाहर निकल कर विवाह करें, वे अधर्म कर रहे हैं, यह न मानना चाहिये। अधर्म वर्णका काम छोड़नेमें हैं, वर्णसे वाहर निकलकर विवाह करनेमें नहीं।

में: तब आप खितना तो मानेंगे कि अपने-अपने वर्णमें विवाह करना वर्णसे वाहर विवाह करनेसे अधिक अिष्ट हैं?

वापू: हां, यह ठीक है।

कल रातको तेल मलवाते मलवाते वोले: तीसरे अध्यायमें 'यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतिन्द्रतः' और 'संकरस्य च कर्ता स्याम् अपहन्यामिमाः प्रजाः' जो कहा है, असमें वर्णका और संकरका जो अर्थ में करता हूं वह आ जाता है। 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः' में भी यही भाव है। अपने कर्मका त्याग ही संकर है। मनुस्मृतिमें यह वताया है कि संकर तीन कारणोंसे होता है। अनमें से अपने विहित कर्मका त्याग भी अक कारण वताया गया है। लक्ष्मण ज्ञास्त्री भी कहते थे कि यह वतानेवाले कथीं श्लोक भागवतमें हैं।

विदेशी पत्रोंमें मार्गरेटके प्रेमभरे पत्र आते हैं, तो अफीके ज्ञानभित्तसे छलकते पत्र आते हैं। भक्तको शुद्ध असिलिओ होना चाहिये कि भगवान असे निमित्त बनाकर असके द्वारा काम लेना चाहते हैं। यह भाव अफी अद्भुत डंगसे बता रही है। अपने जीवनके बड़ेसे बड़े अनुरागका असने वापूके लिओ स्याग किया है। असका पत्र देखिये:

"में आपको प्रार्थना, तपस्या और आत्मशुद्धिके द्वारा ही मदद देनेकी कोशिश कर सकती हूं। कल ही मेरी जो परीक्षा हुआ, अससे मुझे आनन्द हुआ। मैंने पढ़ा कि अ० अम० अगले हफ्ते वेसेलमें नाटकमें भाग लेनेवाला है। पहली ही वार हृदयमें कुछ भी दुःख अनुभव किये विना मैंने असका नाम पढ़ा और तुरन्त ही तय कर डाला कि मैं नहीं जाआंगी। मगर अससे फिर मिलनेकी मेरे मनकी गहराओमें, मुझे मालूम न होते हुओ भी, अभी भी कोओ अिच्छा रही होगी, तो आपकी खातिर में असे कुर्वान कर दूंगी। वापूजी, अन चिन्ताके दिनोमें मुझे लगता है कि मैं दूसरी ही स्त्री वन गओ हूं। अश्वित्रका अपकार मानती हूं कि आपकी अग्विपरीक्षामें मुझे वह अणुके वरावर भी भाग लेने देता है। मैं अन सारे प्रसंगोंमें शांत और स्वस्थ रही हूं; असिलिओ कि आध्यात्मिक दृष्टिसे आप मुझे अपनी लकड़ी वनायें तो मैं न डिगूं।"

अस स्त्रीके जीवनमें वापूने कितना वड़ा परिवर्तन किया है, असकी गवाही असका असी हपतेमें आया हुआ दूसरा पत्र देता है। असका अक वारका प्रेमी असके पास आता है और अससे आखासन मांगता है। वह जरा भी विह्वल हुओ विना पवित्रतासे असे आखासन देती है और वह ऑदमी आंसूभी आखोंसे अलग होता है।

"आपकी पिवत्र अहिंसासे और आपकी आध्यात्मिक शिक्तसे मुझे अितना सहारा मिला कि में असे आश्वासन देने लायक वल संग्रह कर सकी; और जब वह बांसूभरी आंखोंसे गया, तव मुझे लगा कि सब ठीक हुआ। अब हम दोनों अपने-अपने कर्तव्यकी तरफ मुझ रहे हैं और कुछ भी हो जाय, में अससे दुवारा मिलूं या न मिलूं, अिसकी मुझे चिन्ता नहीं। मेरा खयाल है कि अश्वरूपने हमारे बीच फिर प्रकाशकी ज्योति प्रगटाओं है। असीमें मुझे सच्चा जीवन मिला है। . . . आपके पिवत्र अपवासके अनि /

दिनोंकी तपश्चर्यामें यह चीज सघी है। अन दिनों जिस मंयनसे में
गुजरी, असमें मुझे दिखाओ दिया कि स्वार्यी जीवन अधिक समय तक
विताना असंभव है। . . . हम जो योड़े क्षण साथ रहे, अस बीच मेरे
अन्तरमें अक भी असा विचार नहीं आया, जिसका में औश्वरके सामने
अकरार न कर सकूं। मेंने खूव प्रार्थना की और औश्वरका आमार माना।
आपकी मददसे ही में अस नये जीवनके सारे तार जोड़ सकी हूं। पाप
और कमसे मुक्ति देनेवाले औसाके अस घन्य कांसके अधिकाधिक समीप आप
ही मुझे ले जा रहे हैं। आपका ऋण मुझ पर अतिना है कि अश्वरकी और
आपकी सेवामें यह जीवन अर्पण करूं तो ही वह चुक सकता है। आपने
बहुत सुन्दर ढंगसे कहा है कि अश्वर हमसे सम्पूर्ण आत्मसमर्पण चाहता
है और फिर हमारा अद्वार करता है। "

कितनों ही के जीवनमें हजारों कोस दूर वैठे-वैठे वापूने प्रकाश डाला है, बिसका अके और ताजा सबूत लीजिये:

अंलन हॉरप, जो विलायनमें मिली थी और अभी जिनीवामें है, लिखती हैं:

**"मेरे लिओ आप** क्या हैं, यह मैं आपसे कहना चाहती हूं। अिसका वर्णन करनेके लिओ मुझे ओक प्रतीक काममें लेना पड़ रहा है। यह प्रतीक पत्यरका वना हुआ है, अिसलिओ हंसियेगा नहीं। यह न कहिये कि अिसीमें साम्य है। संभव है बाप असे पहाड़ोंमें न गये हों, जहां सारा दिन घूमने पर अके भी प्राणी न मिले, जहां आकाश और पहाड़ क्षितिजमें मिल जाते हों और अनुननी विद्यालता और शांति असी हो कि दिलमें अनन्तका भाव जाग्रत हो। नॉर्वेमें मैं अिस तरह घूमी हूं। वहां 'वदें' नामके निशान होते हैं। मुझे तबसे अैमा लगा करता है कि आप 'वर्दे' जैसे हैं। बिन निर्जन पहाड़ोंमें कोस्री रास्ता बतानेवाला तो होना ही नहीं। अन्सानका या और किसी प्राणीका पैर तक देखनेको नहीं मिलता। वहां सही रास्ता वतानेके लिओ पत्यर पर पत्यर जमा करके लंभे जैसे निजान बनाये जाते हैं, जिन्हें वहांकी भाषामें 'वदें' कहते हैं। ये 'वदें' भटकते हुसे प्रवासी वनाते हैं। और अुन्हें देखकर सही रास्ते चलनेवाला हरयेक आदमी अन पर बेक बेक पत्यर रखता जाता है। बैसा करते करते यह 'वदें' अतना अूचा हो जाता है कि आसपासके प्रदेशमें दूरसे दिखाओं देता है, ताकि कोओ प्रवासी पहाड़में रास्ता न भूल जाय। दुनियामें जो महापुरुष हो चुके हैं, अनके अपने जीवन द्वारा वनाये हुअ 'वर्दें' की तरह आप हैं। अपना जीवन विताते हुओ रास्तेमें जो अत्तम क्स्तुओं वे रख

गये, आप अनके साररूप हैं। आप अितने अूचे हैं कि चारों तरफसे देखें जा सकते हैं। मुझे सच्चा मार्ग वतानेवाले मेरे मार्गदर्शक 'वर्दे' आप है। में आपको हमेशा अपनी नजरके सामने रखती हूं। असीलिओ पत्र लिखकर आपके काममें खलल डालनेकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मगर जैसे आपके कानोंमें अस वायिलन वजानेवालेका संगीत गूंजा था, वैसे आज मेरे कानोंमें आपकी आवाज गूंजती रही। असिलिओ मुझे पत्र लिखनेकी अिच्छा हुओ। मेरे 'वर्दे' की वताओं हुओ राह पर चलनेका में भरसक प्रयत्न कर रही हूं और अीदवरका आभार मानती हूं कि अुसने 'वर्दे' को अतना अूचा वनाया है कि मैं अुसे देख सकूं।"

असे जवाव देते हुअ वाप्ने लिखा:

"कुछ मित्रोंके लिओ में मार्गदर्शक 'वर्दे' हूं, यह ज्ञान मुझे नम्र बनाता है और अपने कंघों पर में कितना भारी बोझा अठा रहा हूं, अिसके बारेमें मुझे अधिकाधिक जाग्रत करता है। में आत्मिनिरीक्षण करता हूं और सत्यरूपी अदिवरसे सतत प्रार्थना करता हूं कि मैं किसीके लिओ भी झूठा मार्गदर्शक सावित न हो अूं।"

आज पटणी और पटवारीको बहुत महत्त्वके पत्र लिखे। अपनी आत्मा हरिजनके काममें कितनी निचोशी जा रही है, शुसकी १३–३–'३३ अिसमें गवाही दी।

दोपहरको आनंदी आयी थी। असे पास वैठाकर पूछने लगे। पूछते-पूछते असने कहा: दाहिनी वाजू दुखती है। कल तमाम दिन वहुत दुखती रही। तब फिर थककर सो गओ। शामको दर्द कम हुआ तब खाया।

पूछा कि आज दुखती है?

असने कहा: आज अतनी नहीं दुखती।

वस फिर दिल्लगी की: अगर तुझे अपेण्डिक्स होगा तो काटना पड़ेगा। मर जाय तो चिन्ता नहीं और न मरी तो रोग चला जायगा। तुरंत ही काकासाहवसे कहा, आज असे फाटक और गोखले डॉक्टरके पास ले जाअये और तुरंत जांच कराअये। और आपरेशनकी सलाह दें, तो मेरी तरफसे यह कहिये कि आप ही कीजिये।

काका चल दिये। फाटकने कहा: कुछ दर्द है, मगर कोओ खास वात नहीं। फिरें भी काका तो असे लेकर गोखलेके पास गये। गोखलेने तुरंत ही आपरेशनकी सलाह दी। यही गोखले सासून अस्पतालमें वापूके आपरेशनके वस्त मीजूद थे। वापूका संदेश और वापूकी ही लड़कीका काम करना था। कीड़ी मिलेगी नहीं। वे तो तुरंत ही तैयार हो गये। वापूसे टेलीफोन पर वात करनेकी मांग की। यह तो नहीं हो सकता, पर खबर दी जा सकती है, बैसा कहने पर अन्होंने कहा: मेरा यहांसे तबादला हो गया है, कल जाना है। मगर आज जितना काम करके जाजूंगा। शामको ही आपरेशन करूंगा। काका आनंदीको लेकर आये। वापूने तुरंत आपरेशनकी सलाह दीं। प्रेमलीला वहन आपत्ति करे तो, जिसकी फूफी घवराये तो?

वापूने कहा: कह देना कि विसका वाप और मां में हूं, और मेरी सलाह है कि आपरेशन करा डाला जाय।

अस तरह क्षण भरमें वानूका निश्चय हो जाता है। और यह लड़की अन पंक्तियोंके लिखे जाते समय डॉक्टरके नश्तरके नीचे पड़ी होगी।

शामको लेटे-लेटे कहने लगे: अक तरफ लक्ष्मीकी शादी, दूसरी तरफ आनन्दीका आपरेशन, तीसरी तरफ नीलाकी भी तो शादी ही है न? अस स्त्री पर क्या बीत रही होगी? अगर वह हिम्मत करके टिकी रहेगी, तो असका श्रेय ही होगा।

रामचंद्रनको पत्र लिखा कि असे छावनीसे निकाल दें तो वंगलोरमें रखो, वहां न रह सके तो पूना भेज दो। अभी असकी पूरी परीक्षा किये विना में असे किसी संस्थामें नहीं रख सकता।

शामको वार्ते कर रहे थे, तव अद्भृत सूर्यास्त हो रहा था। वापू वोले: देखो तो सही!

वल्लभभाओ: अरे, अिस तरह डूवते सूर्यको क्या देखते हो? अगुगतेको पूजना चाहिये।

वापू: हां, हां, यही तो नहा-घोकर कल सवरे वापस का लड़ा होगा, तव फिर अिसीको पूजेंगे।

बाज कोदंडरावके सामने नीलाके प्रकरणकी पूरी तसवीर रखी। बेक वात नीलाके वारमें वापूने संतोपकारक कही: कीन जाने कैसे हर वक्त मुझे यही खयाल होता रहता था कि वह मुझसे कुछ न कुछ छिपा रही है। चीये या पांचवे दिन मैंने अससे कहा कि कारण कुछ भी हो मगर तुम्हारे वारमें अभी मेरा विश्वास नहीं जमता। असने तुरंत ही कहा: 'कैसे जम सकता है? मैं तो आपको घोसा दे रही हूं। मैंने आपको अभी तक पूरा सत्य कहा ही नहीं।' फिर तो जैसे-जैसे मैं अपने प्रश्नों द्वारा असे चीरता गया, वैसे-वैसे असने सीधे तीर-से जवाव देने शुरू कर दिये: 'हां, मैंने अनीतिमय जीवन विताया है। मेरे पतिका जीवन भी बैसा ही था। मैंने कितने

ही लोगोंको घोखा दिया है और फंसाया है। असे असा लगा कि भले ही असने सारी दुनियाको घोखा दिया हो, पर मुझे घोखा देनेकी कोशिश करना तो युष्टताकी हद होगी।

परन्तु कोदंडरावको तो सर्वेन्ट्स ऑफ अिडियामें आये हुओ मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी विलके लेखोंके वारेमें वुलवाया था। (१) आप सोसायटीकी नीति पेश करते हें या नहीं? (२) महत्त्वके सवालोंमें आप मुझे पूछ न लिया करें? हम अक दूसरेके साथ खुलकर चर्चा कर लेंगे। अंतमें भंले ही आप अपनी राय कायम रखना। (३) मुझसे सफाजी क्यों नहीं मांगते? हकीकतके वारेमें शंका हो, वहां तो मुझसे जरूर पूछें।

तीनों वातोंका जवाव देनेकी अन्होंने कोशिश की: नीति जैसी कोशी वात निश्चित नहीं है; में अपने विचार वता देनेके वाद राय मांगता हूं। अस वारेमें वेंकटराव शास्त्रीका मत विलोंको पसंद करनेवाला आया था, कुंजरूका नहीं आया। पहला विल मुझे पसंद है, पर दूसरे विलसे जो कोलाहल होगा वह पसंद नहीं। और आपसे पूछने आजूं अससे पहले तो मुझे घसीटकर दे देना होता है। वह कैसे दूं?

वापूने अन्हें विलोंके वारेमें समझाया: पहला विल संपूर्ण है। पर पहलेको निर्धिक बनानेका अपाय लोग कर सकते हैं। मंदिरके बाहर नोटिस लगा सकते हैं कि जो जितनी शर्तोंका पालन करनेवाला न हो, वह मंदिरमें न आये। हरिजन ये शर्ते पूरी नहीं कर सकते जिसलिओ न आयें, और विल वेकार हो सकता है। जिसीलिओ दो-तीन विल रखे थे। फिर सरकार असी है कि सीधा-सादा और निर्दोष विल पास होनेमें युग बीत जायेंगे। असमें असे-असे सुधार हो कि आखिर असमें कोओ तथ्य ही नहीं रह जाय। जिसलिओ भी यह जरूरी था कि अलग-अलग लोग दो-तीन विल लायें।

आज लक्ष्मीके विवाहका दिन है। लक्ष्मीको आशीर्वादका सुंदर पत्र लिखा। असे बार-बार यह क्यों लिखा होगा कि "तुमसे १४–३–'३३ जितना संयम रखा जा सके अतना ही रखना।"

आनंदीका आपरेशन सफल हुआ। असने वड़ी हिम्मत दिखाओं। अस्पतालमें रातको पासमें कोओ नहीं, नर्स तक नहीं। पानी मांगने पर भी कोओ देनेवाला नहीं। पर लड़की न घवराओं और सबेरे काकासे कहने लगी: नर्स वेचारी अंक होती है और वीमार अनेक। वह कितनोंको संभाल सकती हैं? वापू यह वात सुनकर खुश हुओं और कहने लगे: तव तो यह लड़की आश्रमंकी शोभा बढ़ा रही है। रात-दिन वापूके मनमें यह विचार रहता होगा कि आश्रम कैसे सुशोभित हो और आश्रमी कहलानेवाले किस तरह आश्रमकी शोभा बढ़ाये। असी हेतुसे वे प्रेमावहनसे खुलकर आलोचनायें मांगते हैं। नये जानेवालोंसे भी आलोचना मांगते हैं। मगर हम रहनेवाले! आश्रमको किस तरह शोभायमान करें, अस विचारसे हो सिर चकराता है।

लक्ष्मण शास्त्री आये। अनके साथ अनके निबंधकी वारीकीसे आलोचना करते गये और सुधरवाते गये। अच्छे-अच्छे पंडितोंको भी वापूके साथ बैठने और चर्चा करनेमें शिक्षा मिलती है। कारण स्पष्ट है। वापूकी अग्र सत्योपासनाको कोओ नहीं पहुंच सकता। दंभ, पाखंड, घृणा और अभिमान वगैरासे भरे हुओ सनातनी पंडितों और शास्त्रियोंको अपनी सत्योपासनाके द्वारा जीतनेकी वापूकी अभिलापा है।

जवाहरलाल कहते हैं: "मैं तो मानता हूं कि आपका 'हरिजन' अक भी कट्टर, सनातनीका दिल नहीं बदल सकेगा। . . . अस दुनियामें मूर्खता, पुराणंप्रियता और विशेपाधिकारकी किलेबन्दीका बल बड़ा जबरदस्त है। असके संयुक्त मोर्चेको महात्मा और संत भी जल्दी नहीं तोड़ सकेंगे। हां, परिस्थितियोंके कारण भूमिका तैयार हो जाय तो दूसरी बात है।"

शास्त्रियार जैसे लोग कहते हैं: "मैं तो अनुभवसे जानता हूं कि ये पंडित बुद्धिको ताला लगाये फिरते हैं। यह कहते हुओ मुझे अफसोस होता है। आप अन्हें डरा सकते हैं, दवा सकते हैं या खरीद सकते हैं। पर ये , लोग अपनी नीति या विचारमें तवदिली करनेमें असमर्थ हैं।"

पह सब जानते हुओ भी वापूकी अग्र सत्योपासनाकी शक्ति अन्हें आगे वढ़ाती जा रही है। अनकी श्रद्धा कहती है कि मेरी सत्योपासना काल और समयको, जो भगवानकी ही विभूति है, भी अनुकूल बना लेगी। सब सुधारक — तुर्गो, कोन्डोसें और असके शिष्य मोलीं जैसे कथित नास्तिक सुधारक भी — अस श्रद्धा पर ही प्रगतिके सपने देखते हैं।

श्रिस वारकी सरकारकी नीति ही दूसरी तरहकी मालूम होती है। देखिये न, केनेनोर जेलमें अस गुप्ताको अपवास करते हुओ १२० १५-३-'३३ दिन हो गये। वह अस्यिपिजर हो गया है और असमें शक नहीं कि असे मरने देंगे। वंगालमें कैदियों और नजरवन्दोंका हाल वतानेसे अनकार करते हैं। पूनमचंद रांकाके वारेमें तार आने-जाने नहीं देते। असका भी यही हाल है। अन लोगोंको मुलह करनी ही

नहीं है। देखिये न, अरिवन भी कहता है कि हिन्दुस्तान और आयरलेन्डकी स्थितिमें साम्य नहीं। आजकी वातोंमें अितना वापू सहज ही कह गये।

'हरिजनवंषु' के लिओ ६ कालम मेटर अपने हाथसे लिख डाला। असके सिवाय अंग्रेजीके लिओ मेरे दो अनुवाद सुधारे।

प्रोफेसर सोआरीस आये। अन्हें जितना ही कहना था कि 'अीसाओ धर्ममें अस्पृश्यता नहीं होने पर भी जाति हैं। गोआनी छोगोंमें १६-३-'३३ हमारी पुरानी वंशाविष्यां देखें तो मालूम होगा कि हमारे नामके साथ ब्राह्मण, क्षित्रिय वगैरा लिखा रहता है। अपुदाहरणके लिओ में ब्राह्मण हूं। में ब्राह्मणोंमें ही अपनी छड़की दे सकता हूं। कोओ प्रेम-विवाह हो जाय तो अलग वात है। वैसे साधारण नियम यह है कि अपनी-अपनी जातिमें ही विवाह हो। जिस तरह वेटी-व्यवहारमें जात-पांतके वंधन हम अच्छी तरह कायम रख रहे हैं। अस्पृश्यता कहीं भी नहीं है। महारोंको हम अपने यहां खाना बनानेके लिओ रखते हैं और अनके यहां खाने-पीनेको भी जाते हैं। पर अन्हें कोओ छड़की नहीं देता। कुछ अीसाओं गोआनी महार वड़े ओहदों पर पहुंच गये हैं, पर हममें से ब्राह्मण, भले ही वह अक चपरासी भी हो तो भी, अन्हें अपनी छड़की नहीं देता। अससे यह जाहिर होता है कि जातिकी बात ही अस्पृश्यतासे अलग चीज है। आम्बेडकर जितना क्यों नहीं समझते?

वापू वोले: आप अनुसे वात कीजिये, पत्र-व्यवहार कीजिये और समझाअिये।

सोआरीस: बड़ोदेमें अन्हें मकान मिलना मुक्किल या और दफ्तरोंमें चपरासी तक अनके मातहत काम करनेको तैयार नहीं थे। सेमियोल जोशीने अन्हें अपने यहां ठहराया था, तव मैंने अनसे मिलनेकी कोशिश की थी, मगर नहीं मिल सका। वादमें मैंने अन्हें पत्र लिखे, पर जवाव ही न मिला।

गोआनी लोगोंमें यह चीज कैसे रही है, अिसका कारण अन्होंने वताया: कैयोलिक लोगोंने सव वर्णोंसे घर्मान्तर करवाया है, जब कि प्रोटेस्टेन्टोंको सिर्फ अछूतोंमें से ही अीसाओ बननेवाले मिले हैं। नोविल जैसे केथोलिक पादरी असे आये थे, जो ऋषियोंका-सा सादा जीवन विताते, गेरुआ पहनते और जनेथू रखते, सिर्फ अस हेतुसे कि ब्राह्मण और क्षत्रियोंको भी अीसाओं धर्मकी तरफ खींचा जा सके। में जानता हूं कि दक्षिणमें विलकुल दूसरी ही प्रया है। मगर गोआ जैसी हालत और कहीं नहीं है।

वापूके 'आश्रम' के आदर्शको पहुंच स्कनेकी आश्रमियोंकी अशक्तिके अदाहरण पर वापूके अद्गारः

यह तो घर्मपालनकी वात है। असमें अकेले जूझना पड़े तो अकेले जूझना चाहिये। सब छोड़ दें तो भी क्या? आज क्या स्थिति है? मालवीयजीके साथ भी मतभेद प्रगट कर दिया न? वहनके साथ और भाओके साथ भी यही हालत पैदा कर दी थी न? यह अदाहरण हुआ, दूसरा भी हो सकता है। और ठोकरें खाते ही जायं, तो भी क्या अससे प्रयोग छोड़ा जा सकता है? प्रयोग करनेवाले अयोग्य होंगे, मगर अससे प्रयोग थोड़े ही छोड़ा जा सकता है? गीतामें कहा है न कि

'मनुष्याणाम् सहस्रेषु कश्चिद् यतिति सिद्धये।

'यततामिप सिद्धानाम् किश्चन् मां वेत्ति तत्त्वतः ॥'
यह जव सिद्धोंके वोरमें कहा गया है, तब फिर सायककी तो बात ही क्या ?
और 'तत्त्वतः मां वेत्ति' का अर्थ है जो सत्यको जानता है। सत्यका दर्शन करतेकरते नष्ट हो जायं और भले ही कआ जन्म लेने पड़ें, तो भी क्या यह
प्रयत्न छोड़ा जा सकता है ? हिमालयमें हजारों-लाखों ऋपि-मुनियोंकी
हिड्डियां हैं, अिसलिओ वह सफेद है, शिसका अर्थ भी यही है कि हजारों
सायक और सिद्ध तपस्या कर-करके असमें दफन हो गये हैं। गीताके ११वें
अध्यायमें 'कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्' जो कहा है, वह काल भी सत्य ही है।
वह अनेकोंका क्षय करता है, तब कहीं अंक सिद्ध वनकर निकलता है।
अरे, स्यूल परीक्षाओंकी ही बात ले लो। परीक्षामें हजारों लड़कोंमें से अके
पहले नम्बरसे पास होता है। असलिओ औरोंका तो संहार ही हो जाता है
न ? अस प्रकार सत्यरूप काल अनेक प्रयत्न करनेवालोंका नाश करता है
और किसी अकको सफलता देता है। असिलिओ हम प्रयत्न कैसे छोड़ दें?

मेरी वारने अपने वारेमें अंक वाक्य लिखा था कि मेरी माने मुझे सिखाया था कि किसीके दोष देखनेके वजाय गुण ही देखने चाहियें।

पूर्नमचंद रांकाके अपवासके वारेमें कुछ दिन पहले मध्य प्रांतके होम

मेम्बरको तार दिया था। वह सरकारने नहीं भेजा।
१७-३-'३३ असके बाद जाजूजीको तार दिया। असमें अन्हें सलाह
दी कि पूनमचंदसे मिलकर अससे अपवास छुड़वा दें।
असमें अ, व, क वर्गके सब भेदोंको दूरा करानेके लिओ अपवास किये हैं,
असी खबर मिलने पर यह सलाह हुओ थी। कटेली यह समाचार दे गया
कि सरकारने यह तार भेजनेसे भी अनकार कर दिया है।

यह खबर मैंने बापूको देरसे दी। अस पर भी जरा अधीर हुओ और कहा कि जल्दी खबर दी होती तो आज ही पत्र चला जाता। यह तो फिर लड़ लेनेकी बात है।

वल्लभभाओ घवराये, मगर किया क्या जाय? वापूने सरकारको पत्र लिखनेका निक्चय किया।

छगनलालको आमके यार्डमें आनेकी अिजाजत मिल गओ।

दूरवीन दिखलानेके लिओ आकाश-शास्त्रियोंको संध्याके वाद आनेकी प्रार्थना की थी, वह मंजूर न हुआ। असमें यह भाव मानकर कि अन लोगोंको दफ्तरके समय आना चाहिये, वापूने दूसरा पत्र लिखा है।

. वल्लभभाओका अस पर विनोद: दिन रहते आना चाहिये यही वात है न? तो भले ही अन लोगोंको दिन रहते आने दें। वाहर कव निकाला जाय, अस वारेमें तो कोओ नियम नहीं है न? और वाहर भी न निकाल सकते हों, तो भले ही सुबह तक रखें!

आज क्वेतपत्र आ गया।

गोपालनने आकर पूछा: आपने पढ़ा?

अस पर हंसते-हंसते वापूने कहा: समय नहीं था १८-३-'३३ या पढ़नेकी वृत्ति नहीं थी।

फिर पूछा: पुस्तक वाहर पंड़ी है। ले आअूं?

वापू सरदार शायद पहें। मैं तो नहीं पढूंगा। मैं तो असे देखूंगा भी नहीं। क्योंकि में असी चीजें नहीं देखना चाहता, जिनसे मुझे गुस्सा आ जाय। मैं साधु पुरुप नहीं हूं। मुझे गुस्सा आता है। अलवत्ता, मैं असे दवा सकता हूं। मगर गुस्सा करूं और फिर असे दवाओं, असा प्रसंग ही मैं किस लिओ मोल लूं?

मैंने वापूसे कहा: यह संवाद गोपालन छाप दे तो?.

वापू वोले तव तो मर ही जायं न! अिसीलिओं तो मैंने कह दिया कि यह छापनेके लिओ नहीं है। यह तो मैंने विनोद कर लिया। मगर अब देखता हूं कि मुझे मौन ही रखना चाहिये। मजाकमें भी मैं क्यों वोलूं?

सतीशवावूका 'हरिजन' के लिओ भेजा हुआ अक तार छापने पर शास्त्रीको काफी सीख दी: सारे सवालका अध्ययन करना चाहिये। असे महत्त्वके तार वताये विना हरगिज न छापे जायं। असे तार न छापकर हम सामनेवाले आदमीका भला ही करते हैं, नुकसान नहीं।

. . के प्रकरणके वारेमें आज मुलाकार्ते हुओं। वापूको . . . की निर्दोपताके वारेमें संभावना दीखती है। भारी मोहसे पत्र लिखनेके वाद

भी मनुष्य अलिन्त होनेका दावा कर सकता है? अक नशी पहेली पैदा हो गंजी है। हम सबके मत अलग हैं। मगर सारे मानलेमें अनजानमें भी किसीके साथ अन्याय नहीं करनेकी वापूकी वृत्तिमें अनकी असावारण अहिंसा छलक रही है। में अनने पिताका विचार करता हूं। असे पत्र लिखकर अनके सामने खड़ा रहूं, तो सबसे पहले दो-चार तमाचे पड़ें! फिर भी असा खयाल होता है कि वापूकी असावारण अहिंसा ही नीला जैसीका भेद खुलवा सकी है। हूसरी तरफ यह भी खबाल आता है कि नीला जैसी असावारण हिम्मत कीन दिखा सकता है?

काकासाहवको वापूने भारी काम सौंपा है। असके पिताकी हैसियतसं, आश्रमीकी हैसियतसं, और गुरुकी हैसियतसं असे समझाओ, झंझोड़ो और सकाओ मांगो; जब तक आपको संतोप न हो जाय, तब तक असे जाने मत देना। अस बीच बापू अधिक जांचकी — असके पत्र पढ़नेकी — जरूरत स्वीकार करते हैं।

. . . के वारेमें नारणदासभाजीको खूब कोवभरा पत्र लिखा। 'दिशो े न जाने न लभे च शर्म' शब्द बापूने पहली वार अस्तेमाल १९-३-'३३ किये। जितना . . के लिखे पक्षपात हैं, अतना ही बुलटा आधात होता है। यह भी लिखा कि कामका बहुत ज्यादा वोझ प्रायश्चित्तका विचार छुड़वाता है। वाहर होता तो पता नहीं क्या करता।

कहा जा सकता है कि क्षिस और अैसे दूसरे अेक-दो पनोंने वापूका सारा रस-कंस निचो डाला।

वापूको वंजिसरॉयका वर्णाश्रम स्वराज्य संघके प्रतिनिधि-मंडलको दिया हुआ जवाव बुरा नहीं लगा। अनि लोगोंने तो लिखा था कि "आप गांधीजीको जेलमें से असा शरारतभरा प्रचार करनेकी अजाजत कैसे देते हैं? समझौता मंजूर करके आप गांधीजीके वहकावेमें कैसे आ गंधे? अब अस विलकों लोकमतके लिओ खूब घुमवाअिये और संयुक्त कमेटीमें भी हमें प्रतिनिधित्व दीजिये" वगैरा।

वाजिसरॉयने ये सव वातें चुपचाप सुन लीं और कहा: आपको जवाय तो और क्या दिया जाय? आप अच्छा संगठन कर रहे हैं। मैंने पहले सनातन धर्म महामंडलको जो जवाय दिया था, वही आपको देता हूं। मगर देखिये, लोकशासन आ रहा है, अिसलिओ तमाम रुढ़ियोंको भी अुसकी कसीटी पर चढ़ना पड़ेगा। वापू वोले: यह तो अच्छा धप्पा जमाया। असमें अन्होंने असा कुछ नहीं कहा, जो हमें अच्छा न लगे। सुधारकोंके दारेमें भी अक अक्षर नहीं कहा।

श्वेतपत्र पर चिन्तामणिने पांच कालमका लेख लिखा था। असे मैंने पढ़ना शुरू किया। वापू कहने लगे: मुझे असकी जरूरत २०-३-'३३ नहीं। यह शान्ता पानवलकरका पत्र मेरे लिखे, ज्यादा महत्त्वका है। मुझे वही पढ़कर समझाओ।

शामको श्वेतपत्रकी शरारत करनेकी शक्तिकी वात करते हुओ वापू वोले: फिर भी मेरा खयाल है असमें जाना पड़ेगा। हम अगर सव पक्षोंको अके कर सकें, तो देशी राज्य कुछ भी नहीं कर सकते। तमाम दल — मुसलमान, अछूत वर्ग और दूसरे हिन्दू अके हो जायं, तव तो हम अन लोगोंको छका सकते हैं। अलवत्ता, फिर भी सविनयभंग करनेवाले अके दलको रखना चाहिये। अके पक्ष सविनयभंग करे और अके धारासभाओं जाय। जैसे दक्षिण अफीकामें अके सत्याग्रह-सभा (पेसिव रेजिस्टेंस असोसियेशन) थी और अके ट्रान्सवाल अडियन असोसियेशन था। अस तरह दो भाग कर दिये गये थे।

वल्लभभाओंने कहा: जैसे आज हरिजनोंका काम करनेवाले और जेलमें जानेवाले, अस प्रकार दो भाग हो गये हैं।

मनुष्यकी परीक्षा तो पग्नपा पर हुआ ही करती है। जो अश्विरका भक्त है और जूरवीर है — भिन्त जूरवीरकी सच्ची होती २१-३-'३३ है — वह परीक्षा चाहता रहता है। प्रिसेस ओरिस्टार्शी आज अक पत्रमें कहती है कि मैं चाहती हूं भगवान मेरी वार-वार परीक्षा करे। अतना शास्त्रीकी स्थिति सुनकर लिखनेका सूझा। यहां आनेके वाद वच्चोंकी शिक्षाका सवाल खड़ा हुआ। तामिल जन्मे हुअ वच्चोंने हिन्दी, वंगला सीखी। वंगलामें पहला नंवर लेनेवाले वच्चोंको वापके जीवनमें नया कदम रखनेके कारण वापस मद्रास जाकर पूना आना पड़ा। दस सालकी अप्रमें कितनी भाषाओं सीखें? वकीलने प्रेमभाव दिखाकर हरिजनसेवकके लड़केको अपनी पाठशालामें मुफ्त लेनेकी मांग की और लड़कीको भी ले लिया। लड़की पांच वरसकी, पाठशालामें मुक्तिलसे रहती, अत्तलिओ घर ले आये। अघर अव घरमें सास और पत्नी दोनों वीमार है, दस महीनेका छोटा वच्चा रोता ही रहता है। न कोओ पड़ोसी है न मित्र! घरमें स्त्रियां कायर वन जानेवाली हों, तो यह आदमी आधा

रह जाय। पर यह प्रसन्नचित्त रहता है। कहता है: अरे, यह तो सब कर लेंगे। सेवासदनसें अकाब वहनको अक-दो दिनके लिखे बुलवा लेंगे।

आज नारणदासभाञीको....के प्रकरण पर कोधभरा पत्र लिखा:

" जैसे ऑहसाके सामने हिंसा शांत हो जाती है,
२२-३-'३३ वैसे ही शुद्ध सत्यके आगे असत्य शांत हो जाना चाहिये।

मैं यह क्यों न देख सका कि ये लोग घोखा दे रहे हैं?
मुझमें भीतर ही भीतर असत्य भरा हुआ होगा। मुझे अपने पर कोब आता
है और अन बच्चों पर दया आती है।"

पहले वापूने कुम्हार और घड़ेकी अपमा काममें ली थी, तब दो तरहसे वह गलत लगी थी। अक कारण यह कि आश्रम कच्ची मिट्टी नहीं है; और दूसरे, मिट्टी भी अलग-अलग किस्मकी होती है। अक मिट्टीकी औंट वनती है, दूसरीका हुक्का वनता है, तो तीसरीका घड़ा बनता है। गनुप्य कुछ संस्कार लेकर पैदा होता है। श्रुसे अपने कर्म मिटाने पड़ेंगे या अनके फल भोगने पड़ेंगे। तब वापू अपने वारेमें अतना अभियान क्यों रखें? किस लिओ दुःख मोल लें? और, कोओ नीला जैसी वहादुर सत्यवक्ता अपने पिछले जीवन पर धयकती हुआ आग जलानेवाली मिलेगी, तो कोओ धोखा देनेवाले भी मिलेंगे। असका क्या किया जाय?

पर वापू अस विचारके नहीं। अन्होंने तो . . . को लिखा: "दोप तो मेरा है।" . . . को लिखा: "तुम्हारा भी दोप वताअूं?" और फिर लिखते हैं: "असी कओ वार्तें हो रही हैं, जिनका भगवान अिकट्ठा प्रायश्चित्त करवायेंगे। विचार नहीं कर रेखा है, मगर अस वक्त सूझ गया असिलओ लिख डालता हूं।"

पिछले पहर नीलाकी अद्भुत तपश्चर्या और पश्चात्तापसे शुद्ध हुओ जीवनके वर्णनसे भरा हुआ पत्र पढ़ते-पढ़ते कहने लगे: यह पत्र पढ़कर रोना आता है।

शामको वोले: भगवानने मेरे अभिमानको चूर-चूर कर दिया है। यह तेरा आश्रम, ये तेरे बच्चे!

नीलाके पत्रोंका बापूके मन पर बहुत असर हुआ है। और अभी हो ही रहा है। आज...के सामने दोपहरकी मुलाकातमें २३–३–'३३ यही किस्सा सुनाया और कहा: देखो, अुसने अभी तक मुझमें विश्वास पैदा नहीं किया। यही हाल तुम्हारा है। पर आज ही असे लिखे गये पत्रमें वापूने विश्वास जाहिर किया। अस पर सत्यके प्रवचन तो जारी ही हैं:

"जब तक सत्य तुम्हारे लिओ स्वाभाविक नहीं हो जाता, तब तक जीवन जरूर कठिन लगेगा और तुम्हें निराशा जैसा लगनेका अनुभव होगा। पर जो व्यक्ति पूर्ण सत्यमय हो जाता है, असके लिओ निराशा जैसी कोओ चीज ही नहीं। फिर तो असमें सत्य प्रकाशित होता है और असके सारे जीवनको अज्ज्वल करता है। भगवान यानी सत्य ही तुम्हारा पथ-प्रदर्शक होना चाहिये।"

असके सिवाय अस पत्रमें पुनः लिखाः

"आज तुम्हारा बहुत अच्छा पत्र मिला है। अूपरका पत्र कल लिखाया था। सत्य तुम्हें चारों तरफसे घेर ले और तुम्हें भर दे — वापू। ' असे पहली वार 'वापू' लिखा।

\*

नीला पर आज फिर प्रेमका फन्वारा छोड़ा। 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो २४-३-'३३ हि सः' यह वादय मैंने नीलामें और असके प्रति वापूके व्यवहारमें आज प्रत्यक्ष होता देखा। आज असे लिखाः

"तुम प्रयत्न करो, अितना ही काफी नहीं। यह जरूरी है कि तुममें वल हो। अश्वरको प्रयत्नसे-संतोष होता है। पर असका वचन है कि सच्चे प्रयत्नसे जरूरी वल हमेशा पैदा होता ही है। असिलिओ वस्तुतः तुम जो परिणाम दिखाओगी, अस परसे में तुम्हारे प्रयत्नकी कीमत आंकनेवाला हूं। यह अच्छी तरहसे समझमें आ रहा है न? बुरे भूतकालको भूल जानेके लिओ तुम्हें भयंकर संग्राम करना पड़ेगा। परन्तु यदि सत्य तुममें वस गया होगा, तो कोओ डर रखनेकी जरूरत नहीं। प्रकाश गहरेसे गहरे अंधकारका नाश करता है। सत्य कालेसे काले पाप पर विजय प्राप्त करता है। पापका ही दूसरा अर्थ असत्य है। जिसलिओ में चाहता हूं कि तुम अपनी पहरेदार वनो।"

प्लेटोका 'सद्गुण ज्ञान है' (virtue is knowledge) और वापूका 'पाप असत्य है' (sin is untruth) और 'सद्गुण सत्य है' (virtue is truth)— ये पास-पास आ जाते हैं। अलवत्ता, अनमें भेद है। सारा विषय गीताके ज्ञान और योगके कथनोंके साथ रखकर चर्चा करने लायक है।

आज जमनालालजीसे मिले थे। अनुके तवादलेकी ही रिपोर्ट हुआ थी। क्या आसानीसे वला टालनेके लिले! जिसलिले कल तवादला हो रहा है। वापूने यह राय दी कि जुर्माना देना या पेरोल पर छूटना दोनों बुरे हैं। अनुहोंने राय असलिले पूछी थी कि वहां और कोली लोग आपकी राय जानना चाहें तो अनुहों वताना जरूरी हो जायगा।

फिर अन्होंने पूछा: यह लड़ाओं कितनी चलेगी? दो वरस या ज्यादा? वापू वोले: कमसे कम पांच वरस तो मान लो। और यही अच्छा है। हमें कुछ मिल गया होता, तो हमारी फजीहत हो जाती। आज हमारी शोभा वढ़ रही है। देश भी आगे वढ़ रहा है। मैं यह भी नहीं चाहता कि आज समझौता हो जाय। वह होगा भी तो कच्चा ही होगा। और हम तो आज कुछ करके वता नहीं सके, क्योंकि हमारी लड़ाओं में काफी मैल भरा हुआ है। पांच वरसमें सारा मैल छट जायेगा, और पचास या पांच सौ जितने रहनेवाले होंगे अुतने रह जायंगे।

आंज पोलाक वापूसे मिले। मुझे भी पांच मिनट मिलनेकी क्षिजाजत मिली थी।

२५-३-'२३ मयुरादासके साथ मेहरअली आये थे। अन्होंने कहा: यह वात गलत है कि अस्पृत्यताके आन्दोलनसे सिवनयभंगको धक्का पहुंचा है। यह सच है कि कुछ लोग जिसमें पड़ गये हैं, पर वे लोग थोड़ा-थोड़ा काम जरूर कर रहे हैं। परन्तु जो वात लोग नहीं समझ सकते, वह है राजाजीका सहयोग। असका क्या किया जाय? जिसे मैं भी नहीं समझता।

वापूने अन्हें विस्तारसे समझाया: राजाजीका अस्पृश्यताके काममें पड़नेका वर्म था या नहीं, यह वे जाने। यह तो वहीं कह सकते हैं। मगर जिसमें कोजी शक नहीं कि अस कामको हायमें लेनेके वाद अन्हें धारासभा तक पहुंचना ही था। यह अनका धर्म था। सहयोग तो तभी शुरू हो गया, जब मैंने मैंक्डोनल्डको सलाह दी कि निर्णय बदलना चाहिये। अपवास करके समझौता करवाया। असमें सहयोग तो था ही। अस समझौते में निश्चय हुआ कि स्वराज्य मिलनेसे पहले अस्पृश्यता मिटाओ जाय। अस्पृश्यता-निवारणका प्रस्ताव तो अभी तक लाया नहीं गया। यह तो जो वुरा कानून है और जो बहुमतको भी अपना मत अमलमें नहीं लाने देता, असे बदलनेका कानून वनवानेकी कोशिश हो रही है। अगर हम असे न बदलवा सकें, तो समझना चाहिये कि हमने समझौतेके बाद जो प्रतिज्ञा की वह धूलमें मिल गजी। जो विल

हम लाये हैं, वह तो हमारे अपने स्वार्यकी वात है। सहयोगमें परस्पर लेगा-देना होता ही है। यह बिल पास करानेमें हम सरकारको कुछ दे नहीं रहे हैं। सरकार हमारे साथ सहयोग करती है, पर हम असके साथ नहीं करते। दुश्मनसे भी कुछ खास मामलोंमें सहयोग मांगा जा सकता है, ताकि असके लिओ यह कहनेकों न रहे कि हमने मदद नहीं मांगी थी। हमारें प्रतिज्ञा-पालनके लिओ यह विल जरूरी है। अगर राजगोपालाचार्यका हरिजन-काम हायमें लेना ठीक हो, तो अनका विल वगैराके काममें पड़ना तो विलक्ल हीं अचित था। असमें असहयोगके सिद्धांतका भंग नहीं होता। प्रधान मंत्रीके खिलाफ यह लड़ाओं न की होती, तो हिन्दूधर्मका खातमा हो जाता और प्रजाका भी भुरकस निकल जाता। अलवता, अभी तक हम लोगोंकी आपसी लड़ाओं तो खड़ी ही है। आज आंवेडकर चार करोड़के लिओ नहीं वोलता। मगर जब जिन चार करोड़में शक्ति आ जायेगी, तब ये सोच-विचार नहीं करेंगे। ये लोग तुम्हारे कुओंमें जहर डालेंगे और तुम्हें जहर देकर मार डालनेकी कोशिश करेंगे! अने चार करोड़ मनुष्योंके मन भगवान पल भरमें वदल सकता है। और वे मुसलमान भी वन सकते हैं। लेकिन अँसा न हो तो वे चुन-चुन कर सवर्ण हिन्दुओंको मारेंगे। यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी, पर में अतना जरूर कहूंगा कि सवर्ण हिन्दू असी लायक थे।

में तो छोटीसी पगडंडी पर चलनेवाला ठहरा। मुझे तो प्रतिज्ञाका पालन करना ही होगा। और प्रतिज्ञा-पालनके पीछे वर्म डूव जाता हो, या देश डूव जाता हो, तो भले ही डूव जाय। जब मुझ पर हिन्दू धर्मका नाश करनेके आरोप लगानेवाले पत्र आते हैं, तव में कहता हूं कि हिन्दू धर्मको जिलानेवाला में कौन? हरिजनोंको भी जिलानेवाला में कौन? मुझे तो ली गओ प्रतिज्ञा पूर्ण करनी ही पड़ेगी।

आज लोग जो आलोचना कर रहे हैं वह मिथ्या है। सरकारके मंच पर जाकर भी हमारा काम करना हो, तो असमें सहयोग क्या हुआ? यों तो में विलायत किस लिओ गया था? वह भी तो सहयोग ही था न? असिलिओ यह वात ही गलत है कि आज अठाये गये कदमसे सव कुछ नष्ट हो जायगा। जो लोग समझ गये हैं और हर तरहकी मुसीवतका सामना करके भी लड़ाबी चलाते ही रहेंगे, अनके लिओ हारकी क्या वात है? जो आदमी न समझे, वह भले ही अलग हो जाय। अतना ही नावमें कम भार हुआ। राजाजीका अक भी कदम गलत नहीं है। जनताकी लड़ाओं के लिओ अक अक कदम जरूरी था। सहयोग तो तव किया माना जाय, जव वे लोग अमुक चीज देना चाहें और हम असे लेने और अन लोगोंके साय काम करनेको तैयार हो जायं।

सनातिनयोंके नमृनेदार पत्र आते हैं। अंक पत्रमें लिखा है कि सरकार तो अंक तरहसे दुश्मन हैं, पर आप तो हमारे हजार २६-३-'३३ तरहसे दुश्मन हैं! वेल्जियन कांगोसे अंक आदमी सनातन धर्मका अल्लेख करके गालियां भेजता है!

डंकन पर वापूकी श्रद्धा वढ़ गयी है। असके लिओ मदनापल्लीसे हेडमास्टरकी जगहकी मांग आश्री। असने लिखा: "मुझे तो आश्रमके आदर्शको मानना है। और अब गांघीजीकी आज्ञामें हूं, जिसलिओ अनसे पृछे विना नहीं निकल सकता। कहीं यह मेरे लिओ प्रलोभन तो नहीं है?"

वापूने लिखा: "तुम अिसे प्रलोभन ही समझो। तुम आये तवसे मेरी निगाह तुम पर जमी है। मुझे तो तुम्हें कोओ शुद्ध हरिजन पाठशाला सौंपनी है, जिसके द्वारा तुम मां-वाप और वच्चोंको भी पढ़ा सको।"

मेरीको लिखा: "'पंच' अखवारकी क्या वात की जाय? महादेवको या मुझे 'पंच' देखनेको अक मिनट भी नहीं मिलता। वैसे हम अकसर यहां अलग-अलग कामोंके घागे जोड़कर 'पंच और जूडी शो' करते जरूर.है!"

आज 'नागानन्द' पढ़ा। यह गरुड़ कीन है? ये नाग कीन हैं? गरुड़ नागोंको खुठा छे जाता था। जीमूतवाहनको भी अठा छे गया और मलय पर्वत पर रखकर असे खाने छगा। यह मलय पर्वत कहां है? छेकिन मुद्देकों बात यह है कि दूसरोंके दुःखके छिअं प्राण देनेकी प्रथा अनादि काछसे चछी ही आ रही है और वह ठेठ सहस्रालंग तालावमें प्राण देनेवाछे अछूत वाछक तक आओ है। नाटकका गुरूका भाग शिथिल है, परन्तु पिछला भाग सुन्दर है। और अनुवाद भी ठीक मालूम होता है। जब जीमूतवाहन गरुड़के छिओ अपना बिलदान देनेको तैयार होता है, अस समयके असके ये शब्द सुन्दर हैं:

"शिला पर चढ़ते हुओ मेरे शरीरमें आनन्दका संचार होता है। अस वयशिलासे मिलते हुओ जो आनन्द में अनुभव करता हूं, असके दसवें भागका आनन्द भी चन्दन रससे शीतल मलयवतीका स्पर्श नहीं दे सकता। अपनी प्रियतमाकी वात में किस लिओ कर्ल? अस शिला पर सोते हुओ जो सुख में अनुभव करता हूं, असके सामने माताकी गोदमें आरामसे सोनेवाले वालकके सुखकी भी कोओ विसात नहीं।" (श्री हर्परचित नागानन्द, अंक ४, श्लोक २३-२४) मलावारके लोग कहते हैं कि यह घटना अनके प्रदेशमें हुओ थी। वहीं आज अछूत जितने दुरदुराये जाते हैं, अतने और कहीं नहीं दुरदुराये जाते!

... का पत्र आया। असमें असने वहुत ही सचाओं के साथ अपने... के साथके परिचयोंका वर्णन दिया। यह प्रगट किया कि २७-३-'३३ असके प्रति अपना कितना मित्र-ऋण है। लेकिन यह भी वताया कि वह किसी वचनसे वंघा हुआ नहीं है।

मेरीका पत्र सचमुच असे शोभा देनेवाला था। असने वताया कि शादीका विचार असने छोड़ दिया है। मगर अभी तक समता नहीं पा सकी है, असिलिओ वह त्याग भी कुलुषित हो जाता है। वापूने दोनों पत्र . . . के पास रखे और दोनोंके वारेमें शांत हो जानेको कहा। और कभी . . . की तरफ जानेकी वृत्ति न रखनेकी सलाह दी।

आंखोंका चश्मा कैसे छोड़ा जाय, अिस वारेमें आलासे प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करनेका भी आज ही निश्चय किया था। असे विषयकी अके-दो पुस्तकोंका अध्ययन तो वापू कर ही रहे थे। अमेरिकाके अके डॉक्टरके साथ असे सम्वन्यमें पत्रव्यवहार भी किया था और ग्रेगका अपना अनुभव पूछा था। ग्रेगने तो बहुत ही प्रोत्साहन देनेवाला जवाब भेजा था। वापूको आलासे वारीकीके साथ सब सूचनाओं लेने और कभी अलुल्टे-सुल्टे सवाल पूछते देखकर मुझे लगा: अभी भी वापूको कितना लोभ है? अब यह चश्मा अतारनेकी कैसी दुराशा? कितने वरस जीना है? असमें चश्मा रहा तो क्या और न रहा तो भी क्या?

अितनेमें तो मानो मेरे मनमें अठनेवाले विचारोंका ही जवाव देते हों अस तरह वापूने काकासे कहा: काका, अस चीज पर थोड़ा समय देना चाहिये। यह चीज सच्ची ही हो तो अससे कितने लोगोंको लाभ हो और हजारों रुपये वच जायं!

६४ वरसकी अुम्रमें चश्मा अुतारनेकी कला सीखनेके पीछे वापूकी यह दृष्टि थी!

मेजरके साथ दूरवीनके वारेमें वातें हुआें। सरकारने असे आने दिया है,
फिर भी अन्दर आने देनेमें असकी आनाकानी है। कोओ
२८-३-'३३ अस पर चढ़कर दीवार फांद जाय तो?
वापू: लेकिन हम ही क्या ये खाटें दीवारसे

लगाकर नहीं कूद सकते?

वे वोले: मगर आपकी वात कहां है? दूसरे कैदियोंकी है।

बापू: पर वह रात-दिन हमारे पास पड़ी रहेगी। हम चार जन बुसके पास सोते होंगे, फिर भी दरवाजे तोड़कर, ताले तोड़कर कोशी आदमी बुसे बुडा ले जाने और अुसकी मददसे चढ़ने शायेगा, तो हमें क्या पता नहीं चलेगा? लेकिन खैर, आपको शिनकार करना हो तो शिनकार कर दीजिये।

पूनमचन्द रांकाके वारेमें २३ तारीखके पत्रका कोओ जवाव नहीं आया।
ि विसिल्जि वापूने सरकारको फिर लिखनेका विचार किया। सवेरे रांकाके वारेमें असकी स्त्रीका अखवारमें आया हुआ पत्र वापूके सामने रखें या नहीं, जिस वारेमें छगनलाल मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा : तुरन्त रखो। मगर सरदार तो अन पर चिढ़ गये।

वापू: सरदारको अस मामलेकी खबर न लगे। जाते-जाते फिर कहने लगे: नोटिस देना पड़ेगा। अस तरह अपने सगे-सम्बन्धियोंको और परिचितोंको मर जानेसे रोकनेका हरअक कैदीका हक है, मेरा तो विशेष है।

वल्लभभाओं: जरा ठहर जालिये। सरकारका जवाव आने दीजिये। अन्तमें अुठते हुन्ने वापू बोले: क्यों काजी साहव, हुक्म देते हैं क्या?

काजी ठंडे हो गये। जवाव नहीं दिया। आमवाड़ीमें जाकर वापूने सरकारको यह नोटिस दिया कि कल तक मुझे जवाव मिलना ही चाहिये। और डोअिलको लिखा: यह पत्र टेलीफोनसे भेजिये, या तार दीजिये।

वादमें मुझसे कहा: आज बैठे रहे तो हाथ मलते रह जायंगे। हम सिर्फ खबर मंगाने और सलाह देनेकी अिजाजत चाहते हैं। अितना मौका तो अन्हें देना ही पड़ेगा। मेरी सलाह न मानकर असे मरना हो तो भेले ही मरे।

, दोपहरको भंडारी आये, यह कहनेको कि टेलीफोन तो डोशिल न कर सके, मगर आपके खर्चसे वे तार देनेको तैयार हैं।

वापूने कहा: मले ही।

विसके बाद फिर मेजर आब घंटेमें वापिस आये। कहने लगे: असने तो टेलीफोन ही किया और सरकारका जवाव भी मिल गया। वह कहती है कि भारत सरकारके साथ हमारा पत्र-व्यवहार हो रहा है। कल यदि जवाव न आये, तो गांची परसों तक राह नहीं देखेंगे?

वापूने कहा: सरकारको टेलीफोनसे मेरी तरफसे यह जवाव दीजिये:

"वात बितनी जल्दीकी है कि बितजार करना मेरे लिखे वहुत मुक्किल है। बिसके कारण मैंने अब तक बड़ी बेदना सही है। सेठ पूनमचन्द रांकाको कुछ हो गया, तो यह चीज मुझे जिन्दगी भर खटकती रहेगी कि अन वक्त पर अन्हें पत्र लिखनेकी सरकारसे अिजाजत लेनेमें में असफल रहा। अिसलिओ में तावड़तोड़ जवाव मांगता हूं। मेरा यह सुझाव है कि वस्त्रशी सरकार अपनी जिम्मेदारी पर मध्यप्रान्तके होम मेम्बरकी मारफत सेठ पूनमचन्द रांकाके साथ मुझे पत्र-व्यवहार करनेकी अिजाजत दे।"

नीलाके और पत्र आये। असे सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें रोटी वनानेकी वर्णनात्मक और विस्तृत सूचनाओं दीं। चकला किस चीजका वनाया जाय, वेलन कैसा हो, रोटी कितनी बड़ी हो, कितनी मोटी हो, वर्णराके वारेमें भी सूचनाओं दीं। वापूको मां वननेका शौक चर्राया है!

लेडी ठाकरसीकी तीन-चार हजारकी दूरवीन आ गशी। असके स्टेण्डको अठानेके लिओ आठ आदिमियोंकी जरूरत पड़ी।

वापू कहने लगे: अब असे रखेलेनेकी नीयत होती है। तब तो आश्रममें ऑब्जरवेटरी (वेयशाला) बनाओं जा सकती है! छूटनेके बाद पांचेक दरस जी जायें, तो सब कुछ हो सकता है।

यानी अभी दस वर्ष जीनेकी वातें हैं।

वल्लभभाओः अरे भाओ, ऑब्जरवेटरीके लिओ आज भी छोड़ देंगे। सायमें हरिजनोंका काम मिला दीजिये। पर और कुछ न करें, तो जाजिये न, आज ही जाजिये! असा कहते हैं तो भी आप मानते कहां हैं?

मृदुलाका असे शोभा देनेवाला पत्र वेलगांवसे आया।

नक्तर लगानेकी किया जारी ही है। वापूमें जितनी दया है, अुतनी ही निर्देयतासे वे पत्र लिख सकते हैं। . . के नाम लिखा २९-३- '३३ गया आजका पत्र अिसी प्रकारका है। . . . के नाम भी अिसी तरहका है, फिर भी अुसमें दयामृत भी कोओ कम भ नहीं है:

"आश्रममें रहकर आश्रमजीवनके वजाय और कोओ जीवन यापन करना भी सत्य ही हैं? मेरी यही अिच्छा है कि तुम अससे छूट जाओ। जो मुझसे करोड़ों कोस दूर रहकर सत्यका सेवन करे, वह मेरे साथ रहकर असत्यका सेवन करनेवालेसे मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। जैसे तुम्हारी परीक्षा करनेमें अक बार में नापास हो गया, असी तरह संभव हैं तुम्हारा अविश्वास करनेमें भी नापास हो आं । में अश्वित्रसे मांगता हूं कि नापास हो जाओं । असा हो जाय तो पहली असफलता भी मिट ही जाय न ? अभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे घोखा ही दे रहे हो।"

-आज नीलाको फिर लम्बा पत्र लिखा। असमें फिर सत्यकी महिमाका विद्यान किया और यह विताया कि मेरी कलमसे सत्य और ऑहसाके सिवाय कुछ नहीं निकलता:

" में चाहता हूं कि मेरे लिखे हर शब्दसे सत्य और प्रेम टपके। अगर न टपके तो असमें मेरे प्रयत्नकी खामी नहीं हो सकती।

"मुझे यकीन है कि जीते जागते सत्य पर तुम्हारी जीती जागती श्रद्धा होगी, तो सहन करनेकी शक्तिसे ज्यादा परीक्षा भगवान तुम्हारी नहीं लेगा।"

बिस पत्रमें छोटी-छोटी सूचनाओं दीं। छोटी-छोटी खबरें मांगी। वाजार कहां है? सागभाज़ी क्या मिलती है? पानी कहांसे आता है? शहरसे कितनी दूर है? गाय दुहना और वकरी दुहना सीख लेनेको कहा। बिस तरह अस स्त्रीकी वारीकीसे रचना हो रही है। जब यह सोचता हूं, तब पहले मैंने अंक बार जो बालोचना या शंका की थी, असकी सफाओ मिल जाती है। वापू कहते हैं कि घड़ा खराव हो तो असमें मिट्टीका दोष है या कुम्हारका? कुम्हारका। मेरी शंका यह थी कि आश्रममें आनेवाले मनुष्य मिट्टी नहीं हैं, और मिट्टी हों तो भी मिट्टी तरह-तरहकी होती है। पर सच बात यह हैं कि जो आदमी प्रपन्न है, यानी जिसने सब कुछ वापूको साँप दिया है और जो वापूसे ही दिशाकी आशा रखता है, अससे वापू यही आशा रखते हैं आर मान लेते हें कि वह अनके हाथमें मिट्टी बनकर रहेगा। असीलिश मीराबहनको जो पत्र जाते हैं और आजकल नीलाको जो पत्र जाते हैं, अनमें जीवनकी हरअंक वातके वारेमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म सलाह होतो है। कल लिखा ही था न कि "भगवान यानी सत्य और तुम्हारे वीचमें आनेका किसीको हक नहीं। मैं आता हूं, क्योंकि मुझे साक्षी रखकर तुमने प्रतिज्ञा ली है।"

ये सब पत्र किसी समय अितिहासमें अमर हो जायंगे।

पूनमचंद रांकाके वारेमें आज पत्र आ गया। पत्र तो कल रानको आ गया था कि जाजूको तार भेजना हो तो गांधी भेज दे। गया था कि जाजूको तार भेजना हो तो गांधी भेज दे। ३०-३-४३ मगर पूनमचंदको सीधा नहीं! क्षिसमें असली मांग सरकारको माननी पड़ी, अितनी तो जीत हुआी। पर अपनी हठ पूरी करनेकी भी कोशिश की। असिलिओ वापू फिर अक पत्र तैयार कर रहे हैं।

मीरावहनकी असिहिंग्युताका अंक अदाहरण आज असके पत्रमें से मिलता है। असे असिह्ण्युता कहिये या अस पर जो वीती है असके अंक प्रत्या-घातका नमूना कहिये: "में चाहती हूं कि . . . . अिस व्रतका सींदर्य और असकी आत्यंतिक आवश्यकताको समझे। सेवामय जीवनके लिओ और और वीश्वरके प्रकाशकी खोजके लिओ बहाचर्यकी जरूरतको समझना पहली सीढ़ी हैं। शरीरका मोहपाश वड़ी खतरनाक चीज हैं। आर्थर रोड जेलमें मेरे वरावरवाले कमरेमें ही अक दिन दो वच्चे पैदा हुओ। अस सारी गंदी कियाके विचारसे मुझे वेहद विन हुओ। गर्भावानसे लेकर जन्म तककी प्रक्रिया वहुत गंदी है। अस तरह पैदा हुओ हमारे शरीर भारस्वरूप और 'अलगावकी दीवार' जैसे हों तो असमें आश्चर्य नहीं। नये पैदा हुओ बच्चोंको देखकर मुझ पर जो पहली छाप पड़ी, वह मोहमायासे भरी हुओ दुनियामें जन्म पानेवाले अंतरात्माको होनेवाले दुःखकी थी। जन्मके वाद वेचारे छोटे वच्चे आवे घंटेमें मर गये।"

वापूने शिस पर अने सुंदर प्रवचन दिया। असमें असे याद दिलाया कि गौतम बुद्ध, अीसा और जरयुष्ट्र वगैरा विवाहित स्थितिसे ही पैदा हुओं थे और तुम भी असीका परिणाम हो। अन्होंने ब्रह्मचर्यके वारेमें स्मरणीय अदुगार प्रगट किये:

"जो ब्रह्मचर्यका महत्त्व समझते हैं और असका पालन कर सकते हैं, अनके लिओ वह बहुत सुंदर वस्तु है। पर अितना मान लेना चाहिये कि देहवारियोंके लिओ यह वड़ी असाधारण वस्तु है। दुनियामें सभी प्राणी नर-मादाके जोड़ेमें रहते हैं और कालके अंत तक असी तरह रहेंगे। अस-लिओ विवाहित जीवन और असके परिणामोंके वारेमें अधीर होना शायद ठीक नहीं। साधुपन धारण करनेसे तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। अधिवरकी गित समझमें नहीं आ सकती। असिलिओ हरअके प्रति हमें अदार रहना चाहिये। स्वयं हमको ही हर क्षण औरोंकी अदारताकी जरूरत पड़िती है। करोड़ों मनुष्योंके लिओ तो विवाहित जीवन ही विषयी और दु:ख-मय जीवनसे मुक्ति पानेका मार्ग है।"

यह तो शंकराचार्यमें शरीर-निदाके जो श्लोक आते हैं, अुन्हें भी मात करनेवाली चीज है। और मीरावहनको हमारा दिया हुआ शंकराचार्यकाः नाम सार्थक करनेवाला है! तुलनाके लिओ शंकराचार्यके सुवोध प्रभाकरके नीचेके श्लोक देखिये:

स्त्रीपुंसोः संयोगात् संपाते शुक्रशोणितयोः । प्रविशज्जीवः शनकैः स्वकर्मणा देहमाधत्ते ॥ मातृगुरूदरदर्या कफमूत्रपुरीषगूर्णायाम् । जठराग्निज्वालाभिनंवमासं पच्यते जंतुः ॥ दैवात्त्रसूतिसमये शिशुस्तिर्धीनतां यदा याति । शस्त्रैिविखण्ड्य स तदा वहिरिह निष्कास्यतेऽतिवलात् ॥ अयवा यंत्रिष्टिद्राद्यदा तु निःसार्यते प्रवलैः । प्रसवसमीरैद्य तदायं वलेशः सोऽप्यनिर्वाच्यः ॥

अ।ज राजाजी आये। दिल्लीकी वातें कीं। वापूने कहा कि वल्लभभाओंने आपके आंसू पोंछनेके लिए लंबा तांलिय। भेजा है। अस पर राजाजी कहने लगे: तौलियेकी जरूरत नहीं, क्योंकि आंखें सूख गथी हैं।

वादमें अनके भविष्यके कार्यक्रमकी वात निकली: अब मृझे बाहर रह कर कुछ करना नहीं है। जो विल अिन लोगोंके लिओ ज्यादा खतरनाक है, वह तो आ गया है और अके दिन वह पास होगा ही। मैं किस लिओ बाहर रहूं?

वापू बोले: असका तो मेरा जवाव वही है, जो मैंने पहले दिया था। मेरी यहां बैठे हुओ दूसरी स्थिति है। मैं आपकी स्थितिमें अपनेको नहीं रख सकता। अगर आपके खयालसे सनातनियोंका अितना झूठा जो प्रचार हो रहा है, अससे आपके सिवा कोओ भी नहीं निवट सकता, तो आप यही काम कीजिये। सगर आपको लगता हो कि आपके जेलमें जानेसे अस कामको समर्थन मिलेगा तो आप जेलमें जाअिये। मैं चाहता हूं असा मानकर यदि आप बाहर रहें, तो यह ठीक नहीं। मैं तो जब तक आप बाहर हैं, तब तक आपसे काम लेता हूं। पर आप बाहर न हों तो भी क्या? मैंने असा मानकर यह लड़ाओ शुक्त की है कि सब जेलमें हैं और जो बाहर रह गये हैं अनके जिये असे चलाना है। असलमें तो अश्वित्वरको असे चलाना होगा तो चलेगी। मुझे यह भी पता नहीं कि मैं स्वयं बाहर हो ये तो क्या कर्ल। मुझे असा महसूस हो कि प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिओ मैं और कोओ काम नहीं कर सकता, तो असंख्य मनुष्योंकी आलोचनाके बावजूद मैं यही काम करूं।

राजाजी वोले: आप तो मेरी स्थिति अधिक कठिन बना रहे हैं। शौकतअली कहते हैं न कि आपको चीजें ज्यादा मुझ्किल बनाना आता है।

शिस पर शौकतअलीकी वात निकली। शौकतअलीकी जैसी तारीफ वापूने की, वैसी जिन्हें वे अच्छेसे अच्छे मित्र मानते हों वे भी नहीं करेंगे। युनकी वृद्धिकी, अनकी व्यवहार-कुशलताकी, परिस्थितिको समझ लेनेकी शक्तिकी और अनके निर्णयोंकी — यहां तक कि मुहम्मदअली तो अन्हींके कहनेमें चलनेमें सलामती मानते थे — वहुत तारीफ की। फर राजाजी वोले: केवल अनकी शादी ही अस सारी तारीफके लायक नहीं है। असीसे यह युरोपका प्रवास हुआ। यह चीज अनकी राजनीति पर भी सवार रहती है।

लिस पर वापूने कहा: नहीं, अनकी शादीमें भी हेतु है। अन्होंने यह माना कि अक स्त्रीका वे लिस्लाममें लाकर अद्धार कर रहे हैं। और वह तो विववा थी, लिसलिओ अन्होंने निश्चय कर डाला और अपने निश्चयको लमलमें लानेके लिओ दुनियाके खिलाफ जूझे।

राजाजी: असा तो वीर कहला चुके सभी साहसी लोग करते।

वापू: नहीं, वे जिनके जैसे नहीं। अन्हें तो सब कुछ जिस्लामकी दृष्टिसे सूझता है और असीके अनुसार वे करते हैं। जिस्लामका वे जो अर्थ करते हैं, असे आपको न मानना हो तो न मानिये। मगर वे तो असीके अनुसार जीवन विताते हैं। देखिये न, अनकी शादी पर आलोचनाकी आंधी आ गओ, मगर असके सामने खड़े रहनेकी अनमें हिम्मत तो है न?

यह कहना ही चाहिये कि वे मुझे भी अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ वे मुझे अिस्लानका वड़ा और अकमात्र शत्रु मानते हैं, और तबसे ही वे मेरा विरोध करते हैं। कोहाटमें ही हम अलग हुओ। मगर अस वक्त हकीम और स्वाजा भी यही कहते थे कि यह आदमी जो कहता है वह सच है। अनका यह कहना था कि जो छोटीसी हिन्दू जाति वड़े मुसलमान समाजमें रहे, असे असकी मेहरवानी पर ही रहना चाहिये और अस्लामके अनुसार धर्म भ्रष्ट करना और स्त्रीहरण करना जायज है।

राजाजी: यह भी अस्लाम है?

वापू: वे यह समझते हैं, जिसका क्या किया जाय ? लाहोरमें दोनों भाजी आये और मुझसे कहने लगे: मुसलमान जिसमें साय नहीं, आप यह आजादीकी लड़ाओं न कीजिये। मैंने अनसे कहा: यह कैसे हो सकता है ? आप दो जन साय नहीं, जिसलिओं मैं ध्येयको कैसे छोड़ दूं ? आपके सिवाय दूसरे मुसलमान तो हैं ही। किसी खास व्यक्तिकी खातिर ध्येयकों कभी नहीं छोड़ा जा सकता। वस तवसे अन्होंने मेरी कट्टर विरोध शुरू किया है।

सिसके वाद हिन्दू धर्मके वारेमें खूब बातें हुओं। राजाजीने पूछा कि हिन्दू धर्मको कोओ सादा रूप नहीं दिया जा सकता? जैसे थिस्लाम सीधा-सादा है, मुसलमान बनने या बनानेके लिओ बहुत-कुछ करनेकी जरूरत नहीं पड़ती, अुसी तरह हिन्दू धर्मके लिओ कुछ नहीं हो सकता? अितनी अधिक पुस्तकों, अितने आचारों वगैराका आडंबर और किसी भी धर्ममें नहीं। अंर हरशेक स्मृति वर्म है। वनारसमें प्रो० अलतेकर मिले थे। वे कहते ये कि स्मृतियां तो अस्पृश्यता वतायेंगी, अनमें अस्पृश्यता भरी पड़ी है। मगर आप अस जमानेके अनुकूल नथी स्मृति क्यों नहीं वनाते? साथ ही साथ अपनी राय देते जाते थे कि स्मृति वनानेका शायद वही तरीका हो जो आप कर रहे हैं।

यह तो मानो वापूर्क अंक जवावमें से ही निकला कि हिन्दू धर्मको शुद्ध होना चाहिये। आज मुसलमान जो गुडायन दिखा रहे हैं, अुसका मुकावला हिन्दू शुद्ध होकर ही कर सकते हैं।

अस पर यह चर्चा चली कि शुद्ध होनेका क्या अर्थ है और असमें से राजाजीके मनमें दिल्लीमें पैदा हुओ विचार वाहर आये।

ंवापू: व्यहिंसासे — मरनेकी तैयारीसे ही गुंडापन जीता जा सकता ह। अगर हम शुद्ध नहीं होंगे तो केवल जड़तासे ही मर जानेवाले हैं। आज विस्लाममें भ्राप्टाचार और गुंडापन है। हिन्दू धर्ममें भ्राप्टाचार है, पर गुंडापन अभी तक नहीं आया है। असीलिओ में कहता हूं कि हिन्दू धर्मको शुद्ध करो।

तब मिस पर सारी चर्चा हुओ कि शुद्ध करनेका क्या अर्थ है। काकासाहव: आप हिन्दू घर्मको शुद्ध हुआ कव मानेंगे? अस्पृत्यता न रहे तो कोओ और भी शर्ते हैं?

बापू: अस्पृत्यता तो मिटनी ही चाहिये।

राजाजी: शुद्ध करनेको कहते हैं, मगर शुद्धि तो शुद्धिकी खातिर ही हो सकती है, अस हेतुसे नहीं कि दूसरा कोओ हमें अपनी वरावरीका समझे।

बापू: नहीं। यों तो मुसलमान भी हमें वरावरीके नहीं मानते, काफिर मानते हैं, या जिया देकर रहनेवाले और आपित्त कालमें कुछ गर्तो पर अनकी मददके लायक मानते हैं।

मैंने पूछा: तो हम किस तरह समान वन सकते हैं?

तव राजाजी हिन्दू धर्मकी शुद्धि पर आये और कहने लगे: अंक ही दिशामें समानान्तर होड़ लग रही है, यहां तक कि यह कहना मुश्किल हो गया है कि कट्टर मुसलमानसे सनातनी हिन्दू कम धर्मान्ध है। बिसे शुद्ध करनेके लिओ मेरे खयालसे तो हिन्दू धर्मके मूलभूत सिद्धांत लेकर लोगोंके सामने रखने चाहियें और हिन्दुओंसे कहना चाहिये कि यह सादा धर्म स्वीकार करो।

्वापू: यानी यही कहें न कि कलमा पढ़ो ? आर्यसमाजियोंने मुसलमानोंकी नकल की है, और वह यहां तक कि वे भी लगभग मुसलमान वन गये। नहीं तो

भाप जिसे जंजाल बताते हैं, वह अिस्लाममें भी है। पुस्तकालयके पुस्तकालय भर जायं, अितनी अिस्लामकी पुस्तकें है। कुरान पर हजारों भाष्य है।

राजाजी: मगर वितने पर भी मुसलमान वननेके लिओ ओक-दो सीधी-सादी वातोंकी जरूरत है।

वापू: वैसा तो हमारा भागवत घुर्म है न ? असमें रामनाम या ॐ नमो भगवते वासुदेवायके सिवाय क्या है ? और यों तो कलमेमें भी क्या खूबी भरी है ? आखिर हमारी परंपरा, संस्कार और हजारों वर्षकी शिक्षाका अत्तराधिकार कोओ छोड़ थोड़े ही दिया जा सकता है ?

राजाजी: असे साहित्यके रूपमें जारी रखें, मगर वह धर्म किस लिओ ? अीश्वरप्रेरित किस लिओ ?

वापू: यह तो वेद भी कहते हैं कि वेदोंका सार 'ओम्' है। यह कौन कहता है कि वेदका हर शब्द ओश्वरप्रेरित है?

वैसे सब कुछ भावना पर निर्भर है। हरअक धर्ममें क्या मूर्तिपूजा नहीं है? आज हम यहां मन्दिरमें ही बैठे हैं न?

राजाजी: जो वहम वढ़ गये हैं, अनके खिलाफ हलचल शुरू कर दें, तो काम चल सकता है। बादमें अक सीधी-सादी पुस्तक बच्चोंके लिओ तैयार कर देंगे।

वापू: हां, मगर यह पुस्तक बच्चोंके लिओ ही होगी!

हिन्दू धर्मका रहस्य वताते हुओ बापू कहने लगेः अितनी अधिक जातिया आश्री और अुसने अुन्हें अपनेमें समा लिया।

राजाजी: यह कोओ हिन्दू धर्मका तत्त्व नहीं माना जा सकता।
यह तो सभी नीचे प्रकारकी रचनाओंका लक्षण है। हिन्दू धर्मने तो किसी
हद तक अस पृथ्वीके जैसा काम किया है। कओ तरहकी वनस्पित सड़कर
असमें मिल जाती है। हम दूसरे सब धर्म-सम्प्रदायोंकी गन्दगी और कचरा
अपनेमें समाकर पचाते रहे हैं।

वापू: हिन्दू धर्म अत्यंत सहिष्णु है। अिसमें और किसी धर्मका अनकार नहीं है।

राजाजी: हिन्दू धर्मको धर्म ही मुश्किलसे कहा जा सकता है। तमाम प्राचीन दर्शनों (तत्त्वज्ञानों) का वह मूल आधार था। फिर असमें तरह-तरहकी चीजें आकर मिलीं। और आज वह वड़ा घूरा वन गया है।

वापू वह तो सव धर्मोकी माता है और शुद्ध है। राजाजी: जैसी पृथ्वी है। वापू: पृथ्वी भी तो पृथ्वीमाता ही है न? या हिन्दू वर्म महासागर है, जिसमें सब प्रकारकी अशुद्धियोंके आंकर मिल जाने पर भी असकी विशुद्धिको कोशी आंच नहीं आती, विल्क वे सब अशुद्धियां विशुद्ध हो जाती है। पर आजकलका हिन्दू वर्म सच्चा हिन्दू वर्म नहीं है। वह तो हिन्दू वर्मकी विडम्बना है।

राजाजी: आपने गीताको अपनाया है, विसलिओ सनातनी असे भी 'नीचे गिराने लगे हैं।

वापू : यह तो अच्छा है। तव मैं रामायणको, भागवतको और दूसरे ग्रंथोंको अूंचा स्थान दूंगा। वे लोग अिन सब ग्रंथोंको भी गिरा देंगे, तो अुनके खड़े रहनेके लिखे कुछ नहीं रहेगा। वे लोग आज वड़ी खाबी खोद , रहे हैं, जिसमें अुन्हींको दफन होना पड़ेगा। अुनकी सारी झूठ और गालियोंके पीछे कोओ रचनात्मक काम नहीं है। अुनकी सारी कोशिश मेरा सफाया कर डालनेके लिखे है। मगर अक व्यक्तिके खिलाफ चलाओ हुओ हलचल कहां तक टिकेगी?

शामको रवाना होते वक्त राजाजी वापूसे कहने लगे, मुझे असा लगता कि शायद अस्पृद्यताके लिखे नहीं, पर पापा (राजाजीकी लड़की) के लिखे तो कहीं मैं वाहर नहीं रहा होखूं।

असि पर वापूने कहा: आपको असि मामलेमें मेरी तरह निर्दय होना पड़ेगा। नस्तर लगाना पड़ेगा। दोनों लड़िकयोंको आश्रममें रख आअये। असि लड़कीको यह समझने दीजिये कि यह वाप हमारे लिथे नहीं जीता। तभी वह ठिकाने आयेगी। नहीं तो हम असे खो वैठेंगे।

वापूने ब्रूमकी 'कातूनकी शिक्षायें ' (लीगल मैक्सिम्स) पुस्तकका अध्ययन कितना अच्छा किया है, अिसका सबूत अकसर वापू घूमते- ३१-३-'३३ घूमते दे डालते हैं। आज सबेरे वापूने शास्त्रीने अंक पत्र अंक फाजिलमें रखनेको कहा था। वह पत्र वादमें मेरे पास आया और अंतमें प्रेसमें चला गया। वापूने पूछताछ करके सावित किया कि अिस पत्रको फाजिलमें लगानेका पहला फर्ज शास्त्रीका था। अन्होंने यह मान लिया कि मैं लगाअूगा। जिस पर वापू कहने लगे: लेटिन शिक्षा है कि Delegata potestas non potest delegari यानी जिसको काम सौंपा गया हो, वह अस कामको दूसरेको नहीं सींप सकता। जिसी तरह Bis dat qui cito dat यानी जो जल्दी देता है, वह दुगुना देता

है। ( असकी तुलना हमारी अस कहावतसे कीजिये: तुरत दान महापुण्य।) अस तरहकी दूसरी कहावते वापू अंकसर कहा करते हैं।

सुपरिन्टेन्डेन्टसे आज वातों ही वातोंमें पता लगा कि अंग्लो-अंडियन
कैंदियोंको कोड़ेकी सजा ही नहीं दी जा सकती! अक कैंदी खूब तंग कर
रहा है। असे डंडा-चेड़ी वगैराकी कआ सजायें हो चुकी हैं और आज
अंतमें असने आयोडीन पी लिया! असकी वात करते हुओ अन्होंने कहा:
वह कोड़ेकी सजासे सीधा हो सकता है। मगर यह दु:खकी वात है कि
नियमके अनुसार अन लोगोंको यह सजा दी ही नहीं जा सकती!

राजाजी आये। अनके साथ वापूने कलकी वात फिर शुरू की।

वापू वोले: खाप शुरू कीजिये, नहीं तो में गोलीवार शुरू करता हूं। आप यह चाहते हैं कि हिन्दू जैसा जीमें आये वैसा करें?

राजाजी: असा नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज धर्मके नामसे जो कुछ चल रहा है, असमें से क्या ज्यादातर फेंक देने लायक नहीं है ? वापू: जरूर है। और यही हम कर रहे. हैं।

राजाजी: नहीं। यह क्या किसी पद्धतिके अनुसार और अच्छे ढंगसे

'हो रहा है?

वापू: अस्पृश्यताको मिटा देनेके साथ ही हिन्दू धर्ममें नवजीवनका संचार होगा। असके बाद हम दूसरी निकम्मी चीजें फेंक देनेका काम सुरू करेंगे।

राजाजी: अंक अच्छे हिन्दूका जीवन ल लीजिये। मिसालके तीर पर आपका जीवन लीजिये। आपने वहुतसी चीजें छोड़ दी हैं। हम हिन्दू धर्मको अस कक्षा पर क्यों न ले आयें?

वापू: यह कक्षा असी नहीं, जिस पर हरअक आदमीको आना ही चाहिये।

राजाजी: क्यों नहीं? आज आप यह कहकर मूर्ति-पूजाका समर्थन करते हैं कि अक खास तरहकी बुद्धिके लिओ वह अच्छी चीज है। अब यदि अस्लाममें मूर्ति-पूजा होगी, तो भी वह असी खराब नहीं जैसी आज हिन्दू धर्ममें प्रचलित है।

वापू: आप भूल कर रहे हैं। अिस्लामकी मूर्ति-पूजा तो वहुत स्थूल मानी जायगी। असमें तो अंक पुस्तककी और अंक आदमीकी मूर्ति-पूजा है। यहां तक कि अीश्वरको भूला दिया गया है, मगर मुहम्मद नहीं भूलाया जा सकता। राजाजी: आप जो कहते हैं वह मान िंद्या जाय, तो भी हममें से कितने ही लोगोंका तो यही हाल है, विलक अससे भी ज्यादा है। छुआछूत और असी तरहकी दूसरी वातोंसे सम्वन्य रखनेवाले वहन देखिये। यह तो किनष्ठ प्रकारकी मूर्ति-नूजा हुआ। मूर्तिको चढ़ाये जानेवाले नैवेद्य, मूर्तिकी गादी और मूर्तिके विछीने वगैरा सब चीजोंमें हम पवित्रताका आरोपण करते हैं।

्यापू: असमें कुछ काव्य है।

राजाजी: यों तो लगभग हरअक वुरे रिवाजके लिओ कहा जा सकता है। वापू: नहीं, सबके वारेमें असा नहीं कह सकते। अदाहरणके लिओ, देवदासीकी प्रथाके वारेमें मैं औसा नहीं कहूंगा।

राजाजी: आप संगीतको मानते हैं और नृत्यको भी मानते हैं। देवदासीको प्रथा देवताओंके आगे संगीत और नृत्य करनेकी पुरानी प्रणा-लीका वस्तुत: अक अवशेप ही है।

वार्: यों तो अस्रुव्यता भी भूतकालके किसी असे रिवाजका, जिसके पक्षमें कुछ न कुछ कहा जा सकता है, अवशेष ही होगा। असीलिओ में 'आजकल पाली जानेवाली' अस्पृत्यताका विरोध करता हूं। असी तरह में 'आजकलकी' देवदासी प्रथाकी निन्दा करता हूं। सम्भव है असका भी आदर्श वहुत अूंचा हो — अपनी लड़कीको अधिवरकी सेवामें अपित करना। किन्तु आज तो अस आदर्शकी विडम्बना हो रही है।

राजाजी: यही वात मूर्ति-पूजाकी है। शुरूमें असके पीछे ओस्वरकी सर्वेच्यापकताका विश्वमान्य खयाल होगा, पर आज तो वह बेहूदी चीज वन गओ है।

वार् : नहीं, मूर्ति-पूजा वेहूदी चीज नहीं। जब मै कहता हूं कि मैं मूर्ति-पूजाको नहीं मानता, तब मैं यह नहीं कहता कि वह पत्यर औरवर नहीं है।

राजाजी: पर आप जानते हैं कि असा कहनेका नतीजा क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे कि हम पत्यरमें औश्वरको नही देन सकते और कुछ कहेंगे कि पत्यरमें औश्वर है। फिर दोनोंमें डंडे चलेंगे। असलिओ मैं तो कहता हूं कि हमें पूजाका कोओ असा तरीका ढूंढ निकालना चाहिये, जो मयको मंजूर हो।

वार्ः तव आप ही तरीका वताअिये। मैं तो कहता हूं कि अिन सव तरीकोंकी जांच करते-करते अन्तमें हम अेक असंभव चीड पर आ पहुंचेंगे।

राजाजी: मुझे भी अँसा भय हैं। फिर भी मेरा खयाल है कि आप व्यावहारिक मार्ग बता सकते हैं।

वारू: मैं नहीं मानता। कोओ भी चीज हम दूसरे पर लादने लगेंगे, तो तुरन्त मालूम हो जायगा कि वह परीक्षामें टिक नहीं सकेगी।

राजाजी: अमुक-अमुक वातें नहीं होनी चाहियें, असा नकारात्मक रास्ता में वता दूं। अुदाहरणके लिखे, भयंकर वेहूदी मूर्तियोंकी पूजा न हो।

वार्: आप अस तरह अक्के वाद अके चीजको मिटाते जायगे, तो देखेंगे कि अक आदमी कहेगा यह नहीं, दूसरा कहेगा वह नहीं, और तीसरा कहेगा कि फलाना नहीं। अस तरह करते-करते शेप कुछ भी नहीं रहेगा।

राजाजी: हम असीम्प्रदायिक भजन क्यों न रखें?

काका: कवीरने असा ही किया था। और अन्तमें वह भी अपने पीछे अंक संप्रदाय छोड़ गये। सुसंका नतीजा और कुछ नहीं हुआ।

राजाजी: किंतु हम फिरसे थिसके लिओ प्रयत्न क्यों न करें? हम घ्यान घरने या मंत्र जपनेकी सूचना दें।

वापू: आप असी को भी चीज सुझायेंगे, तो अस पर अंतराज जरूर अठाये जायंगे। आपको पता है न कि नामांकित व्यक्तियोंके प्रतीकके रूपमें पुष्प चित्रित करनेकी प्रयाका क्या हाल हुआ? मस्जिदमें केवल वह पुष्पके रूपमें चित्रित किया जा सकता या खोदा जा सकता है, और असके लिओ को औ अंतराज नहीं करेगा। मगर अनके साथ मशहूर आदिमियोंका नाम लिया कि असे को अी वरदाश्त नहीं करेगा। कावाके आसपास ३६० मूर्तियां थीं, पर वे देवताओंकी प्रतिनिधि नहीं, राक्षसोंकी प्रतिनिधि थीं।

राजाजी: आजकलके बहुतसे मन्दिर भी तो असे ही हैं न?

वापू: नहीं, असा नहीं। वे मूर्तियां जीश्वरकी प्रतिनिधि नहीं थीं, जिसीलिओ तो मुहम्मदने अन्हें नष्ट किया। अनुमें जो यनिष्ट तत्त्व था, असका नाश करना चिहिये था। किचनरने असा ही किया था। असने कहा कि महादीकी कन्नको नष्ट कर दो, क्योंकि असके आसपास लोग संगठित होते हैं। असी तरह मुहम्मदने सोचा कि मुझे जिन लोगोंको सुधारना हो, तो जिनकी मूर्तियां हटा देनी चाहियें। पर अन्तमें तो असने दूसरी मूर्ति निर्माण कर दी। मैं कुछ करूं तो असका भी यही हाल होगा।

राजाजी: अगर अपमा या रूपक काममें लूं, तो कहूंगा कि मूर्तिको हमें जालिमका रूप न देना चाहिये।

वापू: परन्तु जैसा गीताके दसवें अध्यायमें कहा गया है, यदि आप सव चीजोंमें अीश्वरका रूप देखें, तो कोओ मुश्किल नहीं पैदा होती।

राजाजी: पर अुसके आसपास असी वालिश लीला या खेल किस लिओं?

असमें वालिश क्या है? जो कृष्ण और राधाको अश्वर और अनकी पत्नी मानते हों, अनका यह मानना कि कृष्ण सोलह हजार गोपियोंके साथ

रास खेलते हैं, क्या वालिश है ? तुलसीदास तो सब कुछ रामका ही मानते थे और वे हरलेक चीज पर अपना अर्थ घटाते थे। मगर तुलसीदासकी बात क्यों करें ? किसी सावारण हिन्दूसे पूछें, तो वह फीरन कहेगा कि ये तो सब रूपक हैं।

राजाजी: असा नहीं। रामानुजाचार्यका अदाहरण लीजियं। वे तो यह आग्रह रखते थें कि वास्तविक मूर्ति ही औश्वर है। वे असे रूपक नहीं विल्क सत्य ही मानते थे।

वापू: रामानुज असा नहीं कह सकते थे। मैं अितना माननेको तैयार हूं कि लोग अश्विरके विषयमें जो कल्पनाओं करते हैं, असका यह परिणाम है।

राजाजी: अस प्रतीक-पूजाने अच्छा करनेके वजाय वुरा ज्यादा किया है। हमारे मंदिरोंको लीजिये। भगवान सोयें, भगवान राजभोग करें, भगवानको प्यास लगे और भगवानके वच्चे हों। असी प्रतीक-पूजासे नुकसान ही होता है।

वापू: असे सावित कर दीजिये। मेरे लिखे तो यह सिद्ध वस्तु हैं कि असंख्य सीचे-सादे लोगोंके जीवन अच्छे होते हैं, यह मूर्ति-पूजा पर भुनकी श्रद्धाका परिणाम है।

काका: मगर को बी हद भी तो हो? यह तो देवको छींक आ बी, देवको (भक्तकी चूकसे) नाराजी हु बी! यह सब क्या है?

राजाजी: यह घर्म मेरे लिखे नहीं।

वापू: ज़रूर है।

राजाजी: तव मैं तो कह देता हूं कि मंदिरमें जाकर वहां अीदवरको देखना मेरे लिओ अमंभव है।

वापू: तव आपको मंदिरमें नहीं जाना चाहिये। तामिलनाड़के अेक शास्त्रीने वहुत गम्भीरतापूर्वक प्रतिपादन किया था कि मंदिर-प्रवेशका अधिकार स्त्रियों और शूद्रोंको ही रह गया है। ब्राह्मण तो ज्यादातर कर्म-चाण्डाल हो गये हैं। अनके लिखे प्रायश्चित्त भी नहीं। जो जन्म-चांडाल हैं, वे प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो सकते हैं। अलबत्ता, अन्हें भी शुद्ध होनेके लिखे कथी जन्म लेने पडेंगे।

राजाजी: मस्जिदमें, जहां मूर्ति नहीं होती, जाकर यदि मुसलमान प्रार्थना कर सकता है, तो हिन्दूके लिओ असे मंदिर क्यों चाहियें, जहां मूर्तियों पर बहुतसे झूठे-सच्चे गहनोंका ठाट वनाया हुआ हो ?

वानू: अक वार अस्पृश्यताको जाने दीजिये, फिर हम मंदिरोंके सुधारका सवाल हायमें लेंगे। अगर अस्पृश्यता न होती, तो आजके पाँखंडी पंडोंको तो हमने मंदिरोंमें से कभीका निकाल दिया होता।

राजाजी: आप तो जवरदस्तीका विलकुल निषेव करते हैं?

वापू: जरूर। पर में कानूनका निर्वेध नहीं करता। कानूनके अनुसार काम लेने में कोओ जबरदस्ती नहीं। अगर गोविन्दराधव आयर यह वात समझ लें, तो अन्हें जरूर महस्स हो जायगा कि यह आदमी हिन्दू समाजको अंतरिवग्रहसे यानी भयंकर खूनखरावीसे वचा रहा है। महाभारतमें क्या हुआ था, असका विचार कीजिये। भीम कीचकका खून पीने वैठा। भयंकर हत्याके दृश्य भी असमें आते हैं। गर्भवती स्त्रियोंकी हत्याओं हुओं हैं। अन पर अत्याचार भी हुओं हैं। जैसा कानपुर और कलकत्तेमें हुआ, अस तरह स्त्रियोंके स्तन काट डाले गये हैं। अछूत अतने सब अत्याचार कहां तक सहन करते रहेंगे? जब अनके कोधकी आग जलेगी, तब मैंने अभी वर्णन किये असे अत्याचार करनेसे अन्हें कौन रोक सकेगा?

राजाजी: हरिजनोंके लिओ मंदिर वन्द रखे जाते हैं, अुसका क्या यह परिणाम आयेगा?

वापू: सीधी तरह न आयेगा। परन्तु निषेधकी तहमें जो मानस छिपा हुआ है, असका यह परिणाम होगा। हरिजनोंके हकोंके लिओ मरनेवाले आदमी आज हमारे पास हों, तो हम अिन परिणामोंको रोक सकते हैं। आप असी गांधीकी भविष्यवाणी मान लीजिये। असीलिओ में आज सनातनी हिन्दुओंसे कहता हूं कि हरिजनोंके लिओ और सव कुछ तुम करो और मन्दिर-प्रवेशका काम मुझ पर छोड़ दो।

राजाजी: पर वे कहते हैं कि आप मन्दिर-प्रवेशका काम छोड़ दें, तो दूसरा सब हम कर लेंगे।

वापू: ओहो! अपना धर्म में क्यों छोड़ दूं? में कोओ अन्हें अपना धर्म छोड़नेके लिओ नहीं कहता। परंतु आज कैसी दशा है, अिसका अन्हें खयाल नहीं। मेरे नाम रामनारायण चौधरीका ओक पत्र आया है, जिसमें पिक्मी राजपूतानेके हरिजनोंकी खराव हालतका वर्णन है। ओक भी कुअेंसे वे पानी नहीं भर सकते। जानवरोंके हीजमें से अन्हें गंदा पानी लेना पड़ता है। हीजकां असा गन्दा पानी वे कहां तक काममें लेते रहेंगे?

राजाजी: असका जवाव तो शिवस्वामी आयरने दिया था, वैसा ही कुछ हो सकता है। अन्होंने कहा था कि में खादीके लिओ भी किस लिओ रुपया दूं? कारण यह रुपया देनेसे भी आपका वल वढ़ता है। पर हम दूसरी

वातों में चले गये। मैं तो हमारे वर्मको सादा रूप देनेके प्रश्नकी वात कर रहा था। हमारे वर्म पर लादी गओ अन वालिश चीजोंको किस लिओ रखना चाहिये?

वापू: दूसरे वर्मोंमें जो मूर्ति-पूजा है, क्या वह वालिश नहीं?

राजाजी: यह तो असी वात है, जैसे शाकाहार और मांसाहार दोनोंमें हिंसा निहित होने पर भी दोनोंके बीच जमीन आसमानका फर्क है।

कल ... बहन और ... आ पहुंचे। अुन्होंने जो वातें कीं, अुससे वापू बहुत घवराये। "यह सब सच हो तो आश्रमको जला १-४-'३३ ही डालना चाहियेन?" अिस तरह वे कशी बार बोले। आज भी खूब आकुल-ज्याकुल थे। सबेरे कहने लगे: ये सब चीजें अकेके बाद अक हो रही हैं; देखना है अिनका असर मेरे मन पर क्या होता है।

आज काकासाहव प्रो० त्रिवेदीकी वात करते हुओ कहते थे कि यह आदमी सवमुच स्काअट है, साघु है। चार वजेसे अठकर अपना काम पूरा करता है, मेहमानोंका आतिथ्य करता है और सख्त मेहनत करता है। असे आदमी आश्रम चलानेवाले हों, तो आश्रम सुन्दर ढंगसे चले। अनके लिओ मेरा पूज्य भाव बढ़ता ही जा रहा है।

मैंने तो अन्हें जेलमें आये तबसे अनके वारेमें जो-जो वातें सुनी हैं, अनके कारण अन्हें पूज्य माना है और अंक आदर्श गृहस्थके रूपमें देखा है। सतयुगमें जिनसे बढ़कर गृहस्थ कैसे होंगे?

मिस पिटर्सन काश्मीर जाते हुओ रास्तेमें आ गओं। अण्डूजकी वात की । अुन्हें वच्चोंके साथ खेलना-कूदना, अनकी मिठाओ खाना ओर तेज चाय पीना अच्छा लगता है। आपने अण्डूजको अच्छी तरह नहीं मूडा?

वापू: अनुसे मिनार छुड़वा दी, अससे आगे मूंडनेका काम नहीं बढ़ा। प्रिटोरियामें मैंने अस गंदी आदतकी आलोचना की और अन्होंने तुरंन कह दिया: 'तो यह छोड़ी।'

ाज कुछ पत्र बड़े महत्त्वके थे।

मुझे आज वापूने चेतावनी दी कि तुम वाहर जाओगे, तव बहुतसे लोग तुमसे किसी वक्तव्यकी आशा रखेंगे और तुम २-४-13३ यह तो कह ही न सकोगे कि वापूके साथ कोओ वात ही नहीं हुआ और वापूने कोओ विचार प्रगट नहीं किये।

अिसलिओ अच्छी वात यह है कि तुम वक्तव्य तैयार कर लो, असे मुझे दिखा लो और वाहर जाकर असे प्रकाशित कर दो।

वहराम खंभाता आये थे। हरिजन-कार्यके लिओ ५०० रुपये भेंट देगये। अनिकी अपार श्रद्धा देखकर आश्चर्य होता है। ३-४-'३३ कहते थे कि मेरे मनकी शक्ति क्षीण हो गओ है, याद नहीं रहता और वीमार आता है तव पुस्तकें देखनी पड़ती है। अस पर वापूने कहा: अब जब तक फिरसे शक्ति न आ जाय, तब तक प्रेक्टिस करना बिलकुल छोड़ दीजिये। आपकी तरह को और डॉक्टर करे और अक बूंद संखियाके बजाय तीस बूद दे दे तो!

रेहाना थाओ थी। वह . . . की लड़की. . . की वात कहती थी कि असे कृष्णकी मूर्ति दिखाओ देती है। वह असके चरणोंमें वापूको वैठे हुओ और वापूके सिर पर कृष्णको हाथ रखे हुओ देखती हैं! वापूसे अलग होते समय रहेहाना गद्गद हो नओ।

डॉ॰ रामनाथन और देसाओं दूरवीन दिखानेके लिओ आये। वापूकी असी महत्त्वाकांक्षाओं हैं कि दूरवीन आश्रमकी छत पर चढ़ाओं जाय, वच्चे देखें और नभी खोजवीनमें भी कुछ न कुछ भाग लें।

४-४-'३३. \*.

शास्त्री टालिपिस्टकी कुछ भूलें वापूने वताओं और अपनेको मदद देने-वालें दूसरे अत्तम टालिपिस्टकी वातें असे समझाली। ५-४-'३३ टालिपिस्ट लोगोंको अपनी कलामें पारंगत होनेके लिं लें कितनी ही वातें जाननी चाहियें। जिस वारेमें दीनशा वाच्छाने वहुत वरस पहले अक विद्या पुस्तक लिखी थी। सुवाराव नामक अक टालिपिस्ट था, वैसा मैंने अभी तक दूसरा नहीं देखा। दक्षिण अफीकामें थेक सालिमन नामका अंग्रेज मेरे पास आया था, वैसा भी को जी नहीं देखा। अस आदमीने अक पैसा वेतन नहीं लिया। वह सर जॉर्ज फरार नामक साअथ अफीकाके अक लखपितका खानगी टालिपिस्ट था। मगर असे यह काम पसंद न आया। जिसलिओ मेरे पास आया था और मुझसे कहता था कि आपका काम सच्चा है और दिलतोंके लिओ लड़नेवालोंकी मदद करनेमें हमेशा मेरा विश्वास रहा है। जिसीलिओ में मुफ्त मदद करता हूं। जब मुझे बुलवानेकी जरूरत पड़े, तब बुलवा लीजिये। में दूसरा को शी भी काम छोड़कर आ जा लूंगा।

## ठक्कर वापासे लम्बी मुलाकात हुआ।

अन्होंने . . . की बात पहले चलाओं। मयुरादास सेठका यह वड़ा आरोप था कि असने घमकी देंकर सवा सी बेतन लिया। ६-४-'३३ वापू बोले: असका अससे कममें गुजर न हो तो क्या किया जाय? यह समझा जा सकता है कि आपका दफ्तर जितना बेतन नहीं दे सकता। मगर वह आदमी क्या करे? आप े चाहें तो असका वजट देख लीजिये और बताबिये कि असे असमें से कितना कम कर देना चाहिये।

व्यवस्था-खर्चके वारेमें वातें हुआें। यह कैसे दस फी सदी है? बीर दस फी सदीसे कैसे चल सकता है? प्रांतोंके और केन्द्रीय वोर्डके आंकड़े लाये ये सो वताये। वापूने समझाया कि हमारा काम ठोस हो, तो दस फी सदीसे भी कम खर्च आये। आप छः लाख अिकट्ठे कीजिये और फिर आज जितना होता है अतुना खर्च कीजिये। आप यह कहें कि आज हमें रुपया नहीं मिलता, तो यह स्वीकार करना चाहिये कि वहुमत हमारे पक्षमें नहीं है। में यह कहूं कि सनातिनयोंने थैलियोंके मुंह खोल दिये हैं, तो गलत नहीं कहता। वे हिसाब प्रकाशित नहीं करते, मगर असमें शक नहीं कि पानीकी तरह रुपये वहा रहे हैं।

ठक्कर वापाने वताया कि . . . का जो प्रतिनिधि-मंडल वाधिसरॉयके पास गया था, असका खर्च ५०० रुपये तक हमें देना पड़ा। बिससे वापूको वड़ा आधात पहुंचा। हम बितना खर्च वरदाक्त नहीं कर सकते और असा करेंगे तो किसी दिन हमें अमिन्दा होना पड़ेगा। यह हमारे लिसे पहला और आखिरी ही अंदाहरण होना चाहिये। जहां हमारे खुद प्रायश्चित्त करनेकी वात है, वहां हम जिन लोगोंको असा प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं? बिन लोगोंके प्रतिनिधि-मंडलकी शोभा तो तभी है, जब ये लोग भिखारीके रूपमें जायं। मैं आपसे कहता हूं कि यह रिवाज मन डालिये। नहीं तो बिसी तरह कल दूसरोंको देना पड़ेगा।

गुरुवायुरकी मतगणनाके लिओ २५०० रुपया खर्च हुआ। यह ज्यादा है, मगर में थिसे ज्यादा नहीं मानता। यह जरूरी था। मगर खर्चका ढंग मेरा नहीं रखोगे, तो काम चलाना मुश्किल हो जायगा।

प्रान्तोंका यह वहम निकाल देना चाहिये कि वे कुछ भी चंदा नहीं कर सकते। मद्रासमें यह वहम था, मगर गलत सावित हो गया। अुत्कल जैसे प्रान्तमें लोग अंक अंक पाओं दे सकें, तो अंक अंक पाओं भी जिकट्ठी करनी चाहिये।

ठकर वापा: सरकारी सहायता न लेनेकी आपकी वात कुंजरू नहीं समझ सकते। अन्होंने बहुतसी दलीलें दी हैं। वे कहते हैं कि गांधीजीने सम-झीता करके सरकारके साथ सहयोग किया। मन्दिर-प्रवेशके काममें मदद चाही। कर्मचारियोंकी मदद लेते हैं, तो रुपयेकी मदद क्यों न ली जाय?

अछूतोंकी शिक्षाके लिओ ज्यादा रुपया प्राप्त करनेको घारासभाभियोंसे कहते हैं, तो सरकारको हमारी मारफत रुपया खर्च करनेको क्यों न कहें?

वापू: मेरी दलील वे समझे ही नहीं और अन्होंने यही मान लिया है कि मेरा विरोध असहयोगीको हैसियतसे है। मैंने असहयोगीको रूपमें वात ही नहीं की। मैं तो अनकी वताओं हुओ सव वातोंमें सहयोग करते हुओ भी कहता हूं कि हम ग्रांट नहीं मांग सकते। सरकार जब तक सब वर्गोंके लिओ कुछ रुपया मजूर करनेका निश्चय न करे, तब तक हम यह वर्गीय ग्रांट नहीं मांग सकते। आज हम मांगें, तो कल मुसलमान मांगेंगे। हमारे पास रुपया न हो तो भले ही विड़ला भिखारी वन जाय, मगर हम यह ग्रांट नहीं मांग सकते। रुपया हिन्दुओंको ही निकाल कर देना चाहिये। सरकारने किसी खास वर्गकी स्वेच्छासे सेवा करनेवाली संस्थाके लिओ कोओ ग्रांट सुरक्षित रखी हो तो दूसरी वात है। मगर फिर भी मैं तो कहूंगा कि वह ग्रांट अछूतोंकी संस्थायें भले ही ले, जायं, हमारे जैसी प्रायश्चित्त करनेवाली संस्था यह ग्रांट नहीं मांग सकती।

जमनालालजी आज कैदोकी पोशाकमें आये। मनुष्य भावनाकी लहरों पर चढ़ कर क्या क्या करता है, यह असकी मिसाल है। ७-४-'३३ अन्होंने क्ताया कि मैं छूट गया हूं, पर चूंकि यह मानता हूं कि दड़े कैदलानेमें हूं, सिसलिओ यह पोशाक पहनी है।

वापू वोलें वह भावना यह पोशाक पहनकर नहीं बताओं जा सकती। असे तो वहुत लोग यह पोशाक पहनकर वच जाना चाहेंगे। अस तरह लोगोंका ध्यान खींचनेकी हमारी जिच्छा न होनी चाहिये और साधारण पोशाक पर कायम रहना ही अच्छा है। हां, तुम जिस पोशाकको आदर्श मानते हो और असे हमेशाके लिओ ग्रहण कर लिया हो तो दूसरी बात है। वैसे सच बात तो यह है कि जिस पोशाकमें अंग्रेजोंकी नकल है। हनारी हिन्दुओंकी सभ्य पोशाक तो घोती-कुर्ता है। मैं यह भी नहीं मानता कि जिस जांघियेमें खर्च बहुत वच जाता है।

मेंने कहा: आपने जब कच्छ पहना था, वह जिन्दगीमें अंक संकटका प्रसंग था। जमनालालजीने असो ही संकटका अवसर समझकर यह पोशाक ग्रहण की हो तो दूसरी वात है। पर असा न हो तो यह नाटक अचित नहीं लगता।

वापूने फौरन बोती-कुर्ता हमेशाकी तरह पहननेकी सलाह दी और जमनालालजीने खुसे मान लिया। जानकीदेवी भी खुश हो गओं।

वापूने कहा, मैं यह मानता हूं कि कलकत्ता कांग्रेसके सिलसिलेमें सव मनुष्योंको छोड़ देना पड़ा, यह हमारी बड़ी जीत हुआ है।

रातको सोते समय वकरीदकी खवर पूछी । झगड़े हुझे क्या ? यह कहने पर कि कलकत्तेमें हुआ है, अुसकी सारी तफसील मांगी।

दल्लभभावीने कहा कि मुसलमान चुप वंठे हैं, कुछ वोलते नहीं और वरावर सहयोग दे रहे हैं और देते रहेंगे।

८-४-'३३ विस पर वापू वोले: जब तक मुसलमान देशके हितमें अपना हित नहीं देखेंगे, तब तक हिन्दू-मुस्लिम अनेता नहीं होगी और मालवीयजीकी तमाम कोशिश वेकार जायंगी। आज मुसलमानोंमें यह भावना नहीं, आज अन्हें स्वार्थ ही साधना है।

डाकमें श्रेक बीसाओ पर्चा बाया। हम अुमे रदीमें डाल रहे थे कि
वापूने अुठा लिया और अुसमें हिन्दूवर्म पर जो चुमनेवाली
९-४-'३३ टीकायें की गओं थीं अुन्हें पढ़ने लगे। पर अुसके वाद वे
अुसे शुक्से आखिर तक देखने बैठ गये और मुझसे कहने
लगे कि देखों, ये भाग पढ़ने लायक हैं या नहीं ? दो-तीन हिस्सों पर
निशान लगाकर मुझसे कहा: ये मुझे वािबबलके पुराने करारमें से निकाल
दो। मैंने थोड़ी-सी मेहनत करके निकाले और पढ़े, तो मालून हुआ कि
वािबबलके ये अद्भुत अंश थे। अलियाजार नामके यहदीने मीतकी सजा
मोल लेकर भी सूबरका मांस नहीं खाया और वेहद वहादुरी दिखाकर
सत्याग्रहका बुदाहरण पेश किया। अुसकी शहादतकी कथा मैक्केवीजकी
दूसरी पुस्तक (यह पुराने करारके 'अपॉकिफल' यानो शंकास्पद या क्षेपक
ग्रंथोंमें से खेक हैं) से मिली। और जोनाके नीनेवेह शहरका नाश होनेकी बात
करने पर सारे शहरने, असीरियाके राजासे लेकर प्रजा तक तमाम लोगोंने,
किस तरह अपवास और प्रार्थना करके तथा सादगी वर्गराको अपनाकर
तपश्चर्यासे शहरका नाश रोका, असकी वात भी रोमांचकारी है।

ये दो बातें ढूढ़ निकालनेके बाद बापू बोलें: तुम्हें पता है न कि 'हिन्द स्वराज' में हक्सलीका जो अद्भरण है, वह मैंने अंक विज्ञापनसे लिया है? अस प्रकार विज्ञापनमें भी ढूंढ़नेसे कुछ न कुछ अच्छा मिल ही जाता है।

मैंकेके साथ बातें: विलायतमें गन्दी चालोंको नप्ट करनेकी बात चल रही है। अनमें रहनेवाले वहांके अछूत ही कहलायेंगे न? १०-४-'३३ अनुके साथ यहांके सवालका कितना साम्य है, असा असने कहा। जिसके जवावमें:

दुनियाके दूसरे हिस्सोंके अस्पृश्यों और यहांके अस्पृश्योंके वीच को अी तुलना नंहीं हो सकती। अन समस्याओं को हल करने के तरी के भी दूसरे हैं। अगे उन्हों गन्दी चालों में रहने वालों का सवाल गरी वीका सवाल है। अमेरिका और दक्षिण अफीका का सवाल ज्यादा मुश्किल है, क्यों कि वहां रंग है। यहां का प्रश्न अससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्यों कि यहां घर किये वैठी हुआ धार्मिक मान्यताओं का नाश करना है। सामाजिक अवःपतनके साथ अस दुष्ट धार्मिक रुकावटको मिटाना है। असिलिओ हिन्दुस्तानका प्रश्न तिहेरा मुश्किल है: (१) हरिजनों को अयःपतनसे वचाना, (२) अनकी गरी वी दूर करना, (३) सवर्णों में से और साथ ही हरिजनों में से भी अस्पृश्यताका वहम निर्मूल करना। अस प्रकार यह अक अनन्य वस्तु है। अगर हिन्दुस्तानको गृहयुद्धमें फसाये विना यह सवाल हल किया जा सके, तो वह सारी मानवताके सवालको हल करने में बड़ी सहायता मानी जायगी।

सवालः दूसरे देशोंमें अस्पृश्यताका जो प्रश्न है, अस पर यहांके हलका कैसे असर होगा?

वापू: असर होगा। क्योंकि में मानता हूं कि हिन्दू समाजमें होनेवाली अस चनत्कारी कान्तिका असर दुनियाके दूसरे भागों पर पड़े विना रह ही नहीं सकता। असीलिओं में समाजमें आत्मशृद्धिका जबरदस्त आन्दोलन करनेको कहता हूं। कोओ कामचलाओं अपाय करनेसे मुझे संतोप नहीं होगा। में चाहता हूं कि हिन्दुओंके आचार और विचारमें जबरदस्त और सच्ची कान्ति हो।

कलं वाजिवलमें से जो अद्धरण निकाले थे, अनुका अपयोग अेण्डूजके अपवास सम्बंधी पत्रका जवाव देनेमें किया। वह लेख लिखनेके वाद वापू कहने लगे: देखो तो, मानो यह पर्चा भगवानने ही मुझे भेज दिया हो? बितना सुंदर अुद्धरण है कि बीसाबियों पर बिसका बसर हुने विना नहीं रहेगा।

. नीला नागिनीके नाम आज बड़ा असरकारक पंत्र लिखा:

"मांको लड़कीके लिखे जैसी चिन्ता हुआ करती है, वैसी चिन्ता मुझे तुम्हारे लिखे होने लगी है। क्या तुम बीमार पड़ गओ होगी? अपने निश्चयसे डिंग गओ होगी? अस तरहके विचार आते रहते हैं।"

जो जिस मातृश्रेमके लायक है, वह वन्य है।

लल्लूभाओं आ पहुंचे। जापान जानेवाले थे। कहा कि १२०० रुपये किरायेका वंगला जुहू पर लेनेके बजाय ५० पीण्ड खर्च करके जापानकी यात्रा किर आनेका विचार किया है।

होनिमेनने वापूका कथित झूठा पत्र छाप दिया। थितना ही नहीं, जब यह कहा गया कि यह पत्र बनावटी है तब कहता है, ११-४-'३३ होम मेम्बर थिनकार करे तो भी हम कहेंगे कि यह पत्र प्रकाशित हो ही गया। वापू थिससे थितने ज्यादा चिढ़ गये कि जुन्होंने गोपालनसे कहाः असे पत्र छापना रोकनेके लिओ कोशी आर्डिनेंस नहीं है ?

आज सुबह मेजरसे कहने लगे: असी जाली चीजें छापना गुनाह माना जाना चाहिये। यह झूठा दस्नावेज बनाना नहीं तो और क्या है? यह कोओ अपुजांसू दिमाग नहीं कहा जा सकता। यह तो बहुत बुरी चीज है।

मेजर आज वातें करते हुओ अनाजके भाव गिना रहे ये और कहते थे कि अके कैदीकी खुराक पर आजकल दो रुपये मासिकने कम खर्च आता है।

नीला नागिनीके वारेमें वापूकी चिन्ताको वे अच्छी तरह समझ सके और कहने लगे: यह स्त्री वड़ी तपश्चर्या कर रही है। पर असे आप वितनी ज्यादा क्यों तपा रहे हैं? आध्यममें रख दीजिये न?

वापू वोळे: अिस तपाओसे निकली कि आश्रममें। सीघी आश्रममें भेज दूं, तो असे अपने जीवनमें किये गये परिवर्तनका पता नहीं लगेगा। और आज जो चिन्ता रखता हूं, असका कारण यह है कि असे मीजूदा हालतमें डालनेके लिओ में जिम्मेदार हूं।

मैके कल यहां आया था। असकी रिपोर्ट आज 'टाशिम्स'में आ गजी। वह असे शोभा देनेवाली है। असमें असने अनायास वापूकी जो तारीफ की है, वह 'टाशिम्स' वालेको शिच्छा-अनिच्छासे लेनी ही पड़ी है। वाज श्रीमती सरोजिनी नायडू छूट गर्जी। छूटकर हरिजनवाड़ेमें (हमारे यार्डमें) बाबी थीं। गोपालन पीछे पड़ा हुआ १२-४-'३३ था और क्वेतपत्रके वारेमें पूछ रहा था कि वापू बोले: तुम लिख सकते हो कि जेलके कारण रानीजीके सिरके वाल कुछ सकेंद्र हो गये हैं।

अपवास जिम्मेदार हैं।

वापू आये अससे दसेक मिनट पहले अन्हें यहां लाया गया था। अपने ढंगके अनुसार अन्होंने पहले ही वात चलाओ: वापू तन्दुरुस्त नहीं दीखते। अम्र अव ढलने लगी है। अनकी चालमें पहलेकी-सी फुर्ती नहीं दिखाओ देती।

मैंने कहा: नहीं, अनकी तंदुरुस्ती विलक्षुल अच्छी है और चिन्ताका कोओ कारण नहीं है।

वे अपनी वात पर कायम रहीं। में भी अपनी वात पर डटा रहा। तव कहने लगीं: तव अस दिन कुछ खास तौर पर थके हुओ हों तो कौन जाने?

मैंने कहा: यह ठीक है। असा संभव है कि वे अस दिन थके हुओं हों। शायद कोओं न कोओ वात हुओं हो।

फिर वल्लभभाओंकी वात चली। अनुके वारेमें मैंने कहा: अन्हें नाककी तकलीफ वहुत है।

तव वोलीं: नाक नहीं, जेलका असर हुओ विना रहता ही नहीं। वस, जेलका ही असर होना चाहिये। अब शायद रहना जरूरी न हो।

हरिजनकार्यके वारेमें वातें करते हुओ वोलीं: हैदरावादमें ठीक काम हो रहा है।

वापूने पूछा है यह वाजीऋष्णराव कौन है ?

वे वोलीं भेला आदमी है। अनुका खयाल है कि जो विषवा मिल जाय असकी मदद की जाय और शादी कर दी जाय।

अनका वात करनेका यही तरीका है।

आज सबेरे वापूके साथ शंकराचार्यके वारमें वात चली। मैंने कहा:
अतने ज्ञानी — व्यवहारज्ञानी — और तीव्र वृद्धिवाले
१३-४-'३३ शंकराचार्य अितना नहीं देख सके होंगे कि ये मठ
वनाकर अन्होंने संन्यासियोंके मार्गमें वड़ी रुकावटें डाल
दीं, बड़े प्रलोभन रख दिये?

वापू बोले: सच वात है। वे चूक गये। बुन्हें तो बुस समय प्रचलित बौद वर्मको अखाड़कर दूसरा नया बौद वर्म स्थापित करना या, लिसलिओ अन्होंने संन्यासियोंका संघ कायम रखा। बुद्धने ज्ञानका सकाया कर दिया था। जिन्होंने असे बुद्ध कर दिया। हिन्दू घर्मके मूल तत्त्वों और ज्ञानको लेकर नींव तो ठीक डाली, किन्तु अपूर जिमारत असी रची कि घर्म और दोंग दोनों मिल गये। पहले ब्राह्मणोंकी तपश्चयिक कारण ही जो कुछ रह गया सो रह गया। आजकलके सनातनी भी कोओ सनातनी या ब्राह्मण हैं? ये तो सरकारके ही आदमी हैं और सरकार जो चाहती है वह जिनसे कराती है। आज लोग समझते नहीं; अगर समझ जायं तो अन्हें पता लग जाय कि यह सरकार कितनी जर्जर हो गयी है और तुरंत जो लेना हो सो ले लें।

मैंने कहा: '२१ में जो कार्यक्रम तैयार किया गया था, असकी जोड़का कार्यक्रम न तैयार हुआ, न होगा।

ंवापू बोले: लोगोंमें बात्मविश्वास ही नहीं है, अिसलिओ क्या किया जाय?

वाज काफी पत्र लिखें। कल नीलाको दो कालमका लेख बन जाय, वितना वड़ा पत्र लिखनाया था। किसकी संगत की जाय, किसकी न की जाय, क्या खाये-पीये, कपड़े किस तरह घोये, बाल किस ढंगसे घोये, वरीठे किस तरह विस्तेमाल करें, वाल मुंडवा दे, वगैरा सूचनाओंसे असे भर दिया। वापू कंसे प्रेम अंड्रेल सकते हैं, विसका दूसरा नमूना दवे वहनोंके नाम लिखे पत्रमें मिला। वह पत्र विनोदका दुकड़ा और प्रेमका अत्तम नमूना है। असमें विन लड़कियोंके पिताके साथके अपने सम्बन्धको याद किया और कहा:

"केवलरामभाओं और मेरे वड़े भाओं खेकसी बुम्मके थे। दोनों खुदार और खर्चीले थे, दोनोंको भीग प्रिय थे। वादमें दोनोंको वैराग्य हो गया था। दोनोंने स्वतंत्र रूपसे मुझे लिखा कि वे दक्षिण अफ्रीका आकर वाकीका समय विताना चाहते हैं और अपने वच्चोंकी वाह मुझे पकड़ाना चाहते हैं। मैंने दोनोंकी खिच्छाका स्वागत किया और अनके आनेकी तैयारी कर ली। मगर यह भाग्यमें था नहीं। दोनों मुझे छोड़कर चल दिये। वड़े भाकीके वच्चे तो मेरे हाथ आये ही नहीं। मैंने कुछ कोशिश भी की। तुम वहनें मुझे विना प्रयत्नके मिल गओं। सिसे ऋणानुबन्व कहें या पूर्व कर्मोका विपाक! आ गओ हो तो मुझे न छोड़ना। मेरी विरासत जो चाहे यह लूट सकता है। तुमसे लूटी जाय अतनी लूट लेना और योभायमान होना।"

अिसी प्रकार मित्रताको अग्रभर कायम रखनेवाली राजकोटकी सुशीलावहनको लिखते हुओ कहते हैं:

"तुम्हारी मित्रता अखंडित रहे। असके रहनेका मार्ग मैंने वता दिया है। यह स्वयंसिद्ध है कि व्यक्तिगत मित्रता अनंतकाल तक हरिगज नहीं रह सकती। असिलिओ अस मित्रताको औश्वरके सायकी मित्रतामें होम दिया जाय। अससे असका नाग नहीं होता, परंतु वह विस्तृत हो जाती है, विगुद्ध हो जाती है। निजी मित्रताका आनंद क्षणिक और तुच्छ है। मैं यह समझता हूं कि तुम्हारी मित्रता केवल सेवाके लिओ है। असी मित्रतामें निजीपन क्या हो सकता है? यह विचार गांठ बांचकर रख लेना। अनुभवसे असकी सचाओं तुम देख लोगी।"

फिर भी थोड़ी देरके लिओ खयाल होता है कि क्या वापूकी डॉ॰ महेताके साथकी, रेवाशंकरभाओं साथकी, अण्डूज और केलनवेकके साथकी मित्रता व्यक्तिगत नहीं थी या नहीं हैं? मित्रता अश्विकरके ही साथ हो, यह भाव सारा वाजिवलसे लिया हुआ दीखता है। सेण्ट जॉन ऑफ दि कॉसका यह वचन देखिये: "किसी व्यक्तिके प्रति हमारा प्रेम शुद्ध आध्यात्मिक हो और अश्विकरके प्रति रही आस्थासे पैदा हुआ हो, तो असके साथ अश्विकरप्रेम भी वृद्धि पाता है। और दुनियावी प्रेमका जैसे-जैसे हमें ज्यादा स्मरण होता है, वैसे-वैसे हमें अश्विकरका भी ज्यादा स्मरण होता है और जुसे पानेकी जिच्छा होती है। अक प्रेम दूसरे प्रेमके साथ ही वढ़ता जाता है।"

अरिस्टार्शीको प्रार्थनाका रहस्य समझाया। वह हमेशा यह लिखती रहती है, "मेरे लिअ प्रार्थना कीजिये, मेरी मांके लिअ प्रार्थना कीजिये"; विसलिअ असे विस्तारसे यह समझाना ठीक लगा कि वे प्रार्थनाका क्या अर्थ करते हैं।

कितनी ही स्त्रियां वेचारी वापूसे किसी तावीज या जंतर-मंतरकी आशा रखती होंगी। पंजावसे अंक स्त्रीका करुणाजनक पत्र विद्या अक्षरोंमें लिखा हुआ आया: "में आपको परमेश्वर मानती हूं। मेरे पितमें पिवत्रताकी भावना भरिये। में हमेशा अनकी सेवा करूं और वे सदा मुझमें ही अनुरक्त रहें। अन्हें भी अंक आशीर्वादका पत्र लिखिये और मुझे भी लिखिये।

अपुसे वापूने हिन्दीमें लिखा: "तुम्हारा खत पूरा पढ़ गया। तुम्हारे भाव शुद्ध हैं। लेकिन जो शक्तिकी आशा मेरे पास तुमने रखी है, मेरेमें है ही नहीं। में भी दूसरोंके जैसा पामर प्राणी हूं और अश्विरके दर्शनके लिओ अुत्सुक हूं, प्रयत्नशील हूं। में अवश्य चाहता हूं कि तुमको और तुम्हारे पतिको औश्वर दीर्घायु रखे, दोनोंमें पिवत्र सेवाभाव पैदा करे, और दोनोंमें परस्पर शुद्ध प्रेमकी वृद्धि करे। यह खत तुम्हारे दोनोंके लिओ संमझो। असी कारण पतिको अलग खत नहीं लिखता।" 'भाला' वाले भोपटकर वापूके प्रति वैर-भिक्तमें विस्वास करते हैं।
सभाओंमें वे वापू पर हर प्रकारके आक्षेप करते हैं।
१४-४-१३३ "गांबी 'हरिजन' कहलाता है, मगर सनातिनयोंका अरिजन
है, अपने लिखें कितना ही एपया जर्ज करता है, मस्कतकी
खजूर खाता है, महंगे संतरे-नारंगी खाता है और कोयम्बतूरका शहद
खाता है" अरियादि। हरिभाअ फाटक असका जवाव नहीं दे सकते,
असिलिओ अन सब आक्षेपोंका मसौदा तैयार करके वापूके पास भेज दिया
और असका जवाब मांगा। वापूने अन्हें आज छम्बा पत्र लिखवाया।

मीरावहनके नाम आज वापूने लम्बा पत्र लिखा। असके पत्रमें ब्रह्मचयं और विवाहित जीवन सम्बन्धी अपने विचारीके और 'संसृतिगतं' के प्रति अपनी घृगाके वारेमें पछताचा है। स्त्रीका पृष्पके विना काम नहीं चल सकता, पर लिस सम्बन्धका विषयके साथ कोशी वास्ता न होना चाहिये, वह विषयरहित ही होना चाहिये और हो सकता है, यह बात मीराबहनने अपने पत्रमें लिखी हैं। मीराबहनके नाम आजके पत्रमें वापूने थिसी वात पर अपनी आलोचना की हैं।

मीरावहनको अरिस्टार्शिक पिवत्र पन्ने भी सब भेज दिये। अनि पन्नों में अस स्त्रीकी भिवत छलकती है और असका प्रमाण मिलता है कि यह स्त्री कैसे सारा दिन अरिवरकी भिक्तमें विताती होगी। कुछ पत्रों में अतम अद्भरण होते हैं। आज भेजे हुओं कार्डों में से हमेशा याद रखने लायक दो ये हैं:

"Oh Holiest Truth! How have I lied to Thee I vowed this day Thy festival should be; But I am dim ere night.

Surely I made my prayer and I did deem That I could keep in me Thy morning beam Immaculate and bright.

But my foot slipped, and as I lay, became
My gloomy foe and robbed me of heaven's flame.
Help Thou my darkness, Lord, tell I am light."
(Newman)

"हें पावक सत्य, मैंने तेरा कितना द्रोह किया है। आज तेरा अत्सव मनानेकी मैंने प्रतिज्ञा ली और शाम होते होते मैं मन्द हो गया। मैंने जब प्रार्थना की थी, तब सचमुच असा लगा था कि तेरे प्रभातकी किरण मैं अयनेमें निष्कर्लक और प्रकाशित बनाये रखूंगा। किन्तु मेरा पैर फिसल गया और में गिर पड़ा। में ही अपना निराशामय दुश्मन वन गया और स्वर्गकी ज्योतिसे मैंने ही अपनेको वंचित कर लिया। मेरे अंघकारको दूर कर। है भगवान, कह दे कि मैं प्रकाश हूं।"

He whom Jesus loved hath truly spoken
The holier worship which He deigns to bless
Restores the lost and binds the spirit broken,
And feeds the widow and the fatherless.
Oh brother man! Fold to thy heart thy brother,
Where pity dwells, the peace of God is there.
To worship rightly is to love each other,
Each smile a hymn, each kindly deed a prayer."
(Whittier)

"जिसे अीसा चाहते हैं, अुसीने सच्ची पिवत पूजा की है। अुसकी पूजा पर असके आशीर्वाद अतरते हैं। वह पिततोंका अुद्धार करता है और दूटे हुओ दिलोंको जोड़ता है। वह विधवाओं और अनाथोंको खिलाता है। हे मानववंधु! तू अपने भाओको छातीसे लगा। जहां दया निवास करती है, वहां प्रभुकी शान्ति है। अक दूसरेको प्रेम करना ही सच्ची पूजा है। प्रत्येक मुस्कराहट भजन है और दयाका हर काम ही प्रार्थना है।"

और यह वापू पर कितना लागू होता है:

"Oh pure reformer! Not in vain
Your trust in human kind;
The good which bloodshed could not gain
Your peaceful zeal shall find.
The truths ye urge are borne abroad
By every wind and tide.
The voice of Nature and of God
Speaks out upon your side.
The weapons which your hands have found
Are those that Heaven hath wrought
Light, Truth and Love your better ground
The free broad field of thought."

"हे पवित्र सुधारक! मानवजाति पर तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं। जो भला रक्तपातसे नहीं हो सकता, वह तेरे शान्तिमय अुत्साह और लगनसे हो जायगा। जिस सत्यका तू आग्रह करता है, वह पवनकी हर लहर पर और ज्वारकी हर तरंग पर दूर-दूर फैल जायेगा। प्रकृति और परमेश्वरकी आवाज तेरे पक्षमें अुठेगी। तेरे हाथमें जो शस्त्र आये हैं, वे प्रमुक्ते वनाये हुओ हैं। प्रकाश, सत्य और प्रेम तेरी अनुकूल भूमिका है, विचारका स्वतंत्र विशाल क्षेत्र है।"

यह कितना सच है! ... वहनका आजका पत्र छे छीजिये। असके पितने बच्चोंको देखनेके िछ जो शर्ते छआ श्री हैं वे भी दी हैं। ये शर्ते असे त्याज्य प्रतीत होती हैं। पितके पास वापस नहीं जाना है। मगर बच्चोंको चाहती है। असने सोचा भी न होगा, असा पत्र वापूकी तरफसे असे मिछता है:

"मेरे खंयालसे ल० की शत तुम्हें विना संकोच मान लेनी चाहियें। आखिर तो वंह तुम्हारा पित है। जुसकी चोट पहुंची हुआ भावनाओं को शान्त करने में को शी छोटापन नहीं है। खिससे तुम अपनी नजरमें और शीरवरकी नजरमें भी अूंची अठ जाओगी। और ल० का विरोध न करने से तुम असका प्रेम फिरसे प्राप्त कर सकोगी। मित्रों के बीचके सम्बन्धमें अक पक्षको दूसरे पक्षके विख्द को शी हक नहीं होते। पित-पत्नी मित्रों से भी ज्यादा हैं। आज तुम दोनों के मार्ग अक-दूसरे से अलग हो गये हैं, जिसलिओ जिस सम्बन्धमें को शी फर्क न पड़ना चाहिये। तुम शांति रखोगी, तो सब बातें ठीक हो जायंगी। बच्चों का हित सर्वोपिर होना चाहिये; और तुम को शी आग्रह न रखो, तो जिससे अस हिनकी रक्षा ज्यादा अच्छी तरह होगी। असा करके भी तुम्हें संतृष्ट रहना चाहिये। तुम अपने आनंदके लिओ नहीं, मगर अनके भले के लिओ अनसे मिलना चाहिये। तुम अपने आनंदके लिओ नहीं, मगर अनके भले लिओ अनसे मिलना चाहिये। तुम अपने आनंदके लिओ नहीं, स्वार अनके भले लिओ अनसे मिलना चाहिये। तुम अपने तरह समझमें आ रही है न? शिक्वर तुम्हारा सहायक हो और तुम्हें रास्ता दिखावे।"

बहनदावादके हरिजन आये। वच्चोंकी तरह टूटी-फूटी भाषा बोलते थें और लाड़ करते थे। अनके लिओ वापूका 'वापू' नाम सम्पूर्ण है, रहस्यपूर्ण है। वे कहने लगे: "हमारा 'हिन्जन' नाम तो वापू, दुनियाके चारों कोनोंमें मशहूर हो जायगा।"

कन्हैयालाल मुंशीको नर्मदाशंकर कविके वारेमें संदेश भेजते हुबे लिखाः
"नर्मदाशकरको जो गुजराती न जाने, वह गुजराती
१५-४-'३३ कैसे माना जाय ? मुझे अनका परिचय वचपनसे ही
हो गया था। 'सहु चलो जीतवा जंग ट्यूगलो वागे'—
विगुल वज रहा है, सब लड़ाओ जीतने चलो — गीत गाने-गाते मन यकता ही

नहीं। अस वक्तका शुरू किया हुआ राग दक्षिण अफ्रीकामें पक्ता हुआ। गीताका पुजारी तो में वन ही चुका था। मगर नर्मदाशंकरके गीताके अनुवादकी प्रस्तावनाने मेरी गीतामाताकी भिक्तको दृढ़ बना दिया और नर्मदाशंकरके प्रति मेरा आदर वढ़ गया। मुझे अफसोस यही रह गया कि मेरी अनेक प्रवृत्तियोंने मुझे नर्मदाशंकर जैसे लेखक और कविसे भी, जितना में चाहता था अतुना, परिचय न करने दिया।

"अससे ज्यादाकी आज्ञा तो मुझसे नहीं रखते न? अितना भी सबेरे तीन वजे अठकर लिख सका हूं। हरिजनोंके लिओ जीना मुश्किल हैं। अनके लिओ मरनेकी योग्यता प्राप्त करना अससे भी ज्यादा कठिन हैं। सत्य-नारायण हमें कायर बना देते हैं। अनका चुलबुलापन कैसा हैं? निष्कलंक भेड़ें मांगते हैं, अच्छेसे अच्छे कहू मांगते हैं, निष्पाप मनुष्योंके सिर मांगते हैं। कहांसे लायें? अक मैला-सा विचार मनमें आया कि नापास। तो भी अन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मगर कवियोंका कि वह असा अध्यिल हैं कि दूसरे किवयोंकी पूजा ही नहीं करने देता। यह दुःख कहां रोअू?"

फिर कवीवाओं ट्रस्टके वारेमें लिखा। अन्तमें में और सरदार तुम्हारी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, मैं केंचुअकी चालतें और सरदार होड़के वैलोंकी गतिसे। यह लिखकर कहते हैं: "यह स्वीकार कर लूं कि अस सवमें हमारा स्वार्थ है। तुम दोनोंसे जी भरकर सेवा लेनी है। जिनसे अितनी वड़ी आशा रखें, जुन्हें पूरा जान भी तो लें न?"

मुंशीको लिखे गये अपरके पत्रके अन्तिन अंशमें वापूकी जो वृत्ति दिखाओं देती है, असे में सोलह वर्षसे देखता आ रहा हूं। अन्होंने मनुष्योंका संग्रह किया है, मनुष्योंके प्रति प्रेम दिखाया है, दया दिखाओं है, तो असकी तहमें हमेशा यही चीज रही है कि अस आदमीसे कुछ न कुछ सेवा ली जा सकेगी। अस वृत्तिके लिओ वापूने 'स्वार्थ' शब्द तो हंसीमें लिखा है। असमें 'स्वार्थ' भले ही कहीं न हो, तो भी विजक वृत्ति तो लगती ही रहती है। क्या असिती अस प्रेम आदिकी कीमत कम नहीं होती होगी?

वापू अपने अक 'ड्रॉक्टरी अनुभव', की वात कर रहे थे। रुपया क्वानेके लिओ अन्होंने अपनी ओक मुविक्कल स्त्रीको असके लड़केकी रसौली कटवानेके लिओ गोडफो डॉक्टरके यहां भेजा। गोडफ जड़ था। असने नश्तर लगाया, पर कितना काटना चाहिये असका असे पता ही नहीं था। क्लोरो-फार्म देनेके लिओ वापूको पसंद किया। "अस काममें कोओ वहुत ज्ञानकी जरूरत नहीं पड़ती, आप ही दे दीजिये।" वह तो काटता ही चला गया, काटता ही चला गया। नतीजा यह हुआ कि आठ घंटेमें वह आदमी चल नसा।

विसी तरह अंक और केसमें वापूने क्लोरोफार्म दिया था। बाम तौर पर चाकूसे नक्तर लगानेकी कोबी बात करता है, तो बुसे वापू बेहूदा मानते है। मगर खुदका क्लोरोफार्म देना क्यों नहीं बेहुदा माना? यह समझमें नहीं बाता।

. . आ गये। अन्हें प्रेमसे नहला दिया। शान तक रखा; लाइ-चावसे आग्रह करके फल खिलाये और छोटी-छोटी वार्ते पूर्छा। यह साड़ी किसने दिलवाओं, जिसे कहां रंगवाया वर्गरा जो बार्ते रामदास और नीमूको पूछते, वहीं वार्ते खुसी ढंगसे जिन दोनोंको पूर्छी। यह जोड़ा मिला देने पर मानो वापूके खानंदका पार ही नहीं था।

आश्रमका भार वापूके सिर पर किनना है, अिसका अंदाज आजके आश्रमको लिखे गये पत्रोंसे लग सकता है। प्रेमावहनके पत्रमें १६-४-'३३ लिखा: "गजकी सूंड सिर्फ तिल भर वाहर रही थी। और असकी जो स्थिति थी, ठीक वही स्थिति मेरी हो गयी है। पर हरिके नामका स्मरण और रटन चल रहा है, असिलिओ निर्भय हं।"

नारणदासको दस पन्नेका पत्र लिखा। बिसमें अनुके प्रति अपना बट्ट दिस्त्रास प्रगट किया और आलोचनाओंने जितना सीका जा सके अतना सीखनेका लिखा। अपनी कार्यगढितका मंत्र अके वाक्यमें दता दिया: "अपने मित्रों और समान विचार रखनेवालोंसे काम लिया जा सकता है, मगर ये लोग हमें मदद नहीं दे सकते। मदद तो आलोचना करनेवालोंकी आलोचनासे ही मिल नकती हैं।" अस आशयका वाक्य था।

सबेरे घूमते हुने ... नाओं और ... बहनके बीचके बैमनस्यके बारेमें वातें हो रही थीं। फिर यह बात निकली कि नारणवासके बारेमें किस किसकों असंतोप हैं। छगनलाल और बापूमें बातें हो रही थीं। कुछ भाग मैंने सुना, फिर मुझे लगा कि जिसमें में कोओ नदद नहीं दे सकता। और यह भी लगा कि नारणवासको बदलनेकी बातमें मुझे दिल्चस्पी नहीं हो सकती। जिसलिओं में बूमना बंद करके दूरवीन देखने लगा। पारिजात अभी आकाशमें था। पर बापूको जिससे बड़ा आधात पहुंचा और मुझसे कहते लगे: यह पारिजात देखनेका बक्त है क्या? पारिजान देखनेमें और जो बात हो रही है असमें कोओ मुकाबला है? यहां जीवन-मरण जैसे महत्त्व-पूर्ण प्रदनकी चर्चा हो रही है और तुम नारे देखने कैमे गये? यह वात सुनना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था?

मैंने थोड़ी सकायी दी, तो ठंडे हुओ। पर अनके हृदयमें जल रहा दावानल साफ दिखाओं दे रहा था। नीलाका पत्र चार दिनसे नहीं आया था, असिलिओ फिर वड़ी चिन्तामें पड़ गये। यह तार लिख दिया कि पत्र क्यों नहीं १७-४-१३ आया? जेलरसे यह कह आनेको मुझसे कहा कि अगर अग्रेजी डाकमें पत्र न आया हो, तो यह तार दे दिया जाय। सीभाग्यसे पत्र आ गया था। पर पत्रमें तो. . . की अनेक वुराजियां लिखी थीं। असिलिओ फिर विचारमें पड़ गये। मेरे साथ थोड़ी वातचीत करके कहा: भले ही तार दे दो, ताकि ओक चिन्ता मिटे। असिके बाद तुरंत पूना चले आनेको असे तार दिलवाया। फिर कहने लगे: सच्ची वन गयी होगी, तो कोओ अड़चन ही नहीं। सच्ची न बनी होगी, तो मालूम हो जायगा। वह न आयेगी तो भी में असके विरुद्ध अनुमान लगा लूंगा। अज रातको 'ह्युमेनिटी अपरूटेड' पूरा किया और 'रेड ब्रेड' हाथमें लिया। रूसके वारमें अस लेखककी जोड़का लेखक अभी तक देखनेमें नहीं आया। हॉरेस ओलेक्जेंडरने भी असकी जो दात कही थी, वह ठीक ही थी।

आज अवानक घनश्यामदास विड्लाके पिता राजा बलदेवदास विड्ला अक पंडितके साथ चले आये। नासिक तक आकर १८-४-'३३ दर्शनके विना जाओं यह अच्छा नहीं, जिस खयालसे आ गये। अस्पृश्यताके सवाल लाये थे। अन्हें अस पंडितको विश्वास दिलवाना था कि जाति गुणकर्मानुसार है, जन्मानुसार नहीं। वापूने यह बताकर कि असका आधार जन्म और गुणकर्म दोनों पर है अपना मत समझाया। फिर पंडितने 'शास्त्र' के अर्थके वारेमें चर्चा की। आश्चर्यचिकत होकर असने वापूसे पूछा: क्या वेदमें भी क्षेपक हो सकता है?

वापूने कहा : हां, वहुतसी वातें बुद्धिसे निश्चित की जा सकती हैं।
कुछ नहीं भी की जा सकतीं। अनमें शास्त्रका निर्णय हो सकता है। पर
जहां बुद्धिसे स्पष्ट निर्णय होता हो, असी वातोंमें भी शास्त्र बुद्धिके विरुद्ध
सलाह दे, तो असे नहीं माना जा सकता। यह वात सच है कि यह बुद्धि
शम-दमका पालन करनेवाले योगीकी या सदाचारी आत्माकी होनी चाहिये।
अूच-नीचके भेद तो हैं ही नहीं। गुणोंसे मनुष्य अूच-नीच बनता है; वह भी
दूसरोंकी दृष्टिसे, अपनी दृष्टिसे नहीं। अपनी दृष्टिमें जो अूंचा वन गया,
अुसका पतन तो हो ही गया। यह वात सुनकर बूढ़ेको वड़ा आनंद हुआ।

वादमों कर्मकी वात निकली। अछूतोंके कर्म ही औसे होंगे, यह निश्चय करनेवाले हम कौन ? हम अपने कर्मका विचार करें। कर्मका सारा सिद्धांत ही मानवीय आत्माके अपने समाधानके लिओ है, औरोंका न्याय करनेके लिओ नहीं। जिसका अंक और कारण भी है कि हमें न्या पता कि दूसरेका अच्छा हो रहा है या बुरा? नल राजाको कर्कोटक नागने काटा था, तो क्या नल राजाके दुष्कमंके कारण काटा था? असे तो मदद करनेके लिओ वह नाग काटा था। रामचंद्रजीको चीदह वरसका बनवास मिला था, सो क्या अनके दुष्कमंके कारण मिला था? क्या वह बनवास अनके लिओ दुःखदायी था? सीताको रावण हर ले गया, तो क्या असके दुष्कमंके कारण ले गया था? पांडवोंको बनवास मिला और अंक साल गुष्तवास मिला, वह भी क्या अनका पाप था? जिस तरह दूसरोंका न्याय करनेवाले हम कीन?

वृहेको देखकर वड़ा आनंद हुआ। शूचा कद्दावर डीलडील। अनकी लम्बी नाक लड़कोंमें अच्छी तरह आशी है। रामेश्वरदासमें पूरी तरह आया हुआ अनका अन्वारण, अनकी सादगी — आजकल मिलनेवाले जापानी रवड़ और केनवासके वारह आनेके जूते — यह अब धीरे-धीरे लुप्त होने जा रही गुरानी मारवाड़ी सम्यताके अनुरूप था। यात्रा पर निकले हैं। यह भी यात्राका धाम है। अब यहांसे लड़केके घर ग्वालियर जायंगे। और फिर वहांसे गंगा किनारे हरदारमें दो महीने वितायंगे।

आज कुछ महत्त्वके पत्र लिखे। अंक वंगालीको लिखे गये पत्रमें हिंसा और बहिंसाकी विद्या तुल्ना हुओ है। अहिंसा असी चीज १९-४-1३३ है, जो आदर्श रूप है। जिसलिओ हम कह सकते हैं कि हिंसा जितनी कम की जा सके अतनी करनी चाहिये। हां, विलकुल अहिंसक वनकर जीना संभव नहीं। पर हिंसाको जीवनका नियम कहें, तब तो ज्यादासे ज्यादा हिंसा करनी चाहिये, असी बात हो जाती है। अधर हम देखते हैं कि जालिम भी हिंसाका घमंड न करके यह कहते हैं कि जहां तक वन पड़ा हमने कम हिंसा करनेकी कोशिश की थी।

आज मैंने कहा कि हरिजन नट्टारके अगड़े पर वापूकी लिखी हुआ टिप्पणी वड़ी नरम थी।

वापूने कहा: जान-यूझकर नरम लिखी है। ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और थोड़ी-वहुत सनातिनयोंकी मदद मिले तो भले ही मिले।

फ़िर मैंने कहा: वैसे है तो सारी चीज गुस्सा दिलानेवाली। विवकीस दिनके अपवाससे पहले जो पर्चे हिन्दू-मुस्लिम झगड़ोंके आते थे और जो

<sup>\* &#</sup>x27;हरिजन', भाग १, अंक ११।

दुः होता था, वैसा ही दुः खिस प्रकारकी रिपोर्ट देती है। सिर्फ अस वक्त लड़ाओं दोनों तरफसे थी। आज अक ही ओरसे आक्रमण है।

वापू: सही वात है। अपवासके विना अंत नहीं होगा।

जमशेद महेताका अक पत्र 'मुझे चेतावनी' शीर्षकसे वापूने 'हरिजनवंधु' भें छापा। और अस पर ववकता हुआ लेख लिखा और भविष्यवाणी की। हिन्दू धर्मकी तकदीरमें नाश होना लिखा होगा, तो असे कौन रोक सकेगा? पर अस्पृश्यता तो मिटकर ही रहेगी। यही लेख 'हरिजन' में दूसरे रूपमें अंग्रेजीमें दिया। असे कुछ नरम कह सकते हैं। मगर दीनों लेख थेक ही विषय पर अलग-अलग भाषामें अलग ढंगसे लिखनेकी वापूकी शैलीके अनुपम नमूने हैं।

नरहरिको नोटिस मिलनेकी वात आश्री। अखवारमें २०-४-'३३ आया कि अन्होंने कलेक्टरको कोश्री जवाव नहीं दिया।

वापू कहने लगे: यह समझमें नहीं आता कि जवाव कंसे नहीं दिया। असा हो तो नहीं सकता कि नरहरि जवाब न दे। पर असका रुकना ठीक नहीं। नोटिस मिले तो तुरंत ही असका भंग करना असित है।

आज मेरे वयानमें फेरवदलकी चर्चा हुआ। कल दोपहरको मुझे वुलाकर कहने लगे: यह वताना चाहिये कि नमकके २१-४-'३३ वारेमें और विदेशी कपड़ेकी तथा शरावकी दुकानों परके घरनेके वारेमें जो नैतिक समझौता हुआ वह भंग हुआ है। असके बिना समझौता नहीं हो सकता। फिर आज मैंने पूछा: हुसैन-हसनका अदाहरण ठीक है?

वापू वोले: ठीक है, क्योंकि अन लोगोंको यजीदकी हुकूमत मंजूर करनी थी। यहां भी हुकूमत स्वीकार करूं तो सब कुछ करने दें; जैसे बार-डोली सत्याग्रह करने दिया और अन लोगोंको कानूनकी दृष्टिसे असका जायज होना स्वीकार करना पड़ा। पर यह अपमा किसी खास प्रसंग पर ही लागू हो सकती है। यह में नहीं कह सकता कि यहां देनेकी जरूरत है या नहीं, क्योंकि अस अपमामें अक चीज ढंक जाती है और वह यह है कि हुसैन-हसनकी

<sup>&#</sup>x27;१. 'हरिजनवंबु', भाग १, अंक ७ (ता. २३-४-'३३)

२. 'हरिजन', भाग १, अंक ११ (ता. २२-४-'३३)

लड़ाओं तो तलवारंकी थी, जब कि यहां बुसका बुपयोग नहीं है। फिर बोले: देखों तो, मैंने कभी कर न देनेके बान्दोलनके बारेमें बेक शब्द नहीं कहा खोर लोगोंसे बनील भी नहीं की। पर चूंकि बुस चीजको अनीतिमय नहीं माना, बिसलिओ बुसका विरोध भी नहीं किया। बुसे मैंने अपने कार्यक्रममें नहीं गिना, बिसली कारण यह है कि मैं गांवोंके लोगोंको बिस तरह कुरवान करनेके पक्षमें ही नहीं। कुरवान पहले शहरके लोगोंको ही न कहं? मेरा तो युक्त प्रान्तमें भी विरोध ही था और हेलीके साथ बाधिक दृष्टिसे ही सारी चर्चा हुशी थी। लगान न देनेका बान्दोलन भी बिसी ढंगसे चलाना था। पर जवाहरलालने नहीं माना और बुसे सिवनय कानून भंगका हप दे दिया। बिस हेलीको मेरी बात बच्छी तरह समझमें बा गयी थीं और जाज वह बादमी यहां हो तो तुरंन बुसका समाधान कर दूं, जरा भी देर न लगे। होरसे यह बादमी कहीं ज्यादा होशियार है। और समझीतेकी वातचीत करनेमें बुसके जैसा ही नीधा है।

छगनटाल जोशीने पूछा: पर महमूल न देना क्या फर्ज नहीं है? कारण यह तो बुरेसे बुरो कर है।

वापू: अिसकी वात ही नहीं। क्योंकि यह दृष्टि नहीं। वात तो सरकारकी हुकूमतका त माननेकी है। और अुसके लिओ कोशी भी अनैतिक कानून लिये जा सकते हैं। असलिओ कर न देना सिवनयमंग नहीं हैं। नमकके कानून को लिया, तो वह अुस समयके संयोगोंमें सब कानूनोंमें सबसे ठीक सपझकर चुना गया था। मही वात तो यह है कि सन् १९२०-२१ में जो कार्यक्रम था, वही आदर्श है। अुसमें यही विचार किया गया था कि हुकूमतको कायम रखनेके लिओ सबसे मजबून बुनियाद ये कानून ही हैं। वह सिवनय कानून भंग नहीं, पर अुममें अूंची चीज थी। यों तो ये सब चीजें मां-जाओ वहनें हैं, अिसलिओ मवमें कुछ न कुछ समानता तो दिखाओ देंगी ही, पर जरा वारीकीसे देखें तो करवन्दी. मिवनय भंग, सत्याग्रह और असहयोगमें ये सब अलग-अलग चीजें हैं।

सात दिनमें यह जवाब आया कि विठ्ठलभाओको दिया हुआ तार पास कर दिया है। अस पर वापूने कल फिर पत्र लिखा कि यह असहा वस्तु है। असे तार देनेकी मुझे स्वतंत्रता हो, तो यहांके अकसरको ही असंका फैसला करनेकी बिजाजत होनी चाहिये।

नीलाकी रोज चिन्ता किया करते थे। आज तार आया कि कल आ रही है। अुसके पत्रमें भी तंदुरुस्तीकी वृरी खबर थी। अुसने वालोंका

मुंडन करा लिया है, अिसलिओ धूपमें बैठने या खड़े रहनेकी ताकत नहीं रही, वगैरा वातोंका वर्णन था।

यहां तक आकर वापू कहने लगे: अिस स्त्रीने अंक-अंक वचनका पालन किया है और अब तक सब तरहसे सही रास्ते पर चली है। अिससे मिलना आज मृश्किल हो जायगा। पहली बार आयी थी तब दूसरी बात थी। आज तो मुझे यह भान है कि सब कुछ मैंने कराया है, अिसलिओ नहीं कहा जा सकता कि गद्गद हुं बिना में अससे मिल सकूंगा या नहीं। आज तो मेरे मनमें असे देखकर वही भावना पैदा होगी, जैसी विधवा होकर आओ लड़कीको देखकर किसी पिताके मनमें पैदा होती है। मीराकी बात दूसरी थी। बह अपनी अच्छासे असा करती थी और असमें भी मैंने कमी कर दी थी। असने तो सब कुछ प्रायश्वित्तके रूपमें किया है, और मेरे कहनेसे किया है, असलिओ मुझे दुःख होता है।

प्रीवाका पत्र सुंदर था। अदनमें हम थे और सभाके मंचकी जो हालत थी, वही हालत आज जर्मनी और युरोपमें हो गओ है और यह नहीं कहा जा सकता कि कब दावानल फूट-पड़ेगा। असे समय आप है, आपकी हस्ती मौजूद है, यह हकीकत ही हमें बड़ा आश्वासन देनेवाली है।

शामको सिविल सर्जन सरदारको देख गये। जूव जांच की। यह राय हुआ कि 'कोटेराओज' करनेमें लाभ नहीं। ऑपरेशनसे शायद फायदा हो, यद्यपि निश्चित नहीं कहा जा सकता। पर यहां लंबी छुट्टी-सी है, तो ऑपरेशन कराना ही ठीक होगा।

वापू वोले: ठंडक चाहिये और धूल न चाहिये, शिसके लिखे समुद्र-यात्रा जैसा कोशी दूसरा अपाय नहीं।

अस पर वल्लभभाओ वोले: असिकी अपेक्षा तो में यहीं सुख-शांतिसे न मरूं?

सर्जन: अतने निराश होनेकी कोओ जरूरत नहीं।

्वापू वोले: लीजिये, तो हम निष्चय करते हैं कि आपको समुद्र-यात्रा करनी चाहिये।

वल्लभभाओं : आपको मालूम है कि मैंने असे क्या जवाव दिया है? यह कह कर जवाव सुनाया।

वापू: पर जहाज पर भी घूल तो खूव होती है। कोयलेकी रज तो वेहद होती है। हम रंगून गये, तब हमारे कपड़े और सामान सब काले-काले हो गये थे। सरदारः आपके जैसे डेक पर सकर करनेवालोंका यह हाल होता है। हम आपकी तरह डेक पर सकर करनेवाले नहीं हैं। हम तो हमेदाा सेलूनमें ही जानेवाले हैं। हमें कभी घूल नहीं लगी।

वापू: भाजी, सेलूनमें भी लगती है। सारे दिन वादमी सफाजी करता ही रहता है।

नीला आ गआ। जास्त्री लेने गया था। वेचारा कहता था कि जिसने पहले जैसा जीवन विताया था और अब आपके कहनेके २२-४-'३३ अनुसार जो फेरबदल किया है, असका विचार करके मेरे रोंगटे खड़े होते थे, मुझे कंपकंपी छूटती थी। पर असे देखकर मुझे आनंद हुआ। असका खिला हुआ प्रसन्न चेहरा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। असके लड़केको देखकर भी मुझे वड़ा आनन्द हुआ। वह तो पूछता था कि महात्माजीको कब देखूंगा? शिलाकी अहिल्या जिसी तरह हुआ होगी। अस स्त्रीने अक्षरणः सिद्ध कर दिया है कि स्त्रीकी सहनग्रकिको कोओ सीमा नहीं होती।

'कागावाका जीवन चरित्र'नामक पुस्तककी 'गोस्पेल ट्रम्पेट' में समा-लोचना पढ़ी। जैसे नीलाका परिवर्तन चमत्कार कहा जा सकता है. वैसे ही कागावाका भी चमत्कारके रूपमें वर्णन किया गया है।

कागावा अदितीय है। कहते हैं कि वह अपने जन्मकों चमत्कार मानताहै। असके जीवनमें जिस कारणसे असा परिवर्तन हुआ, वह शिरवर छपाका चमत्कार ही कहा जायगा। पूरी तरह औरवर विमुख पिताका लड़का, रखेल स्त्रीके पेटमें जन्मा हुआ, नाचनेवाली लड़कीका अवांछनीय बच्चा, असे अस कागावाने ठेठ वचपनसे ही विशुद्धिके लिखे अपनेमें अद्भृत अनुराग पैदा किया। जिक्कीस वर्षकी अप्रमें जब कागावा टोकियोकी मजदूर वृस्तियोंमें, जहां जापानकी आवादीके रहीसे रही हजारों स्त्री-पुरुप गन्दा जीवन विताते थे, रहनेके लिखे गया, तब असके मित्रोंको वड़ा आदचर्य हुआ। जिस अनीतिसे सड़ती हुओ वस्तीके बीच वह पंद्रह वरस रहा। अपनी पत्नोंको भी कागावाकी झोंपड़ीमें रह सकता था। असकी झोंपड़ी हमेशा भरी रहती थी। जो समाज असी गन्दी और अनीतिमय वस्तियोंको जन्म देता है, अस समाजको असने चुनौती दी। गरीव लोगोंके आधिक संवर्षमें अनुका पक्ष लिया। मजदूरोंका असने संव वनाया और अन्हें रहनेकी अच्छी सुविधाओं मिले और वे जूचा जीवन विताने लगें, जिसके लिखे वह लड़ा। असकी पत्नींको अंक

कारसानेमें लड़िकयोंके मुकादमकी हैसियतसे छः पँसे रोज मिलते थे। लड़िकयोंको छः अवेले मिलते थे। जिन प्रवृत्तियोंको चलानेके कारण कागावाको जेलकी सजा हुजी। पर असने हिम्मत नहीं हारी। कागावाके आसापस वेक्याओं, चोर, डाकू और चूनी गुंडे वसते थे। जिनके बीच वह पूरी तरह पवित्र रहा। अन्तमें असने दिक्यानूसी समाजके किलेमें छेद कर दिया। और टोकियोमें जब भूकंप आया और आग लगी, असके बाद, शिकवा (गन्दी मजदूर बस्ती) को असने नेस्तनावृद करा दिया। परंतु जिस मूकंप और आगने अस पढ़ितका नाश नहीं किया, जो जिन बस्तियोंको पैदा कर रही थी। जिसलिओं कागावाको तो कुचले हुओं लोगोंकी लड़ाओं लड़नी ही थी। अतमें सरकारने कागावाको पहचाना। हाल ही में असने 'अश्वरके राज्य' का आन्दोलन शुरू किया है। असकी कोशिश दस लाख जीसाओं वनानेकी है। वह कहता है कि दस लाखसे कम अीसाअयोंके द्वारा जापानमें वांष्टित परिवर्तन नहीं कराया जा सकता।

यहां लाम पर मौर जा गये। कुछ दिन तक असा लगा कि अनकी महकसे अनुमत हो जायंगे। फिर छोटी-छोटी कैरियां दिखाओं देने छगीं। यह विचार कर ही रहे ये कि ये सब कैरियां वड़ी होंगी, तब पेड़ झुक जायगा; और नीचे बैठे होंगे तब कभी गिरीं तो सिरमें लगेंगी। अितनेमें तो ये कैरियां वड़ी होनेके वजाय लूसे मुरझाने लगीं। कोशी खूबसूरत वच्चा किसीकी नजर लगनेसे मुरझाने लगता है और पूनीकी तरह सफेद पड़कर गल जाता है, वैसे ये सब कैरियां मुरझाकर काली पड़ने लगीं। यह आशा थी कि कोओ मुरझा जायंगी तो दूसरी तो वड़ी होंगी ही। पर वीरे-वीरे सभी मुरझा गंअीं, असकी तरह काली हो गंअीं और खिर पड़ीं। मुझे दुःख हुआ। पर थोड़े ही दिनमें जहांसे ये कैरियां निरी थीं, वहां नन्हीं-नन्हीं कोपलें फूटने लगीं, जिन कोपलोंमें वारीक पत्ते दीखने लगे। सुवह जितने वड़े देखते शामको अससे ज्यादा वड़े हो जाते। किन दस दिनोंमें तो वे शुरूके पत्तों जितने बड़े हो गये हैं और अब यह कहना कठिन है कि शुक्के पत्ते ज्यादा है या नये पत्ते। सिर्फ शुक्के पत्ते हिन्दुस्तानके मूल निवासियों जैसे और नये खेत आयों जैसे लगते हैं। पर कोओ भी लड़ाजी-झगड़ा किये विना सुखसे वसे हुने संयुक्त कुटुंबकी तरह वे दिखाओ देते हैं। दूसरी अपमा काममें लूं तो जिन नये पत्तोंकी कोमलता, चिकनापन और रंग सुन्दर ताजे मक्बन जैसे लगनेवाले प्रमुल्ल, स्वस्थ और सौन्दर्यसे चमकतें हुओं वच्चेकी तरह मालूम होते हैं। ये सब परिवर्तन क्या अीस्वरके नये-नये रूप ही नहीं होंगे? सब ऋतुओं वदलती रहती हैं, वे भी क्या

वीरवरके नये-नये रूप नहीं है ? ये विचार मनमें छिपे हुने ये कि आज टॉम्सनकी नीचेकी पंक्तियां पढ़ीं:

"These as they change, Almighty Father, these Are but the varied God. The rolling year Is full of Thee. Forth in the pleasing spring Thy beauty walks, Thy tenderness and love."

"हे सर्वशिवमान पिता, ये सब परिवर्तन तेरे ही विविध हुए हैं। वीत रहा वर्ष तुझीसे भरा हुआ है। आनंदमय वसंतमें तेरा सीन्दर्य, तेरी कोमलता और तेरा प्रेम विहार कर रहा है।"

हेमप्रभाको वापूने हिन्दीमें लिखा: "जो कार्य करनेका रहता है, शुसके लिखे समय निश्चित करनेसे वक्तका और शक्तिका संग्रह होता है। शान्ति वढ़ती है। ... तुझे आश्वासनकी आवश्यकता ही नहीं; तो भी पिता वनकर वैठ गया हूं शिसलिखे जी नहीं रहता। तेरा साथी, मित्र, सखा, पिता सब कुछ औश्वर है, जिसको हम रामनामसे पहचानते हैं। कल कुछ असा ही हुआ। नींद आनेमें देर लगती थी। रामनाम शुरू कर दिया असे ही नींद आ गआ।"

वापूको कल नींद क्यों नहीं आशी, यह प्रश्न हेमप्रभादेवीके शिस पत्रसे पैदा होगा। शिसल्थिं कल रातका किस्सा यहां वता दूं।

सरदार दो रोजसे, जबसे असे तार दिया गया तबसे, यह वात कह रहे थे कि नीलाको आश्रममें भेजना खतरनाक है। कल वह आशी तबसे अन्हें यह बात खटकने लगी, लगनलालको भी। जिसने बितना पापाचरण किया हो, भोगविलास किया हो, वह अकाओक जीवनका कायापलट कैसे कर सकती है? आश्रममें अक खास तरहके संयमका वानावरण है। यह स्त्री, जिसने कभी तरहके अनुभव किये हैं, आश्रमको भारी पड़ेगी। आश्रम पर गन्दगीका बितना बड़ा भार कैसे डाला जाय? मेरी राय पूछी। मैंने कहा: बिसने अपने पिछले जीवनमें जो वेपरवाह साहस दिखाया है, वहीं आज भी दिखा रही है। बिसमें असावारण यक्ति है, बिसलिओ वह बदल गजी हो तो आक्वर्य नहीं। पर असकी आंखोंमें में अभी तक पहलेके विकार जरूर देखता हूं।

वापू कहते छगे: यह तो असका स्वभाव है।

मैंने कहा: हां, पर वह वना हुआ है।

किर वल्लभभाशीसे कहा: पर आपने दूसरा कोशी विदल्प सोचा है? मुझे वताशिये शिसे आश्रनमें न भेजूं तो कहां निकालूं? शिससे यह सब करानेके वाद में असे न रखूं तो क्या करूं? बार बाश्रममें कितने गिरे हुओं आदमी मौजूद हैं, यह आपको पता है? आपसे क्या क्या कहूं? किस-किसकी वात कहूं? यह स्त्री कहती है कि असने असा किया है, मेरे लिओ जितना काफी है। वादमें वह निभ न सकी और आश्रम असके लिओ असहा हो गया, तो वह चली जायगी। यह स्त्री भूखों मरनेवाली नहीं है; जहां भी जायगी वहीं रास्ता निकाल लेगी।

वल्लभभाओ: मेरे पास विकल्प नहीं है, असिलिओ क्या कहूं?

फिर मैंने कहा: आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति प्रयोग करनेकी ही रही है, अिसलिओ दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। वैसे, अिससे विगड़ क्या गया? असने अपनी सारी गन्दगी जाहिर कर दी। असने पापको समझे विना पाप किया। अिसलिओ वह अिस वस्तुको पाप समझ ले और असे छोड़ना चाहे तो नुरन्त छोड़ सकती है।

वापू: यह पृथक्करण विलकुल सही है।

मैंने कहा: अिसीलिओ कोओ किसीके वारेमें क्या कह सकता है? जिसकी जितनी पहुंच हो, वह अुतना अुड़नेकी वात करे।

जिस मौके पर . . . का आखिरी पत्र याद आता है। असे 'मो सन, कीन कुटिल खल कामी' वाली लकीरमें दीनता लगती हैं, जो असे पतन कारी मालूम होती है। मेरा खयाल है कि मैं कोशी भजन गा सकता हूं तो सिर्क यही गा सकता हूं। और कुछ गानेकी शक्ति नहीं, योग्यता नहीं। असिलिओ दो स्वभावोंका फर्क है। नित्रों यही तो कहता या? वह पागल होकर मर गया, क्योंकि असके गर्वकी तहमें शायद शुद्धि विलकुल नहीं होगी। . . के गर्वमें सचमुच गर्व ही न हो और केवल शुद्धिकी मस्ती हो, तो असका वाल भी वांका नहीं होगा। पर मेरे सामने तो नित्रों जिसकी निन्दा करता था, वह 'नम्प्र मनुष्य धन्य हैं, क्योंकि वे औश्वरको पायेंगे' ही आदर्श है।

नीलाका लड़का कितना अजीव है! मानो असा तन्दुरुस्त लड़का कभी देखा ही न हो। वापूसे लिपट गया और 'गांघीजी, गांधीजी' कह कर वातें करने लगा। पांच सालके वच्चेकी तोतली मापामें भी स्पप्टता, रसिकता, वृद्धि और विनोद था। आप गुरु हैं। मैं गुरु हूं। नीला भी गुरु है।

वापू: पर असका वाल कटवा डालना तुझे अच्छा क्यों नहीं लगा? जवाव: क्योंकि स्त्रियां वाल नहीं कटवातीं।

फिर धीरेसे वापूको पूछता है: गांबीजी, आप तो अच्छे आदमी हैं। फिर भी आपको यहां क्यों वन्द कर रखा है? आप अच्छे हैं, तो भी आपको वन्द करते हैं।

नीला कहते लगी: मैं अिसका जवाव ही नहीं दे सकती। त्रया कहं? अिससे कहती हूं कि सरकारने बन्द कर रखा है, तो फिर यह पूछता है कि सरकार क्या हैं? अितनेमें तो वह बोल ही अुठा: पर सरकार कीन है?

अस वच्चेमें छलकती हुआ शक्ति देखकर वापू दहुत खुश हुओ। और असके सवालोंसे जितने हंसे, अतने शायद ही जेलमें कभी हंसे होंगे। असने वापूसे फूल मांगे। वापूने फूल दिलवा दिये, तो मांने पुरंत ही अनका हार गूंथकर असके सिर पर बांध दिया।

वह कहने लगाः अव तो मैं वच्चोंका राजा वन गया।

शामको वापू वोले: अँसा जीवन विताने पर भी अिस स्त्री और वच्चेके वीच अत्यन्त प्रेम है। और अब तो वह यूनानकी वात भूल गओ है और कहती है कि हमें तो हिन्दुस्तानमें ही मरना है। जो स्त्री अिस प्रकार सर्वस्वका त्याग करने आओ है. वह हरिजनोंके लिखे प्राण निद्यावर कर दे, तो यह कोओ छोटी-मोटी वात है? हमें तो अँसे प्राणार्पण करनेवाले ही चाहिथें। और मुझे यकीन है कि यह अंसी है, जो फांसी पर चढ़नेका मौका आये तो खुशीसे चढ़ जायगी।

आंवेडकर आये। वापूने अुन्हें मद्रासका तार पढ़कर सुनाया। आंवेडकरः समझीतेसे वच निकलनेका मेरा अिरादा नहीं हैं। मगर समझौतेके अनुसार अुम्मीदवारोंको दोहरे चुनावका खर्च भुठाना पड़ता है। पहला चुनाव भी खर्चीला होगा और २३-४-'३३ दूसरेका खर्च भी अन्हें अठाना पड़ेगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्राथमिक चुनाव रद्दे कर दिया जाय और हम कहें कि जब तक कोशी अम्मीदवार अपनी जातिके मत अक खास संख्यामें प्राप्त न कर ले, तब तक कोओ भी आदमी चुना हुआ जाहिर न किया जा सकेगा। प्राथमिक चुनावसे अुम्मीदवार-मंडल चुने जायं, अिस वातकी जड़में हमारा खयाल यही था कि अंत्यज वर्गोंके विश्वासप्राप्त अम्मीदवार चुनावमें आ मुंके। साधारण चुनावमें अंत्यज वर्गके अमुक मत मिलने ही चाहियों, यह तय कर देनेसे अम्मीदनार-मंडलकी पद्धति द्वारा जो परिणाम साधनेका विचार किया गया या वह निकल सकता हो, तो यह पद्धति क्यों न अपनाओं जाय ? यह पद्धति मुरक्षित प्रतिनिधित्वकी प्रयाके वहुत नजदीक पहुंच जाती है।

वापू: मेरे सामने यह चीज अकाअक आशी है और मैंने अस पर विचार नहीं किया है। आप सब दलोंकी राय ले लीजिये और फिर मुझे बताअिये। संबंधित लोगोंके विचार जाने विना में को औ राय नहीं बना सकता। और कल तो आप जानेको कहते हैं, असिलिओ कहा जायगा कि आप देरसे आये हैं।

अविडकरः अस चीजकी जॉअिण्ट. पालियामेण्ट कमेटीमें चर्चा करनी पड़ेगी।

वापू: भले ही की जाय, पर मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अस चीजको स्वीकार कर सकूँगा। मुझे अस पर विचार करना पड़ेगा, अस चीजको अच्छी तरह जांच करनी होगी।

अविडकरः आप अपना जवाव तो मुझे लंदन भेजियेगा। मेरा सुझाव यह है कि प्रायमिक चुनावको सावारण चुनावमें मिला दिया जाय।

वापू: आपने प्रतिशत संख्या तय कर ली है?

आवेडकरः अंत्यज वर्गके जो लोग मत देने जायं, अुनके २५. प्रतिशत तो कमसे कम होने ही चाहियें।

वापू: मान लीजिये कि किसी अम्मीदवारको कुल मिलाकर अधिकसे अधिक मत मिले हों और अंत्यज वर्गके २४ प्रतिशत मत मिले हों और दूसरेको कुल मत तो सबसे कम मिले हों और अंत्यज वर्गके २५ प्रतिशत मत मिले हों, तो पहला अम्मीदवार तो हार गया न ? मुहम्मदअलीके बताये हुओ तरीकेमें औसा ही खटकनेवाला वेहूदापन था।

आवेडकर: सुरक्षित बैठकें रखनेके सभी तरीकोंमें असा वेहूदापन तो होता ही है।

वापू: मेरी वात आप समझे नहीं। मान लीजिये कि वैठक अेक हो और अंत्यज अम्मोदवार आठ हों, तो साधारण मतदाताओं जिसे ज्यादासे ज्यादा मत मिले हों वह तो न चुना जाय और जिसे कमसे कम मत मिले हों वह चुन लिया जाय, क्यों कि अंत्यज वर्गके मत असे निश्चित की हुआ संस्थामें मिल गये हैं।

आवेडकर: वैसे तो प्राथिमक चुनावसे अुम्मीदवार-मंडल चुननेकी प्रथाको भी वेहूदा वनाया जा सकता है। वे लोग चारके बजाय अक ही आदमीको चुनें, और यह अक आदमी सवर्ण हिन्दुओंको विलकुल मंजूर ने हो तो भी अुसीको चुनना पड़े।

वापू: मैं तो अिस चीजका स्वागत करूंगा।

आंबेडकरः आप तो स्वागत करें, पर पृथक् निर्वाचक-मंडल रखनेका फिर प्रयोजन क्या रहा?

वापू: में तो जहां स्पर्धा हो वहीं को बात कर रहा हूं। पर जहां स्पर्धा ही न हो, वहां तो जो अम्मीदवार था जाय असीको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। में तो थिसा चीजका अपने मनमें विचार कर रहा हूं। मेरे खयालने अम्मीदवार-मंडलोंकी प्रथासे वचनेका सहलसे सहल अपाय यह है कि जहां चार अम्मीदवार चुनने हों, वहां चारसे ज्यादा खड़े ही न किये जायं।

अंबेडकर: मुहम्मदअलीके तरीकेसे मेरा तरीका अलग है। हम अंत्यज मतोंकी अमुक प्रतिशत संख्या चाहते हैं। मुहम्मदअलीके तरीकेमें तो दोनों पक्षोंके अमुक मत बताये गये हैं। मेरे पास बहुतसे लोगोंके पत्र आ रहे हैं। खुद मुझे तो यह डर नहीं है कि पहला चुनाव ख़र्चीला हो जायगा, पर लोग मुझ पर दवाव डाल रहे हैं। में नहीं चाहता कि किसी पर यह असर पड़े कि मैं समझौतेमें से निकल जाना चाहता हूं। मैं अितना ही कहना चाहता हूं कि सुझाये हुओ अस फेरबदलसे सिद्धांतमें कोओ बाधा नहीं पड़ती।

फिर, वापूने गोपालनको जो मुलाकात दी, असमें यों लिखवाया:

"डॉ० आवेडकरको कुछ हरिजन मित्रोंकी तरफसे कुछ शिकायतें मिली है। अनुमें बताया गया है कि अम्मीदवार-मंडलोंकी प्रयाके बजाय और कोओ तरीका रखा जाय तो ठीक हो। अस परसे वे अपनी सूचनाके वारेमें मेरे विचार जाननेको आये थे। अन्होंने अेवजमें यह सुझाव दियां है कि अुस अंत्यज अुम्मीदवारको चुना हुआ घोषित किया जाय, जिसे साधारण मतदाताओं में से अंत्यज मतदाताओं के कमसे कम अमुक प्रतिशत मत मिल गये हों। अस सूचना पर चूंकि मैंने कोओ विचार नहीं किया, अिसलिओ मैं अुन्हें निश्चित जवाव नहीं दे सका। मैंने अुनसे कहा कि अुन्हें अलग-अलग हरिजन संस्थाओं और साथ ही अिस चीजसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे दलोंकी राय जान लेनी चाहिये। और वे रायें मुझे बता दें तो फिर मैं अस पर विचार करूं। फिर भी अन्होंने मुझसे कहा कि आप अस सुझाव पर स्वतंत्र रूपमें विचार कीजिये और मुझे अपनी राय लंदन भेज दीजिये। वे कहते हैं कि जहां तक अनका संबंध है, अम्मीदवार-मंडलोंकी प्रयासे अन्हें सन्तोप है और जो समझौता हो चुका है असने वे पीछे नहीं हटना चाहते। पर अलग-अलग दिशासे अन पर दवाव डाला जा रहा है। मेरी निजी राय यह है कि जब तक हरिजनोंको सवर्ण हिन्दुओं पर अविश्वास है. तव तक अुम्मीदवार-मंडलोंकी प्रया विलकुल जरूरी है। अुभमें कोओ फेरबदल में आसानीसे मंजूर नहीं करूंगा। मैं तो हर सूचनाकों केवल हरिजनोंके

दृष्टिकोणसे देखूगा। अभी तक तो मुझे जरा भी असा नहीं लगा कि अस प्रयामें हरिजनों और सवर्ग हिन्दुओं हितोंमें को आसे संघर्ष है। मेरी पक्की राय है कि जिस चीजमें हरिजनों कि सच्चा हित समाया हो, वह सवर्ण हिन्दुओं के भी हितकी ही होगी। मैं मानता हूं कि मुझमें अन सवालों को हरिजनों के दृष्टिविन्दुसे जांचने की इक्ति है। असिल अ अगर दुर्भाग्यसे मुझे को अभी समर्थन करने वाला न मिल, मुझे अकेले रह जाना पड़े और अपनी स्थितिका वचाव करने की नौवत ख़ा जाय, तो असकी मुझे परवाह नहीं।" • लिखवाया हुआ वापूने देख लिया और कहा कि सोमवार के अखवार में यह आना ही चाहिये।

आंबेडकरके सुझावके वारेमें वापूने वल्लभाभाओको अच्छी तरह सवाल-जवावके साथ तैयार रहनेको कहा था। शामको २४–४–'३३′ वल्लभभाओके साथ सवाल-जवाव शुरू हुओ।

वापूने पूछा: कहिये आपका क्या विचार है?

वल्लभभाओं: यह तो हिन्दुओं के मतों के विना काम चला लेनेकी युक्ति है। कमसे कम ४० प्रतिशत मत तय कर दिये जायं, तो भी ये लोग दिलत वर्गके सभी मत खींच लेनेकी कोशिश करेंगे और दूसरेके हिस्सेमें मत रहेंगें ही नहीं।

वापू वोले: परंतु वे ४० के बजाय ५० प्राप्त करें, ६० प्राप्त करें। दूसरेको ६० तो मिल ही जायंगे न?

वल्लभाओ: पर वे तो अन्होंको मिलेंगे। आंबेडकरका यही हेतु है। वापू: आप आंबेडकरको दूर रिखये। कोओ आपके पास वकीलकी हैसियतसे आये और यह कहे कि हिन्दुओंके मत हमें चाहिये ही नहीं या अनके मत लिये विना हमें नाना है, असके लिओ आप कोओ तरकीब वताअये। तो आप आंबेडकरकी वताओ हुआ तरकीब सुझायेंगे?

वल्लभभाओः हां।

वापू: अच्छा, फिर वह पूछे कि कमसे कम कितने प्रतिशत रखें, तो आप क्या कहेंगे?

वल्लभभाओ: तव तो ज्यादासे ज्यादा मांगूंगा।

बापू: परं कितने ?

वल्लभभाओः मुझसे जितना खींचा जाय 'बींचूंगा।

वापू: आपकी रायके अनुसार दस प्रतिशत हो ती काफी है, पर १५ प्रतिशत हो तो काम नहीं चल सकता।

वल्लभभाओः अन्हें राजी करनेके लिखे दस प्रतिशत दे दूगा। जिससे आगे नहीं जाअूंगा।

मैंने कहा: "मगर वापू, सचोट दलील तो आप कल आम्बेडकरके सामने कर चुके हैं कि जिसे २४ प्रतिशत अछूतोंके मत मिलें और हिन्दुओंके अधिकसे अधिक मत मिलें, वह आदमी हार जायगा और जिसे २५ प्रतिशत अछूतोंके मत मिल जायं और हिन्दुओंके कमसे कम मत मिलें, वह आदमी चुन लिया जायगा। यह दलील सम्पूर्ण है। मैं असे सारे यरवदा-करारकी जड़ काटनेवाली चीज मानता हूं।

वापू: मैं शिसमें से शिस हद तक अनुमान नहीं छगाता। मुझे तो यह सिर्फ बेहूदी छगती है। पर अब मैं विचार कर देख छूंगा।

कलकी वातका विचार करते हुओ सोये। दूसरे दिन सुबह अके लम्बा लेख यरवदा-करार पर लिखा, जिसमें पिछली रातकी २५-४-1३३ सारी दलील जोड़ दी। वापू बोले: हां, यह दलील ठीक है और यह अनुमान भी। मुझे यह आपित्त सचोट लगती है। असिलिओ सारी दलील मैंने लेखमें रख दी है।

आज मि० वहादुरजी आ पहुंचें। अन्होंने मंदिर-प्रवेशके विलके वारेमें अपनी राय किन हालातमें दी थी सो वात कही और विल वापस घारासभामें आयेगा तब सुवरी हुआ राय देनेकी वात कही। भूलाभागीसे भी मिले थे। अन्होंने कहा कि सोलंकी अञ्चलके नाते मत दे सकते हैं या नहीं, अस विपयमें हिन्दू कानून अच्छी तरह देखकर और फैसलोंका अव्ययन करके लिखनेको वे तैयार हैं। पर वापूको अन्हों लिखना चाहिये। फिर वोले: खुद मुझे तो अस वारेमें वहुत जानकारी नहीं, असीलिओ मैं भूलाभाऔसे मिला था।

जाते-जाते वापूने सहज ही श्रीमती माणेकवाश्री वहादुरजीकी तवीयतका हाल पूछा, तो अन्होंने सरल स्वाभाविक ढंगसे अनकी वीमारीकी जो कहानी सुनाश्री, वह रुलानेवाली और श्रेसी श्री कि अनके चरणोंमें सिर झुकानेका मन हो।

सन् '१६-'१७ में अनुका दिमाग विगड़ा। असिल अं अंक साल तक सनुद्र-यात्रा की, जहाजमें अनेक मुमीवतें भोगीं, और कभी तरहकी चिन्ता और सावधानीके साथ अनकी रक्षा की। पर असमें कोओ फायदा नहीं हुआ। अन्हें जैसे-तैसे आजिजी करके रॉयकी गोली देता रहूं, तव तक फायदा दिखाओं देता है। अच्छी तरह खाती हैं, सोती हैं और प्रसन्न रहती

<sup>\*</sup> देखिये 'हरिजनवंघु', वर्ष १, अंक ८, ता० ३०-४-१९३३।

है। दादमें खाना छोड़ देती है और बहुत खुशामद करने पर भी नहीं लेती। अन्हें गोली खिलानेके लिशे मैंने भी खानी शुरू कर दी। मुझे भी ज्ञान-तंतुओं की कमजोरी तो थी ही। मुझे अच्छा फायदा मालूम हुआ, पर शुरू-आत तो अन्हें खिलानेके लिशे ही की। फिर छोड़ दी। अक दिन वे कहने लगीं कि विलायत जाशूं तो शांति मिले। मार्सेल्स तक ठीक रहीं। अन गोलियों की वारह शीशियां दीं, पर अनका अपयोग नहीं किया। मार्सेल्समें फिर दिमाग विगड़ गया। जहाज चूक गशीं, गाड़ी चूक गशीं। मेरे भाशी और भाभीने मुझे तार दिया कि अनका पता नहीं। में भागा-भागा गया और खोजकर अन्हें विलायत ले गया। वहां के डॉक्टरों की सलाह हु जी कि किसी ग्रामप्रदेशमें खानगी मकानमें या नर्सिंग होममें रखकर अनकी देखभाल की जाय। खिसमों न पड़कर वापस घर ले आया। जैसे-जैसे चल रहा है और अस तरह करते-करते सोलह साल हो गये और में ६६ वर्षका हो गया। अत्र यह नहीं कहा जा सकता कि वच्चे मर गये, असिलिओ पागल हो गशीं। यह मुझे वादमें पता लगा कि यह चीज अनके कुटुम्बमें हैं।

मेंने सहज ही पूछा कि हम पर अदालतकी मानहानिका मुकदमा चला था, तव आप अडवोकेट जनरल थे न?

वे वेचारे भलमनसाहतसे वोले: हां, में ही था। मगर मैंने कहा था कि यह मुकदमा में नहीं चला सकूर्या; कारण सरकारकी जो राय है, अससे मेरी राय दूसरी है। वहस करनेके खातिर वहस करूंगा, पर असमें में दिलवस्पी नहीं ले सकूंगा; असमें मेरा दिल नहीं होगा।

अनुके जाने पर वापू कहने लगे: अस आदमीकी पवित्रता अच्छे-अच्छोंका घमंड मिटा देनेवाली है।

मैंने कहा: ये तो स्थितप्रज्ञ प्रतीत होते हैं। अनिके चरणोमें मस्तक नमता है।

शास्त्रीके साथ कल वातें की होंगी कि तुम नया आदमी ले शाओ तो तुम्हारे लौटने तक असे रख लूंगा और फिर तुम्हें वापस रख लेनेमें थापत्ति न होगी। दूसरे दिन हमने अस व्यवस्थाका वहुत विरोध किया।

मेंने कहा: यह कोओ रोजाना मजदूरी पर काम करनेवालेकी वात थोड़े ही है कि अक आदमी अपना अंदजी रख जाय?

वापू: वह भाओं को रख जाय और कहे कि वेतन मुझे देना, पर मेरा भाओं काम करेगा तो? तुम गये तब कृष्णदाससे काम चलाया ही था।

यह तुलना वेमौके थी। में कोओ औवजी नहीं रख गया था। मुझे भेज दिया गया था। वल्लमभावी: आप विसं आदमीको चार छः महीनेकी नौकरीके वाद ४० रुपयेकी पेन्यन करा दें, यह तो जुल्म होगा। यह तो लोगोंके रुपयेका दुरुनयोग होगा। लोग आपका ही असा व्यवहार सहन करेंगे, और कोशी करे तो सहन नहीं करेंगे।

मगर वापू टससे मस नहीं हुओ।

वापू: यह वेचारा दुर्दशामें फंस गया है, अिसलिओ क्या अिसे स्वार्थी माना जाय? हिन्दू परिवारकी कठिना अयों का अपको क्या अनुभव है? मुझे हैं। अिस आदमीको कितने ही लोगोंका भरणपोपण करना पड़ता है? असिके लिओ अपका सौ रुपयेमें काम नहीं चलता। यह आप क्यों नहीं समझते? असिके साथ न्यायकी क्या वात की जाय? जब असि आदमीने अपने कामसे हमें पूरा संतोप दिया है, तो असिकी हम कुछ मदद कर सकें हो असिमें बुराओं क्या है?

मेंने कहा: पर असे आना ही हो तो दूसरी वात है। वह तो कहता है कि अच्छी नौकरी मिल गभी तो चला जाशूंगा। तव? अस तरह हमसे वेतन लेता है और साथ ही ज्यादा अच्छी नौकरीकी तलाशमें रहता है।

वापू: क्यों न रहे? अुसकी हालत ही अँसी हैं। वह तो साफ-साफ वात कह देता हैं।

मगर हमारी वहसकी को आ जरूरत ही नहीं रही। असकी जगह काम करनेवाला अच्छा आदमी था, फिर भी अनुभवहीन मालूम हुआ। कभी पत्र, छोटी-छोटी चिट्टियां भी, असने विलकुल गलत टाअिप कीं। असकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, असलिओ असे शामको ही वापूने कह दिया: भाओ, तुम जाओ। तुम मुझे हाल लिखते रहना कि तुम्हें कहां नौकरी मिली है? तुम क्या करते हो? वगैरा। तुम्हें रख सकता तो जरूर रखता, सर मेरा काम रक जायगा। असी हालतमें क्या किया जाय?

रातको यार्डमें आकर कहने लगे: शास्त्रीके अवजीको निकालते वक्त आज कलेजा टूटता था। पर क्या किया जाय?

्रवापूकी दयाकी अतिशयताका आज यह नया पहलू देखा।

नीला आती है। असे बेटी कहते हैं; असके लड़केको खिलाते हैं। आज मुझे कहने लगे: महादेव, अस लड़केके लिखे खेलका २६-४-'३३ शाधन पैदा करना चाहिये। कोशी गेंद बनाओ। अगर . जेलके दरवाजे पर सूतकी गेंद मिलती हो तो वह मंगाओ। जब यह सारे दिन अक क्षण भी शांत नहीं बैठ सकता, तो असके लिओ कुछ न कुछ खेल-कूदका साधन कर देना चाहिये।

वापू असके खानेकी फिक रखते हैं। असके और असकी मांके कपड़ोंकी चिन्ता रखते हैं। असके लिओ घोती अपनी घोतीमें से काटकर दे दी और जूतोंकी मरम्मत करवानी थी, असिलिओ जूते भी जेलरकी अजाजतसे जेलके मोचीखानेमें सघरवानेके लिओ रख लिये!

वल्लभभाजी शामको बोले: भाजी, सव कुछ करेंगे। वड़े बुढ़ापेमें लड़का आया है तो चाहे जितने लाड़ लड़ायेंगे। हमारे बोलनेका काम नहीं!-

अाज अक वातमें वापू कहने लगे: जव तक हमारे पास किसी वातके वारेमें पूरा प्रमाण न हो और असे दुनियाके सायने सावित न कर सकें, तव तक असे कहना ही नहीं चाहिये। यह चीज मैंने गोखलेंसे सीखी। गोखलेंने रैण्डकी हत्याके वारेमें अंग्लेंडमें सस्त आलोचना की। गोरे सिपाहियों द्वारा स्त्रियोंकी लाज लूटनेंके वारेमें अन्हें रानडे, वाच्छा वगैराकी तरफसे पत्र मिले थे। अन परसे अन्होंने अतिनी कड़ी आलोचना की थी। मगर अनके लौटकर जहाजसे अतरनेंक पहले ही वाच्छा अनसे जहाज पर मिले और कहा: हमारे लिखे हुओ पत्रोंका अपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि कोशी प्रकट रूपसे सबूत देनेवाला नहीं है। वे पत्र फाड़ डालने चाहियें। गोखलेंने वे सब पत्र समुद्रमें फेंक दिये और अक-अक आक्षेप वापस लेकर पूरी तरह माफी मांगी। असमें लोगोंको कायरता दिखाओ दी, खूब आलोचना हुआ। पर अन्हें यह अनका शुद्ध धर्म लगा। कलकत्तेमें जब मैं अनके साथ था, तब अन्होंने सारा किस्सा कह सुनाया था।

मार्गरेट आओ। मूर्ख मालूम हुआ। मैंने वापूसे कहा: असे कंसे आने दिया जा सकता है? हम नहीं जानते वह क्यों आओ २७-४-'३३ है? यह भी, नहीं जानते कि दह नौकरीकी तलाशमें आओ है या दूसरे किसी कामसे। वह तो अंक निर्वासितके तौर पर चली आओ है।

वापू वोले: असे जरूर वुलवाया जाय। अससे हरिजनोंका काय लेना है। वह असी कानके लिओ आओ है या नहीं? वह अस कानके लिओ योग्य है या नहीं? यह भी देखना है। अससे मिले विना अस वारेमें कैसे निश्चय किया जा सकता है? वह आशी। वापूके पैरों पड़कर कहने लगी: मैं झूठ वोलकर बार्की हूं। मैंने यहां आनेका गलत कारण वताया है, यहां रहनेकी झूठा मियाद दी है। मेरे पासपोर्टकी मियाद भी ८ जुलाबीको पूरी होती है। हे वापू, मैं बत लूं? मुझे आश्रममें भेज देंगे? मेरे लिखे तो खाप परमेददर हैं। मुझे हिन्दुस्तानी बना लीजिये। किसीकी दत्तक पुत्री बना दीजिये। नहीं तो मुझे किसी ब्रह्मवर्यकी प्रतिज्ञावालेके साथ व्याह दीजिये।

वापू खिलखिलाकर हंसे।

दोपहरको जुसने अपनी झूठकी वांत नीलासे कही। तब नीला बोली: अरे, जिसमें नया है? मैंने तो ढेरों झूठ बोली है और डेड माससे असे धो रही हूं।

ज्ञास्त्री वोलाः विससे कर्मकी कैसी न्यारी गति मालूम होती है! झूठकी मूर्तिके सामने भगवान अससे झूठ कवूल करा रहा है!

नीलाके कपड़े और भेस अिम स्त्रीको बनावटी लगे। असने कहा: ये भट्टें हैं। स्त्री होतेकी धर्म क्यों आनी चाहिये?

दाानको आकर वापू कहने छगे: अस वाशीका मामला मृद्किल दीखता है। मगर असे निकालूं कैसे? अिमलिओ असे छे छेनेका नारणदासको तार दिया है।

नारणदासको कल लिखा गया पत्र अद्भृत था। अनुसमें बापूकी चरित्र-चित्रणकी शक्ति स्नेक-अक पंक्तिमें दिखाओं देनी थी। अनुसमें नारणदासकों सुदारता सीखनेके लिखे जो अपील की है, वह पत्यर पर खुदवाकर रखने लायक है। सुधिष्ठिरका अदाहरण देकर लिखा है कि प्राचीन पुरुपोंके जो गुण हम धर्मग्रंथोंमें विजित पाने हैं, अनुका हमें व्यवहारमें पालन करना सीखना चाहिये।

किसी कारणमे शीकतअली और जुनकी पत्नीकी वात निकली।

नापू वोले: अनकी शादीका तो में बचाव ही करनेवाला हूं। अनकी स्त्रीका खेक वाक्य पड़ा था कि कियी भी पुरुषके नाथ यदि में चावीस घंटे खुश रह सकती हूं तो वह यह पुरुष हैं। यह वाक्य में भूला नहीं हूं। असी वक्त मुझे खयाल हुआ कि अिस स्त्रीको अनके साथ वहुत अनुराग होगा, और असमे शादी करनेका शौकतअलीने हक हासिल किया है। शौकतअलीके साथके सफरके बहुतमे बढ़िया संस्मरण तो मेरे पास रखें ही हैं।

रॉयटरके डाअरेक्टर मि॰ वार्न्स आ पहुंचे। सर अंडवर्ड वककी जगह पर आये हैं। सर जॉर्ज वार्न्सके भतीजे हैं। और कहते २८-४-'३३ थे कि सर जॉर्ज खूब याद करते हैं। अनके चाचा अमरीका जानेवाले जहाज पर शौकतअलीके साथ थे और अमरीकासे आते वक्त ये खुद शौकतअलीके साथ थे। अुन्होंने शौकतअलीका सलाम भी कहा। वापूने प्रेमसे पूछा: शौकतअलीकी तबीयत कैसी हैं? मोटे दिखाओं देते हैं?

वान्सं: शायद ज्यादा मोटे।

बापू: वस ठीक है। तब मेरा बजन अन्हें भारी नहीं लगेगा।

तिन्हें को आ खास वात नहीं करनी थी। सिर्फ जान-पहचान करनी थी। वापूने रॉयटरके पुराने डालिरेक्टर सर रॉडरिक जोन्सको याद किया और कहा: मुझे आशा है आप भी अनके जैसे ही अच्छे वर्नेगे?

अस्पृश्यतां के जामके वारेमें आपको संतोप हैं ? यह पूछे जाने पर वापूने कहा: यह तो नहीं कहं सकता कि पूरा संतोप हैं। मैं चाहता हूं कि काम और भी तेजीसे चले। वैसे, काफी स्थिर गतिसे चल रहा हैं।

यह कहकर रामचंद्रका मदुराके पास दो गणपित मंदिर खुलनेके सम्बन्धमें आया पत्र बताया और कहाः जिस तरह तामिल प्रान्तमें, जहां जबरदस्त कट्टरता है, काम हो रहा है।

अिस पर अन्होंने पूछा: मदुराका मीनाक्षी मंदिर खुल गया?

लिस सवालको लेकर वापूने कानूनकी सारी कठिनाओ समझाओ। वह वेचारे समझ गये और तुरंत वोलेः यह तो ठीक नौकरशाही अकड़ हुआी।

वापू: हां, ये लोग सनातिनयोंको विरोधी नहीं वनने देना चाहते। असके लिंअ तो वेंटिंकका-सा साहस चाहिये। राजा राममोहन रायने भी जब देखा कि विरोध बहुत अग्र हो गया है, तब वे भी नरम पड़ गये। परन्तु वेंटिंकने विरोधको को अप परवाह ही नहीं की, क्योंकि असने महसूस किया कि सती होनेकी प्रधा अमानुषी है। अस्पृत्यताके वारेमें सरकारको आज वैसा ही लगना चाहिये। लोगोंको समझानेके लिओ मनुष्यमें सच्चा धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिये।

लोगोंकी बात चर्ला। लोकमत किसे कहा जाय? वापूने 'Vox Dei vox populi' 'पंच कहे सो परमेश्वर'का सूत्र याद किया और कहा: लोगों पर आधार रखनेका खतरा अुठाना सीखना चाहिये।

अुन्होंने पूछा: आप क्या सचमुच यह मानते हैं कि समाज-सुधारका काम पहले करना चाहिये?

नापू: समाज-सुवारके कामकी जरूरत हमेशा होती है। पर मैने मॉण्टेग्युको जो जवाव दिया था, वही तुम्हें दूंगा। श्रुन्होंने मुझे पूछा, आपको मैं राजनीतिमें पड़ा हुआ कैसे पाता हूं? मैंने कहा, यह मेरी वदिकस्मती है। क्योंकि राजनीतिने अपने नागपाशमें आयिक, सामाजिक और वार्मिक सभी वातोंको जकड़ लिया है।

फिर यह समझाया कि खादीमें अत्पादनके साथ ही वितरण अपने आप किस तरह हो जाता है। और यह वताया कि अमेरीकामें खाद्य-पदार्थ जला डालनेकी जो हैवानियत देखनेमें आती है, वह अत्यंत यंत्राधीनताका परिणाम है। वापूने सिद्धांत पेश किया: जीवनकी प्राथमिक जरूरतोंकी चीजोंको कभी यंत्राधीन न वनाओ। तुम चाहो तो भोगविलासकी चीजें और असी ही दूसरी चीजें भले ही मशीनोंसे वनाओ। प्राथमिक जरूरतकी चीजें असी हैं कि अनकी जरूरत जितनी सुथरे हुओ आदिमयोंको होती है अतनी ही वनवासियोंको भी होनी है। यंत्रीकरण होने पर अन्तमें घातक प्रतियोगिता और सट्टा आये विना नहीं रहता।

वार्न्स: मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान रास्ता दिखायेगा।

वापू: मैं यही सपना देख रहा हूं।

वार्त्सने अने सिद्धांन वतायाः अने पुस्तकमें मैने अने दिन पढ़ा था कि 'यह गुलामीकी हालत है कि किसी कामको में असिलिओ करूं कि असे करनेको में मजबूर हूं और दूसरे आनंदके लिओ तरसा करूं। स्वतंत्र दशा वह है जब मुझे आनन्द लेनेकी अच्छा हो और वह मुझे अपने काममें मिल जाय।'

फिर अंग्रेजी भाषा और मॅकोलेके वारेमें कुछ वातें हुआी।

श्रीमती बान्संको कर्नलने नही आने दिया। अस पर बापू कहने लगे: अनेक रास्ता है। श्रीमती बान्सं अगर सौ रुपया हरिजनोंके लिओ दान करें, तो असे देनेको वे जरूर आ सकती हैं।

वे वोले: सा रुपये तो हैं ही नहीं, लेकिन २५ रुपये हैं।

वापूने कहा: मैं तो मजाक कर रहा था। फिर किसी समय आ जायं। आज तो नहीं, क्योंकि कर्नल मार्टिनने अनकार कर दिया है। असिलिओ वुलवाओं तो वह वहुत वुरा मान जायगा। हरिवलास शारदा आ पहुंचे। वहुत भले आदमी मालूम हुझे। कुर्सी पर वैठे ही नहीं। असेंवलीमें कैसे हारें हुआें, वातावरण २९-४-1३३ कितना दूपित है, असकी वातें कीं। अब तो विल लोकमतके लिखे घुमानेका प्रस्ताव आयेगा।

वापू: क्या हम अस पर विचार करनेका प्रस्ताव नहीं ला सकते?
वे वोले: ला सकते हैं। हमारा भी यही विचार था। वाश्रिसरॉयसे
मेंने कहा कि जब शितना आन्दोलन हो रहा है, तब अलग-अलग रायें
मांगनेकी क्या जरूरत है? फिर भी अगर रायोंके लिओ बिलको जनतामें
घुमाना हो, तो व्यवस्थापिका सभाकी आज्ञासे घुमा दीजिये। पर अन्होंने
नहीं माना। अब तो रंगाको रायके लिओ बिलको घुमानेका अपना प्रस्ताव
वापस लेकर विचारके लिओ प्रस्ताव रखना चाहिये। वह न रखें तो दूसरा
कोशी नहीं रख सकता, क्योंकि पण्मुखम् चेट्टीने निर्णय दे दिया है कि
अके आदमीने विल ले लिया तो फिर वह दूसरेके नामसे रद हो जाता
है। और असा भी डर है कि असे वापस लेनेका प्रस्ताव लायें, तो सरकार
असका विरोध करे और हरा दे।

वापू: वापस लेनेका प्रस्ताव या विचार करनेका प्रस्ताव, दोनोंको हराये तो भले ही हराये। हमें तो यही परिणाम लाना है और वह लुकछिप कर नहीं, पर अभीसे जाहिर कर दिया जाय और लोगोंको तालिम देना शुरू कर दिया जाय। बृढ़ेको यह बात बहुत पसंद आशी।

वूढ़ेने अपने दु:खकी वातें कहीं: जहां बी० अल० मित्र जैसा कानून मंत्री हो, वहां क्या हो सकता है? वह तो ट्रस्टके कानूनकी वातें करता है। असे कितना ही समझाअये, नहीं समझता और कहता है: गांधीकी यह 'राजनैतिक चाल' है।

वापू: हिन्दू कमेटी भी तो यही कहती है ? अभी तक सरकार कहती थी। अब अपने ही लोग कहने लगे।

शारदा: अने लोग समझते नहीं। पर किसी दिन देंखेंगे कि हिन्दू वर्मका नाश हो जायगा। हिन्दू धर्मकी रक्षा हम अूचे वर्णके लोग नहीं करते, विल्क ये दिल्त लोग ही करते हैं। अजमेरमें अक दंगेमें ये दिलत ही आगे रहे थे और मार खाओ थी।

वापू सन्न रह गये। यह फरेवमरी चालवाजी है। 'राजनैतिक चाल' शब्द मानो वापूको चुम गये।

हृदय व्याकुल होने पर भी वापू कैसा मीठा विनोद करके रिझाते हैं। संभाताके ५०० रुपयेके दानका नाम नहीं हुआ, पर अक रुपया प्रसिद्ध हो गया। असिलिओ अन्हें अच्छा न लगा। वापूने बन्हें पर्चा लिखा: "अक रुपया देखकर कोशी कहे कि खंभाता कजूस वन गये या भिखारी हो। गये, तो कोओ हर्ज नहीं) ठीक है न?"

मार्गरेटकी जड़ता जैमी बाज देखी, वैसी कभी नहीं देखी। वापूकों बीरवर मानना अिसलिओं छोड़ दिया कि वापू मजाक करते हैं। वापूने पुरुप जैसी पोशाक पहननेकी सलाह दी, बिसे वह असम्य मानती हैं! नीलाका वच्चा मेरे कंघे पर चढ़कर खेल रहा था। असे देखकर मार्गरेट चिढ़ गंजी। अपुठकर अपुसकी बांह पकड़ कर अुठा लिया और जमीन पर पछाड़ दिया।

वापू: तुम्हें शर्म नहीं आती! अिस तरह वच्चेको पछाड़ते हैं? यह लड़का है या पत्यर?

वह निर्लज्ज होकर वोली: अपने कुत्तेके साथ भी में जिसी तरह करती थी और अुसे कुछ नहीं होता था।

वापूने कहा: तो वच्चों और कुतोंमें कोशी फर्क नहीं? वह बोली: अपने कुत्तेको मैं वच्चा ही मानती थी।

वापू: मेरे खयालसे तुम्हें शादी करनेकी वड़ी जरूरत है। आर वह भी अवित ढंगसे शादी करनेकी; ब्रह्मवारीसे नहीं, विलक वच्चे पैदा करनेवालेसे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि वच्चा क्या चीज है!

वह वेवकूफ अिसे भी सहैन न कर सकी। असी निप्टुर वृत्तिवाली कोओ स्त्री मैंने नहीं देखी। फिर भी, कशी वातोंमे असमें कोमल भाव भी हैं। वे क्या होंगे?

शामको असने लड़केको अक वार फिर पछाड़ा!

नीलाकी नभी लीला मालूम हुआ। अुसने रामस्वामीको लिखा हुआ अंक पत्र वापूको वताया, जिसमें रुद्रमुनिकी दुष्टताका वर्णन किया था।

वापु: अस दूष्टताकी वात तुमने मुझसे कभी नहीं कही।

वह: मैं लिख चुकी हूं, पर आपका ध्यान नहीं गया, यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं यह न समझा सकी या मुझमें अस हद तक सत्य नहीं आ सका। अतः मेरे कहना चाहने पर भी आप न जान सके!

यह कहकर वह सिसक - सिसक कर रोने लगी। सब वेनैन हो गये। सुस पागलने भी असे समझानेंकी कोशिश की। पर वह अशांत थी। वापूकों फिर घोला दिया, यह भान असे चुभता था। कहने लगी कि मैं कभी रोती नहीं, पर आज रोये विना नहीं रहा गया। शामको आकर असके पत्र देखे। अनुने अस वातकी सूचना तक नहीं थी।

आश्रमके वारेमें वातें करते हुओ वल्लभभाओने कहा: आश्रम वहुत वड़ा हो गया है। असमें जो निकम्मे लोग आ गये हैं, अन्हें निकाल दीजिये। चलनीमें कचरा वार-वार डलता रहा है, असलिओ ओक वार अच्छी तरह छान डालिये।

वापू: वल्लभभाञी, आप जो कहते हैं सो सच है। आप सोच लीजिये। अन दोनोंसे वातें कर लीजिये। कोशी मार्ग सुझाशिये। यह वताशिये कि तात्कालिक कदम क्या अठाया जाय।

अन शब्दोंमें संताप था। पर कौन जानता था कि यह संताप असकी तहमें रहनेवाली अशांतिकी पूर्वसूचना जैसा था?

रातको सोये परन्तु नींद नहीं आबी। ग्यारह वजेसे कुछ मिनट पहले अठे। में पढ़ रहा था। अठकर पेशाव कर आये। फिर तड़पते रहे। वादमें सुवह छगनलालसे अपने ३०-४-1३३ किये हुओ निश्चयकी वात करते हुओ वोले: ग्यारह बजेसे तो आंख खुल ही गयी थी। १२, १२॥, १ सब घंटे सुने। बड़ा युद्ध मच रहा या। नीलाके विचार, आते, अस जर्मन लड़कीके विचार आते। अन दोनोंको आश्रममें भेजूं या न भेजूं? मार्गरेट सीधी न रहे तो असे जर्मनी भेज दिया जाय। नीलाको भी छुट्टी दी जा सकती है। पर यह तो अपरका झगड़ा था। अंदरसे आवाज आया करती थी कि अरुपवास कर, अपवास कर। यह मन्यन कोओ तीन दिनसे चल रहा था। चालीस अपवास करूँ या अवकीस?, हिन्दू-मुस्लिम अकताके लिओ अक्कीस किये थे, असके लिओ चालीस करने चाहियें। पर नहीं, यह जवाब मिला कि अक्कीस ही करूं। वस निश्चय हो गया। तव १२।। वजे होंगे। गर्भिणीके पेटमें बच्चेके हिलने-डुलनेसे जो व्याकुलता होती है, वैसी ही व्याकुलता हो रही थी और मुझे खयाल होता था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाअूंगा?

अंतिम निमित्त जरूर नीला ही कही जा सकती है। मनमें खयाल आया कि करोड़ रुपये अिकट्ठे करनेसे यह काम नहीं हो सकता। मेरी व्यवस्था करनेकी शक्ति किस कामकी? आश्रम द्वारा काम लेनेकी आशा रखता हूं, पर वहां तो रात-दिन पड्यंत्र चलते हैं, मैल भरा हुआ है। तब किन आदिमियोंसे काम लिया जाय? शिसका निर्णय ही नहीं होता था। अन्तमें यह अन्तर्नाद सुना कि अपवास. कर।

में रातको ११॥, १२ वजे सोया था, असिलिओ प्रार्थनाके वाद मुझें सोनेके लिओ भेज दिया। अस वक्त मुझे पता नहीं था कि यह तूफान आ रहा है। में ५॥ वजे अुठा, तव वे कुछ वातें कर रहे थे, वल्लभभाओ मीन घारण करके चल रहे थे। छः वर्ज तक घूमते रहे, पर वल्लममात्रीने अक झव्द भी नहीं कहा। अक भी शब्द कहने लायक वात ही नहीं लगी। नाश्ता करने वैठे वहां भी कमरा सुनसान मालूम होता था — यह सुनसान वैसा ही था, जो अंदर वयकते हुओ विचारों के कारण मालूम होता है। मैंने तो आज अवानक ही 'अठ जाग मुसाफिर' गाया था, लेकिन यहां तो 'अठ जाग' का ही अवसर देखा। मार्टिनको लिखा गया पत्र और गृहमंत्रीका तार, दोनोंकी नकल की। फिर देवदासको ठेलीफोन करनेकी चिट्ठी लिखकर वक्तव्यकी नकल करने बैठा। कटेली वेचारे भावभरे आये और कहने लगे: यह तो विना शर्त अपवास और वह भी विक्कीस दिनका?

वापू वोले: क्या करूँ? तड़पते-तड़पते साफ आवाज आसी, अपवास

कटेलीने पूछा: अितने जोरसे आवाज सुनी?

वापू: हां, असा ही समझिये।

देवदासके आते ही हम आमवाड़ीमें चले गये। देवदास दरवाजेंसे ही साथ हो गया। असे वेबारेको खयाल हुआ था कि वापू अचानक बीमार हो गये होंगे। अतिनेमें वापूने कहा: देख, वल्लभभाओ और महादेवने जरा भी चर्चा नहीं की। वैसे ही तूभी शांतिसे पढ़ ले और यह समझ कि चर्चा करना वेकार है।

देवदास खेक बार पढ़ गया, दूसरी बार पढ़ गया। स्तब्ध हो गया, पर थोड़ी देर बाद बाग्बारा चली। बहादुर वापका बहादुर लड़का बापको अमित शब्दोंमें अपालंभ देने लगा। रोता जाता और बोलता जाता। बोलनेमें आवेश, कोब, दृःख और तीव बेदना थी। रोना रुके तब बोलता, और बोलना रुके तब रोता था।

वापूने कहा: मात्री, अिक्कीस और चालीस दिनका ढंढ़ तो अंक महीनेसे हो रहा है। क्या सभी विचार मनुष्य दूसरोंको वताता है? तीन दिनसे नींद जाती रही। मुझे नींद न आये यह हो सकता. है? मगर जिन तीन दिनोंमें घंटों तक नींद नहीं आओ। सबेरे लिखाने वक्त भी अंक बार भी नहीं अंघा, न आलस्य मालूम हुआ। मानो तीन दिनमे आदमीकी मरनेकी ही तैयारी हो रही हो।

ं कितने ही समयमे अवल-पुत्रल तो मची ही हुआ थी। विचार आते और में अन्हें मनमें से निकालना रहता था। भीतर आग जल रही थी, पर पता नहीं था कि क्या होगा। ग्यारह वजे अठा, नींद आये ही नहीं। लड़ाओं चलती ही रहती थी। नाढ़े वारह वजे दृंदृयुद्ध शांत हुआ। अिक्कोम करने

हं, कबते करने हैं और कैदीकी हैसियतसे मेरा धर्म क्या है, यह सब साफ समझमें था गया। असके विना यह काम ही नहीं चल सकता। अतिना नहीं कहंगा तो अस अन्दोलनमें गंदगी घुस जायगी। निश्चय किया, अठा और लिखने बैठ गया। अस बक्त भी शरीरमें शांति नहीं थी, सिर चकरा रहा था। असा महसूस हुआ कि गिर पड़्ंगा और बेहोश हो जाअूंगा, तो मेरे मनके मनोर्थ घरे ही रह जायंगे। पानीकी बोतल ली, पानी पीता गया और शांत होता गया।

देवदास: यानी आश्रम और नीला अन्तिम निमित्त वन गये न?
वापू: हां, यह कह सकते हैं, पर दूसरी ही तरहसे। नीलाका अपयोग
हरिजनसेवाके लिओ करना है। असके लिओ कितनी पिवत्रता चाहिये?
आश्रमका अपयोग औसे कामके लिओ ही है। पर जिस आश्रममें 'जगह-जगह
दलवंदियां दिखाओं देती हों, असके द्वारा कैसे काम लिया जा सकता है?
आश्रमके लिओ अपवास करनेकी वात ही नहीं। अक वार विचार हुआ था
और असे साफ तीर पर छोड़ दिया था। अस वार यह अपवास न
करनेकी काफी कोशिश की, परंतु न करनेका निश्चय करता जाओं और
करनेके प्रसंग आते जायं। अलाह बादकी रिपोर्ट आश्री और अवल श्रुठा।
असे प्लेगका घर वताया और जमींदोज करनेको लिखा। जोहानिस्वर्गमें
अलग मुहल्लोंमें प्लेग फूट निकला, तव चौबीस घंटमें अन्हें जला डाला
था। हम सफाओंकी वार्ते करते हैं, पर क्या जला डालते हैं? सतीशवाबू
कलकत्तेकी विस्तियोंका भयंकर वर्णन करते हैं, पर अन्हें जला डालनेकी
हिम्मत किसकी होती है?

मेरे अकेलेके मरनेसे काम नहीं चलेगा। चल जाय तो मेरा महापुण्य कहा जायगा। अिश्वरकी नजरमें में अितना पिवत्र गिना जाओं, अैसा मेरा भाग्य कहां? मैंने असा कभी माना ही नहीं। परन्तु वात तो त्रास पैदा करनेकी है। हिंसक भी क्या करता है? लोगोंके मनमें त्रास पैदा करता है। अहिंसक भी यही करता है। दूसरा अपाय ही नहीं, हृदय दूसरी तरहसे हिलता ही नहीं। असमें तर्क करनेकी वात नहीं, परंतु हृदयमें त्रास पैदा करनेकी वात है। जैसे हजारोंकी हत्या होती है और 'ओहों' कहते हुओं हम जाग अठते हैं, वैसे ही हजारों मरनेको तैयार हो जायं, तो ही चमत्कारी असर हो। मैं करोड़ रुपये अकट्ठे कर सकः, तो अससे क्या तकदीर पलट जायगी? थोड़ी संस्थाओं खड़ी हो जायंगी, पर अपवासकी छायाके नीचे तो पापके बड़े-बड़े थर अंखड़ जायंगे और लोगोंकी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा अठ जायगा।

देवंदासः यह सब बाप भले ही समझाक्षिये। पर मुझे तो यह वचनभंगं लगता है। आपसे कंञी वार कहा गया कि पूना-करारको अमल करने दीजिये। अभी असे छः महीने भी नहीं हुओ, और आप वचन दे चुके हैं कि मैं जिस तरह अकाओक अपवास नहीं कहना। पर वात यह है कि आपका मन कमजोर हो गया है, आपको और कुछ सूझता ही नहीं, और आप घूम-फिरकर अपवास पर आ जाते हैं। हरिजनोंका काम और किसी तरह नहीं कर सकते, अिसलिओ यह रास्ता पकड़ा! मैं आपसे कहता हूं कि आपका यह वक्तव्य पढ़कर मुझ पर वड़ा खराव असर हुआ है। आप मानते हैं कि लोगोंमें जागृति होगी, पर मैं कहता हूं कि दंभ पैदा होगा। आपकी भूलोंसे किसीकी आध्यात्मिक अन्निति नहीं होगी। आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें नाहक अितनी वड़ी सजा दे रहे हैं। आश्रमके दो बच्चोंने कुछ भूल कर दी, वह स्वाभाविक थी। असमें आर्ज्चर्य क्या? आप वेचारे अने लोगोंको होलीके नारियल न वनाअये। साफ-साफ यह कहनेके वजाय कि अब मैं निराश हो गया हूं, आप कहते हैं कि आत्मशुद्धिके लिओ अपवास करता हूं। सारी चीज मुझे सड़ी हुओ लगती है। में असका जरा भी अच्छा नतीजा नहीं देखता।

्रवापू खिलखिलाकर हंसते जाते थे।

देवदासः अस तरह वातको हंसीमें क्यों अड़ाते हैं? आप जब मुझे नहीं समझा सकते, तो दूसरे आपकी अस वातको क्या समझेंगे? आपसे वहसमें कोओ जीत नहीं सकता।

वापू: अपवास धर्मका अविभाज्य अंग है। अिस्लाममें और दूसरे धर्मीमें सैकड़ों अस तरह मर मिटे हैं। तू यह आपित जरूर कर सकता है कि यह प्रकट करनेकी क्या जरूरत थी? लेकिन असकी भी जरूरत है। यह नभी चीज है। प्राचीन प्रणालीमें में जो कुछ देखता हूं, असमें सुधार कर रहा हूं। असका अनर्थ भी हो सकता है। मेरा किसी अक अदमोके खिलाफ अवास करनेका हेतु हो तो में व्यचाप कर लू। अफोकामें . . के विषद अपवास किये थे, तव असका ढिंडोरा कहां पीटा था? पर अहमदावादमें मजदूरोंके लिओ किये, असलिओ मजदूरोंके सामने घोषणा करनेकी जरूरत पड़ी। अस वार गरीव वेजवानोंके लिओ कर रहा हूं, असलिओ अनके सामने प्रकट करनेकी जरूरत है। यह तो मुझमें जो ओक साधारण शक्ति है, असका में अपयोग कर रहा हूं और दुनियाको वताना चाहता हूं कि अस साधारण शक्तिका अपयोग

मनुष्यमात्र कर सकता है। संभव है असमें दंभ हो, लेकिन तब तो मेरा असा अन्त होना ही चाहिये। असके परिणामस्वरूप तुम आत्महत्या करो या दंभ करो, यह भी सम्भव है। तो क्या असमें को आ शक है कि दंभी वापके वेटे दंभी ही होंगे? तुम्हारे तमाम अवगुणोंके लिओ में जिम्मेदार हूं। गुणोंके लिओ औश्वरको यश देना चाहिये।

देवदास: आप अँसी-अँसी वार्ते कहकर जिस चीजका वचाव नहीं हो सकता, असका वचाव न कीजिये। यह तो साफ मूर्खताभरी वात है।

वापू: अक करोड़ मूर्ख मूर्खतापूर्ण अपवास करें और वादमें अक सच्चा अपवास करें तो वह जगतका अद्धार कर देगा। मूर्खीका काट-काट कर कीमा वना दिया जाय और असमें से राम निकल आये, तो असे मूर्खीका अपयोग है।

देवदास: किन्तु कोश्री तारतम्य भी होगा या नहीं ?

वापू: अरे भाओ, तिनके पर मेरुको धारण करनेवालेकी तारतम्य वृद्धि कुछ और ही तरहकी होगी न?

मेंने कहा: आप अस अपवासको जब अटल बताते हैं, तब फिर दूसरेकी हिम्मत ही क्या जो आपके साथ बहस करें? सच कहूं तो को आपके साथ क्या झल मारनेको बहस करें? आप तो सबको बेक्कूफ समझ-कर अक निश्चय कर लेते हैं और कह देते हैं, "लो, यह अटल है।"

वानू: महादेव, महादेव, तुम अितना क्यों नहीं समझते कि अटलका यह अर्थ नहीं हैं? अटलका अर्थ यह है कि नीतिकी कसीटी पर कसनेसे वह ठीक मालूम हो तो वदल नहीं सकता। पर कोओ वता दें कि यह अपवास अनुचित है, तो मैं जरूर अनुसका विचार छोड़ दूंगा।

में: गलत वात क्यों कह रहे हैं? सुबह ही तो आप सरकारको तार दे चुके हैं।

वापू: मैंने औसे निश्चय वदले नहीं क्या?

मैं: अपवासका किया हुआ निश्चय कभी वदला है?

वापू: नहीं। परं यह तो जिसलिओ कि कोओ यह बता नहीं सका कि अपवास गलत है!

मैं: अच्छा, कोशी सैद्धांतिक निश्चय वदला है?

वापू: हां, दक्षिण अफ्रीकामें जब समझौता हुआ, अस वक्त अंड्रूजसे मैंने कहा कि यह मंजूर नहीं किया जा सकता। अंड्रूज बोले: आप बेंजामिन रॉवर्टसनके पास चिलये। मैंने कहा, जरूर चलूंगा। पहले दिन और रातमें चर्चा करके मैंने जवाब दे दिया था कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्नट्सके घरते लौटते वक्त पहाड़ी परसे अतरते हुओ मानो मुझे यह आवाज सुनाओं दी, "यह क्या नूर्खता कर रहा है? यह तो ठीक है।" मैंने तुरन ही ओंड्रूबको खड़ा रखकर कहा, "अंड्रूब मैं तो बेदकूकी कर रहा था।" . जनरल स्मट्ससे भी यही दात कही और अससे माफी मांगी।

त्रिसो तरह वारडोलीके वक्त हुआ। रेडिंगको खबर दे चुका था. पर देवदासका पत्र आया और मैंने सत्याग्रह स्थिति कर दिया। हुनियाकी हुनी भी सह ली।

मैं: लेकिन आप कहते हैं कि आपकी भूल आपको बताओ जाय। आप तो अिस तरह त्रास पैदा करके दुनियाकी भूल बनाकर अने नायधान करना चाहते हैं, पर हम कैसे आपमें त्रास पैदा करके आपको सनजावें कि आपकी गलती हो रही हैं?

वापू: यह तो तुम जानो। तुम्हें काथी तरीका दृदना चाहिये। सच वात तो यह है कि श्रिस चीजका लोप हो गया है, श्रिसल्थि वह तुरन्त समजमें नहीं आती। कैसे भी लोग किसी भी कारणसे खुपवास करते हैं, अनका क्या? वह रानडे जो अपवास करता है वह असकी मूखता है, पर क्या किया जाय? श्रिसके पीछे श्रीभमान हं, पर मुझे लगता है कि यह मूखता है। श्रिसल्थि क्या किया जाय?

देवदास: आप घूम-फिरकर अुसी बान पर आ जाते हैं। आप जब अपवास करनेका निश्चय करके बैठे हैं, तो दलीलें और कारण तो मिल ही जाते हैं।

वापू: भाशी, मुझे अपवास करनेकी फुरसत नहीं, मेरी कलम भी नहीं रुकी, मेरी जवान भी नहीं थकी, कामका ढेर पड़ा है। पर अपवास आकर सामने खड़ा ही हो गया, तब क्या किया जाय?

में: लेकिन आपको समझा कीन सकता है?

वापू: मुझे तो वच्या भी समझा सकता है। अिशारेमें नमझ जाजू। देखो तो रामायणकारने लक्ष्मणके मुकावलेमें कैसे आदमीको रखा? अुन्हीं केसे ब्रह्मचारी मेघनादको। और फिर दोनोंकी वरावरकी नाकत दताकर कहा कि लक्ष्मणके साथ भगवाव थे और अुने जिताया। जिसी तरह वच्चेके अक वाक्यमें मुझे चेतने लायक वात मालूम हो जाय तो में चेत जाओं और वच्दा मुझे जीत सकता है।

मैं: आप कल रातको नेजीमें बात कर रहे थे, तब भी में बीक अठा या। अपुस आवेशमें जिसीकी पूर्व सूचना थी न? जिसलिन्ने जाअनकी बातें जिसमें मदद देनेवाली कही जा सकती है या नहीं? वापू: कही जा सकती है।

देवद्रास: फिर भी आप कहते हैं कि आश्रमको असमें नहीं मिलाया। आश्रम बाज जितना पित्रत्र है, अतुना पहले कभी नहीं था। आश्रमको क्या दोप देते हैं? आपने कश्री वातें अिकट्ठी करके अस चीजको विगाड़ दिया है। आपका पिछला अपवास मुझे पसन्द आया था। सुनते ही फौरन मैंने असका वचाव किया और वक्तव्य निकाला। पर असमें आपने अतिनी वातोंकी गड़वड़ कर दी है कि कुछ पता नहीं चलता। तव अस अपवासका निर्णायक कारण क्या है?

वापू: अंक भी नहीं। पर शायद कह सकता हूं कि आम्बेडकर जो तूफान मचा रहा है, वह असका असली कारण है। अस आम्बेडकरके खिलाफ में क्या कर सकता हूं? गरीब हरिजनोंको किस तरह समझा सकता हूं? मैंने आश्रमको अपिवन माना ही नहीं। . . . के दोषकी प्रतीति ही नहीं हुआ। हां, असकी झूठ अच्छी नहीं लगी। मेरे खयालसे तो आश्रमका सौभाग्य है कि असे किस्सोंका पता चल जाता है। और जगह तो कितना ही व्यभिचार चलता होगा, पर पता तक नहीं चलता। आश्रमके कहां असे नसीव कि डंकन और मेरी बगैरा जैसे लोग वहां जाकर बैठें? पर अस तरह आश्रमको सुरक्षित मानना अंक बात है और अस अश्रमके जरिये हरिजनोंका काम लेना दूसरी बात है।

देवदास: आश्रमको लड़ाओमें भी होमना है, हरिजनोंके काममें भी होमना है, ये सब दो तरफा वातें क्यों करते हैं?

वापू: तुझे तो समझ ही लेना चाहिये कि लड़ाओं और हरिजन-कार्य अंक ही चीज है।

(वापू सत्यानन्द बोसका पत्र वताते हैं, असे देखकर)

देवदास: आज जव लोग गोर मचा रहे हैं कि यरवदा-करार जवरदस्तीसे हुआ है, तब आप लोगोंको दूसरा अपवास बता रहे हैं, असका क्या अर्थ है?

वापू: मैंने अन लोगोंसे कहा है कि आप जबरदस्तीकी बात क्यों करते हैं? आपने तो बदलेमें अच्छा मुआवज़ा लिया है। आज तो रिववाबूके , 'मुक्तधारा' नाटक जैसी हालत है। किसीको तो बांघ खोलना चाहिये और बारा बहानी चाहिये। जो बांघ खोलेगा असे तो मरना ही पड़ेगा। असी तरह जैसे जापानियोंमें तोपका पलीता जलानेवाला आदमी मरता ही है।

कल शारदा आये थे। वेचारेने भलमनसाहतसे वातें कीं कि हमारे लोग नहीं समझते कि हिन्दू वर्मकी रक्षा ये अछूत ही करेंगे। अजमेरमें पागल वना देना चाहता हूं। स.री दुनियाको यह पाप मिटानेके लिखे जाग्रत करना चाहता हूं। अिसलिओ जरूरी है कि यह वक्तव्य जल्दी पत्रोंमें आ जाय। हर चीजका मुहुर्त होता है, अिसका भी है। फिर भी तुझे पूरे अधिकार देता हूं। वल्लभभाओं और महादेवकी राय होने पर भी तुझे अंसा लगे कि असे आज न छपाया जाय, तो न छपाना। काकाके साथ वात की? जरूरत हो तो काकाको ले आ।

जिसके बाद आश्रम सम्बन्धी वाक्य वक्तव्यमें से निकलवा दिया। यार्डमें आनेके वाद 'अिलस्ट्रेटेड वीकली' में ढोली रस्सी पर तीस वर्षसे लटक रहे हिन्दूका चित्र वापूने मुझे वताया, — यह वतानेके लिखे कि किसी न किसी प्रकारकी तपश्चर्या हिन्दू धर्ममें मौजूद ही है।

काका, देवदास, रामदास और आलां वहन बाये। मुझे अकेलेको तो मिलने नहीं दिया जा सकता, श्रिसिलओ मान होने पर भी १-५-'३३ वापूको आमवाड़ीमें आना पड़ा। कार्कासे तवीयतके हालवाल पूछतेके वाद वातें करनेको कहा।

काका: वक्तव्यको तीन वार पढ़ गया। आप यह कहें कि अीश्वरका आदेश है, तब तो हमारे वहसं करनेका सवाल नहीं रहता। फिर भी मुझे अस अपवासमें कठोरता और अवीरता मालूम होती है। दुनियाको नोटिस देते हैं और हिन्दू समाजको नहीं देते। जगतमें जगह-जगह खराव हालत है। देशमें भी वड़ी गन्दगी है, मगर हिन्दू समाज आपकी वात सुननेका प्रयत्न कर रहा है। असकी आपने वड़ी अवहेलना की है। यह नहीं कहता कि यह अपवास वेमीका है, मगर वेवक्त है। चाहें तो अक सालका नोटिस देकर यही तारीख रिखये, और फिर हिसाव मांगिये।

वापू: आपने नेरा वक्तव्य पढ़ा, मगर अस पर विचार नहीं किया। हजारों वार पड़नेवालेके गीता नहीं समझनेकी वात जानते हैं?

काकाः जानता हूं। पर आप यह दलील दें, तब क्या कहा जाय? जितना कहता हूं कि ध्यानपूर्वक पढ़ा है।

वापू: यह अपवास ही दूसरी तरहका है। असके लिंबे नोटिसकी जरूरत कभी होनी ही न चाहिये।

काकाः यह भी समझमें आता है। मगर नोटिस नहीं तो अिसमें जल्दबाज़ी है, अिसका समय अभी नहीं खाया। हिन्दू समाजको समय दीजिये।

दापू: नोटिसकी जरूरत नहीं, सितना ही नहीं, दिलक सिसमें तो बहुत कुछ समाया हुआ है। मेरी कल्पना तो यहां तक गंभी कि गंगाकी कावड़की तरह अिस अपवासका अन्त हो ही नहीं सकता, अथवा हो सकता है ोो अस्पृश्यताका अन्त होने पर ही। अक ही आदमी अपवास न करे, बिक अकके बाद अक असे कभी किया करें।

काका: मैं जानता हूं कि वहुतोंको करने पड़ेंगे।

वापू: तो फिर यहां नोटिसकी वात वेमीका नहीं है? आप वेलकुल गलत रास्ते चले गये हैं, यह मैं आपके आगे तो गणितके सवालकी उरह स्पष्ट कर दूंगा। औरोंको समझानेमें भले ही देर लगे।

काका: हमने आपके कामोंको आलोचककी दृष्टिसे देखनेकी आदत ही नहीं डाली। हम तो जो कुछ होता है, असे समझनेकी कोशिश करते हैं। असा लगता है कि समझनेके प्रयत्नके वावजूद जल्दवाजी हो रही है।

वापूः अरे, यहीं तो गलत रास्ते जाते हैं। आपको तो यह कहना नाहिये कि यह सब देरसे शुरू हुआ, और आपसे यह कहलवाअूंगा। मैं निश्चयपूर्वक मानता हूं कि आपके लिओ तो यह समय खुशीसे नाचनेका है। अब आपको महादेवके साथ बैठकर चर्चा करनी हो तो कर लीजिये। असका अर्थ यह नहीं है कि मेरे साथ न करें। मेरा घीरज टूटनेवाला नहीं।

में : केवल अपवासके लिथे ही घीरज टूट गया है।

वापू: यह भी अज्ञानका वचन है। देवदासके मुझे जागृत करनेके वाद-अिस अपवासका रहस्य में अितना ज्यादा समझ गया हूं कि हिन्दुस्तानमें तो शायद ही कोओ निकलेगा, जिसे मैं न समझा सकूं।

देवदास: मुझे तो कलकी तरह ही बोलने देंगे न? जरा ज्यादा विचार कर भाषा काममें लूंगा। आप काका जैसे आदमीसे कहते हैं कि तुमने पत्र पढ़ लिया, मगर विचार नहीं किया। आप अपने वक्तव्यकी गीतासे तुलना करते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि यह जानते हो न कि हजार वार पढ़नेवाला भी असे नहीं समझ सकता? यह धमकी हैं। असी धमकीसे हमें लाभ नहीं होगा।

काका : यह अपवास किसके खिलाफ है ? आलोचना करनेवालोंको क्या पड़ी है ? मेरे खयालसे असमें आम्बेडकरका कुछ न कुछ हिस्सा होगा। देवदाससे पूछा तो असने हां कहा। पर जो लोग आपको जवाय दे सकते हैं, जिनके द्वारा काम लिया जा सकता है, वे सब तो जेलमें पड़े हैं।

वापू: मैंने तो अितना ही स्वीकार किया है कि आम्बेडकर भी अिसमें अके निमित्त होगा। अिसमें को ओ अके ही चीज निमित्त नहीं है। कौन है, यह मैं नहीं जानता। मैं तो अितना जानता हूं कि अस अपवासकी जरूरत आज है। अगर यह समयके वाहर हो तो अनीति है। अधीरताकों में अनीति मानता हूं।

काका: आपने पूछा असलिओ वहस करते हैं, वैसे असमें कोओ सार नहीं।

वापू: मैंने तो आपसे पूछा नहीं। मैंने तो वल्लभभाओं जैसेका मुह

काका: आप तो अपवासके लिओ अयोग्य है। आप अपवास करते हैं, जिसलिओ कृतिम वातावरण पैदा होता है। में अस अपवासका अनिष्ट देख रहा हूं। अससे गृहयुद्ध होगा। और वयानमें तो लिखा है कि आपके वाद अपवास जारी रखनेवाले आपसे भी ज्यादा पवित्र होंगे। अस प्रकार आपके वाद जो अपवास करेगा, असके लिओ कहा जायगा कि असने वापूसे भी ज्यादा पवित्र होनेका दावा किया।

वापू: असा कहेगा वह मूर्लीका सरदार होगा। पर दुनिया असे लोगोंका स्वागत करेगी। सारे धर्म असी तरह आगे वढ़े हैं। यह प्रपरा वन्द हो जाय, तो धर्मका अस्त हो जाता है।

काकाः आपसे वहस करके क्या नतीजा निकालेंगे? यही कि आप अपनी स्थितिमें ज्यादा मजबूत हो जायंगे। मैंने तो कशी बार यही नीति ग्रहण की है। नरहरिभाशीने अेक बार आपके वचनके बारेमें पूछा था कि बापू कहते हैं कि अिकट्ठा प्रायश्चित्त आ रहा है, अिसका क्या अर्थ? मैंने कहा था कि यह बापूसे नहीं पूछा जा सकता। आपका तो पानीका-सा हाल है; जैसे-जैसे वह ज्यादा जमता जाता है, वैसे-वैसे अुसका कद बढ़ता जाता है।

वापू: यह नयूनेका काअिसिस (वीमारीका जोर कम होनेसे पहलेकी नाजुक स्थिति) है।

विस वर्षामें भी वापूने विनोद किया। रामदाससे वोलें: अपने छोटे भाशी पर कुछ अंकुश रखता है या नहीं? असके बाद रामदाससे वापू कहने लगें: तुझे तो हरिगज नहीं घवराना चाहिये। जो घवरानेका कारण न होने पर भी घवराये, वह क्या वहादुर माना जाता है? वहादुर वह है जो घवरानेका कारण होने पर भी हंस सके।

नहा-धोकर वारह वजे वाद अस यार्डमें आने पर वापू मुझसे वोले: तुम श्रद्धासे देखो यह ठीक है, मगर वृद्धिसे काम लेना चाहिये और विच्छी तरह सब छानवीन कर लेनी चाहिये। तभी तुम मेरा बहुतसा काम हलका कर सकोगे।

मेंने कहा: में समझता हूं कि नोटिसकी गुंजाश्रिय नहीं है। नोटिस तो शर्तीवाले अपवासके लिश्रे ही होता है। मगर नोटिसकी जरूरत नहीं, यह कहनेमें और श्रिस चीजमें जल्दवाजी नहीं हुई, यह कहनेमें भेद है।

वापू: हां, पर तुम्हें यह समझना है कि यह चीज तो लोगोंने अमुक वचन दिया हो और वे अुसे पाल रहे हों, तो भी आ सकती है। कारण लोग अमुक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अिसके साथ असका सम्बन्ध ही नहीं। मेरे चारों ओर शुद्धि न हो और मेरे पास अभे मिटानेका दूसरा कोशी अुपाय ही न हो, तो क्या किया जाय?

प्रेपनालेके साथ मुलाकातः

वापू: पहले जव-जव मुझे अपनी भूल मालूम हो गओ है, तय असे सुवार लेनेमें मैं हिचिकचाया नहीं। पर मुझे बिलकुल स्पष्ट प्रतीति होनी चाहिये कि यह मेरी भूल थी।

स॰: आपके वक्तव्यमें अितनी गुंजािअश नहीं रह जाती कि आपके कुछ साथी आपके पास आकर चर्चा कर सकें?

वापू: कुछ तो चर्चा कर भी गये और अन्हें श्रिससे आघात लगा है। यह वक्तव्य एकदम सीवासादा है, पर आठ तारीखसे पहले तो कितनी ही संभावनाओं हैं। संभव है आठ तारीखसे पहले में मर भी जाशूं।

स०: आपने लिखा है कि भयंकर मिलनताके अदाहरण आपके ध्यानमें आये हैं। अनमें से कुछ वतायेंगे? सवर्ण हिन्दुओं कि खिलाफ तो आपको शिकायत नहीं है। आपकी शिकायत तो अपने साथियों के खिलाफ है।

वापूः यह तो बापने गलत अर्थ किया। मुझे खास तीर पर किसी के लिलाफ शिकायत नहीं। मेरी शिकायत अपने ही खिलाफ है। यह मापाकी छटा नहीं, खूब सोचकर मुंहसे शब्द निकालनेकी आदतवाले आदमीकी भाषा है। यह निर्णय क्यों किया गया, यह मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं जानता। जब मैं सोया, तब मेरे मनमें को औ बात नहीं थी। को ओ अक बात लिसके लिओ जिम्मेदार है, यह नहीं कहा जा सकता। काफी लम्बे अरसे में हुओ घटनाओं के लिकट्ठे असरके कारण यह फैसला किया गया है। जब ये घटनाओं घटीं अस बक्त मैं अनकी तरफ से आंख मूंदकर नहीं बैठा था। मेरे मन पर जुनका शांत असर होता ही रहता था।

स०: आप कहते हैं कि अीख़्वर या शैनान या स्पष्ट दर्शनवाला और कोओ मुझे दिखा दे, तो मैं अपवास न करूं। अिसमें स्पष्ट दर्शनका फैसला कीन करे? वापू: में अपना अपवास वापसं ले लूं, यह ठोस घटना ही असका फैसला करेगी।

में अपने साथियोंको वताना चाहता हूं कि मिलनता अस पवित्र कामको नुकसान पहुंचायेगी।

जहां तक मनुष्यका विचार पहुंच सकता है, वहां तक विचार करके तो में कहता हूं कि यह संभव नहीं कि में अपवास छोड़ दूंगा। अलवत्ता, अस तरह निश्चयात्मक रूपमें में नहीं कह सकता। यह तो अश्विर ही कह सकता है।

में नहीं चाहता कि अस अपवासमें दूसरे लोग शरीक हों। पर मैं यह जरूर चाहता हूं कि मेरा अपवास और कअी अपवासोंका पुरोगामी वने। अस अपवासके वाद में बच जाओं, तो में स्वयं ही दूसरा अपवास करनेको प्रेरित हो सकता हूं। अभी तो सितम्बरके अपवास और अस अपवासके वीच जो मूलभूत अन्तर है, असे लोगोंको समझ लेना चाहिये। सितम्बरका अपवास अके लास कारणके लिओ था। अस अपवासमें कोओं निश्चित कारण नहीं वताया जा सकता। असे अपवास तो किसी भी क्षण किये जा सकते हैं। असा करनेकी हिन्दुस्तानमें सामान्य प्रथा है। जब कोओ वड़ा सुधार करना हो, तब मनुष्य असिलिओ अपवास करता है कि अस सुधारमें ज्यादा शुद्धि रहे और असे ज्यादा वेग मिले। असमें वह अपनेको आदेश मिलनेका दावा नहीं करता। असे अपवास दुनियामें सव कहीं स्वीकार किये गये हैं। अपवास खुद ही अक वड़ी चीज वन जाती है। यही अुसका वचाव होता है। मेरे अपवासका दावा अिससे ज्यादा नहीं। मैं जिस मंथनमें से गुजरा हूं, वैसे मंथनके विना भी मैं यह अपवास कर सकता था। पर औसा करनेकी शायद मेरेमें हिम्मत नहीं थी। मैं भारी जिम्मेदारीके वोझके नीचे दव गया और अुससे कांप अुठा। अेकसे अधिक वार मुझे अिसकी प्रेरणा तो हुआ थी कि अपवास करना चाहिये, पर मैं असका विरोध करता रहा। असी धार्मिक प्रवृत्तिकी जीतका आधार असके करनेवालेकी वौद्धिक शक्ति या दूसरी साधन-सम्पत्ति पर नहीं होता। असका आधार केवल आध्यात्मिक सम्पत्ति पर होता है। और आध्यात्मिक सम्पत्ति वढ़ानेका अपवास वहुत प्रसिद्ध अपाय है। हरअंक अपवाससे सोचे हुअ परिणाम नहीं निकलते। पर मेरे वनतव्यमें मैंने अुसकी कुछ शर्तें दी हैं। जिन्होंने वड़ी धार्मिक प्रवृत्तियां चलाओ हैं, अुनका अनुभव यह है कि वौद्धिक, सांसारिक और असे दूसरे साधन आध्यारिमक पूंजीमें से निल जाते हैं। आध्यात्मिक पूंजी ही अनका आधार होती है। आध्यात्मिक प्जीके विना वे किसी काममें नहीं आते।

स०: आप कहते हैं कि मैं जिन्दा रहा तो। अतने ज्यादा लम्बे अपवासमें आप कैसे जीनेकी आदाा रखते हैं?

वापू: दस वरस पहले मैंने अितने अपवास किये हैं। मुजने अधिक वूढ़े और कमजोर आदिमियोंके ज्यादा लम्बे अपवास करने और जीते रहनेकी वात हमें मालूम है। आध्यात्मिक आधारमें शरीरकी हस्ती कायम रचनेकी अनंत नहीं, तो भी बहुत बड़ी शक्ति होती है।

स०: आप ये अपवास पूरे करें तो वड़ा चमत्कार होगा।

वापू: चमत्कारोंका जमाना अभी गया नहीं। में बहुत ही आशायान हूं। पहला का्रण तो यह है कि मुझमें से जिजीविषा गश्री नहीं। मेरा कोश्री भी डॉक्टर अिसकी गवाही देगा। मनुष्य अपनी शक्ति खूब संग्रह करके रक्ष सकता है।

में पूनामें रहूंगा या नहीं, यह निश्चित नहीं कह सकता। मे जरा भी नहीं मानता कि मुझे छोड़ दिया जायगा।

स॰: आप अभीसे अपनी शक्ति संग्रह कर रहे हैं?

त्रापू: मैं को ओ असाधारण प्रयत्न नहीं करूंगा। जो अपत्रास कराता है, वहीं असे पार लगायेगा। मेरे साथी नुमसे कहेंगे कि कल रातकों मैं गहरी नींद सोया था।

खुरशेद बहनके साथ वातचीत:

अस अपवासके बाद तूरंत ही कोओ अपवास करनेके योग्य हो, तो असे तुरंत ही अपवास शुरू कर देना चाहिये। असे अपवासोंकी प्रांवला कहा जा सकता है। यह चीज रुपयेसे नहीं हो सकती। चतुराओंसे और ज्ञानसे भी नहीं हो सकती। अध्वर पर रहनेवाली आस्थासे हो सकती है। और अध्वर पर आस्था हो, तो करीरका क्षय करना चाहिये। जिसमें आत्माकी जागृति है, जिसे भान है, वह आत्माको मुक्त करनेके लिओ गरीरका क्षय करेगा। मन शरीरकी अपेक्षा ज्यादा बुपवास करना होगा, नो ही यह अपवास काण करेगा।

अस लड़ाओमें राजनैतिक मैल आने लगा है। आप चार करोड़ मनुष्योंको राजनैतिक अतरंजके मोहरे बनायें, तो दुनियाका नाम हो जाय। बंगाली सिर्फ बुद्धिमें काम करनेवाले हैं। अन्हें कौन समझाये? वे लोग हमें मूर्ख समझते हैं। कुओं खुदबाने, स्कूल खोलने और मंदिर खोलनें क्या होगा? असकी तहमें प्रायश्चित्तकी भावना हो और हरिजनोंको औप बेटा-बेटी, भाओ-बहन माननेको तैयार हों, तभी कुछ हो सकना है। हिन्दू धर्म भले ही नष्ट हो जाय, पर असमें तो सारी मनुष्य-जातिके नष्ट हो जानेका डर है। मैं तो जैसे-जैसे सरकारी रिपोर्ट पढ़ता जाता हूं, वैसे-वैसे मेरी आंखें खुलती जाती हैं। मेरी नजर जो पहले अक मील तक दखती थी, वह अब बंगालकी रिपोर्ट पढ़कर करोड़ों मील दौड़ने लगी है। गरीव वेजवान हरिजन लोगोंको कौन संदेश दे? कौन घीरज वंघाये? लोग अपनी आध्यात्मिक पूंजीको जितना काममें लेते हैं, अतुतना ही अस लड़ाओंको आगे वढ़ाते हैं। असमें बुद्धिकी कोओ जरूरत नहीं। बुद्धिसे काम चल जाता तो ये सारे शास्त्री और जज मौजूद हैं। मद्रासके वकील मौजूद हैं। में अपनी चतुराओंसे अन वकीलोंको किस तरह समझा सकता था? पर आध्यात्मिक पूंजीसे ये लोग किस तरह अनकार कर सकेंगे? हां, मुझे रावण समझा रहा हो, तव तो मुझे मरना ही चाहिये। अगर मैं अस लड़ाओंमें पशुओंके गलेमें वंघे हुओ आड़े डंडेकी तरह होथूं, तो मुझे जला डालना चाहिये।

हिन्दू धर्ममें तो पग-पग पर अपवास मौजूद हैं। मेरी मा — मेरी अपढ़ अज्ञान वहन — जैसे लोगोंके जीवनमें अपवासका महत्व था। हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके जीवनमें यह चीज विद्यमान है। लेकिन मेरे जैसे आदमी अपवास करें, तो दुनिया देखे। और मुझे दिखलाना है। अस हद तक मुझे अपवासकी घोपणा करनी पड़ेगी। रामचंद्र समुद्रके सामने अपवास करते हैं, तो वह सार्वजिनक रूपमें करते हैं। वह भले ही पौराणिक कथा हो — पर कल्पना नहीं है। हिन्दुओंको तो यह सुनकर खुश होना ही चाहिये। पर हिन्दुओंमें हिन्दुत्व रहा ही नहीं। अपवासकी हंसी अड़ाओ जा सकती है? जो हंसतें हैं वे कल रोयेंगे। रोयेंगे यानी में महंगा तव नहीं, परंतु अपने पापोंका विचार करके। अनके घर लुटेंगे तव क्या करेंगे? और हरिजन जब रूठेंगे तव वया नहीं करेंगे? मुसलमानोंको खुदा और कुरानका डर है। पर जिन लोगोंको किसका डर है? अनके पास तो अश्वर भी नहीं रहा।

यह सब संगठन बनाकर हो सकता है? मेरे जैसे हजारों मरेंगे, तब यह लड़ाओं रास्ते पर आयेगी। यह तो पांच-सात आदिमयोंको छोड़कर शायद ही किसीको पता होगा कि यह लड़ाओं केवल धार्मिक है। यह बतानेके लिओं में मरना चाहता हूं। अकेली राजनैतिक सत्तासे क्या होगा? वह मिलेगी तब तो हमारे सिर फूटेंगे। वन्दरको राजनैतिक सत्ता दे दी जाय तो?

खुरशेद: आप हमें खड्डेमें डालकर जा रहे हैं, यह क्या? ें वापू: तुम्हें खड्डेमें डालनेवाला दरअसल तुम्हें खड्डेसे निकालना चाहता है। ं नीलासे :

"हमारे अन्तरके कोढ़से शरीरका वाह्य कोड़ ज्यादा अच्छा है। तुम टूटे हुअ गन्नेकी तरह हो। पर में तुम्हें सावृत बनाना चाहना हूं।

"मार्गरेटके मामलेमें तो असका और मेरा न्याय अिक्वर करेगा। मैने सब कुछ अस पर छोड़ दिया है। अक सुंदर भजनमें कहा है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा तो लाज तेरी जायगी, मेरी नहीं जायगी।"

मथुरादास: आप चीवीसों घंटे हरिजनोंका विचार करते हैं, अिसीिलिओ आपको असी-असी वार्ते सूझती हैं। अिन्हें तो आप शुद्धिके अपवास कहते हैं। ये हरिजन अपवास कैसे?

वायू: 'यावानर्य अदपाने'। यह वात सही है कि हरिजनोंक सवालमें स्वराज आ जाता है। पर हम तो राजनैतिक स्वराजके लिशे लड़ते हैं। यह तो चार करोड़ गुलामोंका स्वराज है। गुलामोंसे भी वदतर — अन लोगोंको जानवर बनाया ओर अिनका हमने यह धर्म बना दिया कि ये लोग अने कर्मका फल भोगते हैं। यह तो धर्मका राक्षसी स्वरूप है। हिन्दू धर्मका अगर यह अर्थ हो, तो मैं भी गीता, मनुस्मृति सबको जला डालूं। आम्बेडकर हिन्दू धर्मका स्वभाव नहीं बदल सकता। हिन्दू धर्ममें जो तपश्चर्या है, जो खोजबीन हो चुकी है, अतनी और किसी धर्ममें नहीं हुन्नी। आप अस्पृश्योंको चाहे जितनी राजनैतिक सत्ता दे दीजिये, पर अससे क्या होगा? यों तो कोशी चंगेजला आकर सारे सवर्ण हिन्दुओंको अनुके घरोंसे निकाल कर अनमें हिरजनोंको वसा सकता है, मगर अससे क्या अद्वार होगा?

थिस वक्तव्यको समझनेका रास्ता वताशूं। जो एत्य, शहिसा, ब्रह्मचर्य भीर अस्त्रेयका पालन न करे, वह यह नहीं कर सकता। वे चार यम सत्यकी तहमें हैं।

मथुरादास: सब कारण हरिजनोंकं कामके साथ कैसे गुंथे हुओ हैं? बापू: कारण मैं अंक ही चीजका ध्यान घर रहा हूं — योगदर्शनमें यह वस्तु स्पष्ट बताओ गओ है।

हिन्दू-मुस्लिम अपवासका तो कोहाट वगैराके साथ सम्बन्ध था। जो कुछ हुआ या असमें मेरा भी हाथ था; असिलिओ वह प्रायश्चित स्वरूप भी था। यह अपवास कोओ अक शरीर टिका रहे तव तकका नहीं। असे अपवास तो निर्थंक कहे जायंगे। यह तो शरीरके साथ खेल खेलने जैसा होगा। जिसने आत्मसमर्पण किया है, वहीं मनुष्य सचमुच औष्वरका है।

यह अपवास तो जीवनका खेल है। यह श्रद्धावाद है कि अस देहसे श्रीदवरको काम लेना होगा तो वह असे रखेगा।

मयुरादासः यह आपकी शक्तिके वाहरका कान है। अस चार-दीवारीमें वन्द हैं, असका भी असर पड़ेगा या नहीं? शक्ति पर असका असर होगा या नहीं?

वापू: हो सकता है, पर अससे क्या ? मुझमें अपवास करनेकी तो कितनी ही शक्ति भरो पड़ी है। मरनेके कितने ही अवसर आ गये। लेकिन यही विचार करता था कि अस चारदीवारीमें पड़े-पड़े कैसे अपवास कहं। हिम्मत नहीं थी। शैतान मनुष्यकी कमजोरी बढ़ा देता है। अश्वर मनुष्यकी कमजोरी दूर करता है। मुझे रास्ता बतानेवाला शैतान नहीं हो सकता, वयोंकि मैंने संयममय जीवन विताया है। संयमकी वाड़को शैतान लांघ नहीं सकता। जेल तो क्या? शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें नरकमें डाल दिया जाय, तो भी भगवानका नाम लो। मैंने तो माना है कि जब बाहर होता हूं तो दम घुटता है, पर जेलमें बलवान हो जाता हूं।

मथुरादासः जो वस्तुस्थिति आजकल वाहर है असमें आप वाहर होते तो आज शायद अपवास न करते।

वापू: शायद जल्दी अपवास करता! सरकारके लिओ मैंने आठ दिनकी मियाद रखी। वाहर होता तो तुरन्त ही यह कदम अठाता।

मथुरादास: पर यह सच है या नहीं कि वाहर यह स्फुरणा न भी होती?

वापू: हां, लेकिन यह सारा युद्ध में कर चुका हूं। शास्त्र कह सकते हैं कि जो खुद शून्य हैं। गया है, वही यह कर सकता है। में यह नहीं मानता कि मेंने शून्यताको प्राप्त कर लिया है। तब तो मेरे लिखने-बोलनेकी बात ही न रहे, औश्वर ही मुझे चलाता रहे। जुस शून्यताको प्राप्त करनेका यह प्रयत्न है, कदम है। काका सन् ३० में आये। तब मैंने मनमें कहा: यह झंझट आ गथी। में औश्वरके साथ वातें करता था, फिर साथोंके साथ वातें करनी पड़ीं। गीता रट रहा था और पूरी भी कर लेता। पर अससे क्या होता? काकाका समागम तो मेरे लिखे वहुत अच्छा था।

मेरे साथ बैठनेवालोंको परिणामसे कुछ नहीं देखना है। मेरे कन्धों पर भले ही शैतान बैठा हो, पर मुझे तो शैतानके द्वारा भी सब कुछ अश्विर तक पहुंचाना है। अिसीलिओ औश्वर तक पहुंचाना है। अिसीलिओ औश्वर ते कहा है कि शैतान भी मैं ही हूं, जुआ खेलनेवालेका दाव भी मैं ही हूं। चोर भी औश्वरकी विभूति

हैं, किन्तु बोरका तो सर्वनाश ही होता है। गंगामें जब कोशी नाटा चला जाता है, तब पवित्र हो जाता है; गंगा समुद्रमें जाती है तभी प्राणवाय पैदा करती है न ?

अीरवर सत्य हैं यों कहनेके विजाय सत्य आश्वर है यों कहना ठीक हैं। जिसलिओं में कहता हूं कि मुझसे सब कुछ करानेवाला आश्वर है।

र्लीकिक ढंगसे में श्रीक्वरकी चतुर्भुज मूर्ति देवनेका दावा नहीं करता. कोशिश भी नहीं करता। पर मैं सत्यका, जो रूपातीत है, पुजारी हूं। यह हो सकता है कि मैं कुछ समयके लिखे थोड़ा सत्य देख सकूं। हिरण्मयेन पार्रण सत्यका मुंह ढंका हुआ है। सोना तो चमकता न्हता है, पर असे भी हटाना है, तभी सत्य दिखाओं देगा। मेरे साथ जो जैतान साथी थे, वे हट गये. भाग गये। मेरा रसोक्षिया अने दिन मेरे घर रहा। दूसरे दिन नुले नैतानकां दिखाकर चल दिया! अस आदमीसे मैंने कहा: अब अिसे दिखाकर, मेरी सेदा करके तु कहां भागता है! वह बोला: नहीं भाशी, आप मुझे नहीं रख सकतं. में तो नापाक हूं। अस तरह अीख़्दर शैतानके रूपमें दर्शन देता है। अीख़्दर अनेक रूपमें आता है। दक्षिण अफीकामें अक स्त्रीके साथ खेलने जा रहा था कि असके पतिने आकर दरवाजा खटखटाया । वंग्याके यहां शीरवरने मुझे नर्नुसक बनाकर बचाया। लंदनमें साथीने बचाया. अपने पुरुपार्थसे तो में बचा ही नहीं। मुझे यह कहतेका अधिकार है कि में तो आंश्वरके चलाये चला हं। अस तरह कितनी ही बार अीश्वरने मुझे रास्ता दिखाया होगा। ये सारे प्रसंग लिख थोड़े ही रखे हैं? पर ये तो मीमाचिहकी तरह रह गये हैं। मैं दुवला-पतला और डरपोक, बोलना आना नही, पर मेरा गुजर होता रहा है। दांडी-कूचका मुझे क्या पता था? बड़ीसे बड़ी चीज मुझे आश्रममें ही मिली है। जब प्रस्ताव किया तब जवाहर और मोतीलालजीने कार्यक्रम पूछा, मगर मैं कुछ बता न सका। बादमें आश्रममें आकर नमक और दांडी-कृत्र सुझी।

(काकासे) यह चीज असी है कि छोड़ी नहीं जा सकती, सुन्दर है। आज जो करना है सो प्रायश्चित्त नहीं, यह गुद्धियन है। यह मुझसे सिर्फ चुपचाप नहीं होगा। में तो महात्मा ठहरा, अिमलिओ मुझे डिटोरा पीटकर अपवास करना पड़ेगा। मियाद मिर्फ सरकारके खातिर दी, पर वह शोभा दे रही है। यह तो सबका आरम्भ है, हो मके नो प्रांचलादड़ ही करना है। पर वह पांचों यमोंका पालन करनेवाले ही करेंग। जितना करेंगे तो ही धर्मकी जय होगी। अधिर और दिक्छी बगैना मीतिक शिक्तमां हैं। किन्तु दिल्य प्रक्तिका विकास भगवान मन्द्यके जरिये ही

कर सकता है। असे यह मेरे जिरये नहीं कराना होगा और दूसरेको भेजना होगा, तो दूसरेको भेज देगा। 'यदा यदा हि' का क्या अर्थ है? वह तो रोज आया करता है, अवतार लेता ही रहता है। अस सत्रसे अबंड अग्रवास चलेगा। आयीकी जरूरत है। हलकी-हलकी हवाके झोखोंसे काम नहीं चलेगा। गीताके चौथे अव्यायमें बहुतसे यज्ञ हैं, असी तरह हमें सब कुछ हरिजनोंको अपर्ण करना है। अतना करेंगे तो अूचनीचके सारे भेद तो मिट ही जायेंगे। अससे हरिजन भाग्यवान नहीं हो जायंगे, पर आन्दोलन ठीक रास्ते पर लग जायगा।

मनुष्य काम करें असके लिओ ठहरनेकी जरूरत नहीं। अन्हें प्रोत्साहन देनेके लिओ, वे ज्यादा वेगसे काम करें, असके लिओ यह अपवास है। यह अपवास किसी खास आदमीके लिओ नहीं, परंतु सबके लिओ है। नीलाका पाप तो जाहिर हो गया। लेकिन हम सब प्रच्छन्न पापी होंगे, तो हम सब भी शुद्ध हो जायंगे।

यह अपवास समय पर, ठीक मुहूर्तसे हो रहा है। वहुत देरसे नहीं। किसीसे नाराज होकर, किसीने यह काम नहीं किया असिलिओ यह अपवास नहीं है। किन्तु अस्पृश्यताकी जड़ अखाड़नेके लिओ है। अंकगणितसे असका निवारण होता हो, तो गणितज्ञोंको अिकट्ठा करें। पर असमें तो आध्यात्मिक वलकी जरूरत है, यानी असमें सभी अन्द्रियोंका होम करना है। अनका होम करने पर तुम्हें अपनी निवंलता अधिकसे अधिक दिखाओ देगी और अश्विर अधिकसे अधिक याद आयेगा। खुदाको भी खुशामद प्यारी है, असीलिओ वह कहता है कि जो मेरा नाम लेगा, वह पार लग जायगा। अपने यह खिराज लेनेका अधिकार है वह ले।

निर्णयनाले अपनासको शायद थोड़ी देरके लिओ दवाव कहा जा सकता है। किन्तु अिसमें तो किसी पर दवाव है ही नहीं। यहां तो मुझे वताया जाय कि लोगोंने १६ आने काम किया है, तो भी असकी जरूरत होगी। यह तो सिर्फ चाल तेज करनेके लिओ ज्यादा तेल डालना या ज्यादा औंधन डालना कहा जायगा।

रामदास: गित देनेवाले आप हैं। आप चले जायंगे तो यह काम वादमें कौन करेगा? क्या कामके लिओ भी आपको जीना नहीं चाहिये?

वारू: जीवन-मरण हमारे हाथमें नहीं। अगर यह अपवास न करूं, तो दस वरस जीता रहूंगा, असी कोओ गारंटी दिलाये तो यह कहा जा सकता है। मगर यह बात तो है ही नहीं। और जीनेका क्या मतलब ? सफल जीवन। धार्मिक काममें सेनापित वनना हो, तो मरकर जीनेका मंत्र वताना चाहिये। अश्विरको जिलाना हो तो जिलाये, नहीं तो पल भरमें प्राण ले ले। यह भी हो सकता है कि मेरे जीते जी कोशी धक्ति हंवी पड़ी हो बार मेरे प्राण निकलते ही वह प्रगर्ट हो अठे। 'कर्मण्येवाऽधिकारस्ते' का अर्थ यह है कि तेरी आंखके सामने पड़ा हो सो कर। धक्ति बढ़ानेके लिओ असे काम करने पड़ते हैं। द्सरा काम करनेके लिओ जैसे खानेकी जरूरत पड़ती है, वैसे बिस कामको करनेके लिओ न खानेकी जरूरत है।

विस अपवासके पीछे तीन दिनका जागरण मौजूद है — जितना यका हुआ होने पर भी दो-तीन दिन नींद ही नहीं आश्री। साढ़े बारह वजे रातको निश्चय हुआ। कितने दिन? सोमवारसे झुक करनेमें मुक्किल तो नहीं होगी? अरे पामर, जितनी सारी मुक्किल बीत गश्री, तो यह क्या मुक्किल है? चार वजे पूरा निश्चय किया। जितनेमें वल्लभभाशी आ गये। वल्लभभाशी अभी तक नहीं वोले। बोलेंगे भी नहीं। पर जीता रहा तो बोलेंगे। वे तो बहादुर आदमी हैं।

खुरशेंद वहनने कहा: आध्यात्मिक मामलेमें तो मैं कुछ नहीं वोल सकती। मुझे तो असके राजनैतिक पहलूकी चिंता है और चर्चा करनी है। जिस बारेमें आपको क्या लगता है ? अपवासका अस पर क्या असर होगा?

वापू वोले: असकी चर्चा में वाहर निकलूं तो कर सकता हूं। यहां नहीं हो संकती।

शास्त्रोके साथ वातें करते हुओं कहने लगे: गोखलेंके साथ अंक वार वातोंमें मैंने अनसे कहा था कि अंक ही दलील अंकको अपील करें और दूसरेंको जरा भी अच्छी न लगे, यह कैसी बुद्धि शिसिल अं आध्यात्मिक वातोंमें मनुष्य अंतः प्रेरगासे ही चल सकता है, बुद्धिके चलाये नहीं चल सकता। मैंने कहा है कि रिस्किनकी पुस्तक पढ़कर मेरे विचार बदले, प्लेकिन यह चीज मुझमें मौजूद थी। प्रतीति तो थी ही। मानो दलीलें देनेके लिओ वह पुस्तक मेरे हाथ लग गंभी। और वह भी किस समय? गाड़ीमें पढ़नेके लिओं अपन्यास ले जाते हैं, रिस्किन कीन ले जाय? पर मैं असे लेकर चला और दूसरे दिन सारी योजनाये दना डालीं। रॉयल होटलमें बैटकर सादगीकी तैयारी की।

शामको वल्लभभाशीसे वोले: आपके अस तरह जमकर वैठ जानेने काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ चर्चा कीजिये, समझनेकी कोशिय कीजिये। मगर वल्लभभाओको जवान नहीं खुली सो नहीं ही खुली। वाहर निकाल दें तो कहां रहें, अिसकी थोडीसी चर्चा हुआ़। वल्लभभाओने व्यावहारिक वृद्धिसे तुरंत कहा: अिसकी चर्चा आज तो वाहर नहीं होने दी जा सकती, अिसलिओ अहिल्या आश्रम या राजभोजके आश्रममें आजसे पूछताछ नहीं की जा सकती।

सवा वजे अठकर महत्त्वके पत्र लिखना शुरू कर दिया: शास्त्रीको, जवाहरलालको और टागोरको। वादमें आश्रमकी वारी आओ। आश्रममें जैसे कल कुछ लिखना वाकी रह गया २-4-133 हो, अस तरह आज पूरा किया: " व्रतोका पालन करके योगारूढ़ होकर विलदान होनेको जो तैयार हों, वे रहें, वाकी सव चले जायं। नुरानोंको दया करके रोजाना कुछ रकम वांध दी जाय और अलग रहने दिया जाय।" मैं तो कांप अठा। आंसू रुकते ही न थे। मुझसे पूछा: क्या सोच रहे हो? मैंने कहा: क्या सोचूं? मेरी तकदीर! आमवाड़ीमें आकर अपने दुःखके, पापके आंसू गिराये। मुझे अंक भी जवाव देनेका अधिकार नहीं। मैं सिर्फ आपका मजदूर ही हूं। मुझमें गोलियोंके सामने खड़ा रहनेकी शक्ति है, पर अिस ठंडी मौतकी तैयारी नहीं। गोलियोंके सामने खड़ा रहनेके लिओ यम-नियमोंके पालनकी जरूरत हो, तों सामने खड़ा रहनेकी शक्ति होने परुभी मैं अनकार कर दूं। मुझे अलग कर दीजिये। में आपके पैरोंमें वैठने लायक नहीं। जेलमें आकर वैठा यह अंक संयोग हैं; पर आपके साथ वाहर निकलूं तो धक्का देकर निकाल दीजिये। फिर मैंने अपने पिताकी बात कही। ब्रह्मचर्यकी प्रतिज्ञा न लेनेकी जो वात कही थी, वह याद दिलाओ। तव कहने लगे: क्या यह जरूरी है कि हममें अपने मां-बापकी कमजोरी आनी ही चाहिये। तव तो कमजोरी स्थायी हो जाय। तव तो सनातनियोंकी यह वात हमें माननी पड़ेगी कि अछूत कर्मके फल भोग रहे हैं और अुन्हें भोगने देना चाहिये। परंतु यह जरा भी ठीक नहीं।

शिंससे पहले युरोपियन यार्डमें सरकारके जासूस आ गये। क्या कलेक्टर जैसे गोरे कर्मचारीको असे गंदे कामके लिओ भेजा जा सकता है? असिलओ अस यहूदी डिप्टी कलेक्टरको भेजा गया। असने सफाअसि वात शुरू की:

आपका पुत्र और आपके नजदीकके साथी आपका विचार बदलनेमं असंकल हो गये। आपके विचार बदलनेकी कोओ संभावना नहीं दीखती। मान लीजिये जेल कर्मचारियों पर जोर न पड़ने देनेके खयालते हम आपको किसी दूसरी जगह ले जानेका निश्चय करें और स्थानका चुनाय करनेका काम आप पर छोड़ दें, तो आप कौनसा स्थान पसंद करेंगे? आप स्थानके वारेमें कोशी सुझाव दें, तो हम अिन लोगोंसे वातचीत शुरू करें। हमारे ध्यानमें वहुतसे स्थान हैं।

• वापू: कैदीकी हैसियतसे चुनाव करना मेरा काम है ही नहीं। डि०क०: यहांके जेल कर्मचारियों पर जरूरतसे ज्यादा जोर पड़ेगा। हमारी तजवीज आपको मंजूर हो तो हम वातचीत शुरू करें।

वापू: पर असे मामलेमें मेरी कोशी पसंदगी ही नहीं।

डि० क०: और कुछ नहीं तो आप निजी तौर पर ही मुझे बता दीजिये। यह चीज आपकी पसंदगीके तौर पर बताओं जायगी। हमें जितना विचार अगनी अंतजामी सहलियतका करना है, अतना आपकी सहलियतका नहीं करना है। हमारी नजरमें बहुतेरे स्थान हैं: लेडी ठाकरसीका बंगला, सर्वेण्ट्स ऑफ अंडिया सोसायटी, हिंगणे बहुक, महिला आश्रम, महिला विद्यापीठ या डेक्कन जीमखानेके अपूरका कोओ स्थान।

वापू: आप जो कहना चाहते हैं सो मै अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मैं कोशी पसंदगी नहीं करूंगा।

डि॰ क॰: मान लीजिये हम आपको किसी जगह ले जायं, तो क्या आप आपत्ति करेंगे?

वापू: बिसका आधार थिस पर हं कि आप असे जेल कहते हैं या नहीं कहते। अगर मुझे छोड़ दिया जाय तो में अपनी पसन्दगी काममें लूं और जहां थिच्छा हो वहां जाशूं। सावरमती, वस्वभी या और किमी जगह जाथूं। पर भले ही मुझे आप किसी वंगलेमें ले जायं, तो भी अगर असका अर्थ यह होता हो कि दूसरी जेलमें मेरा तवादला हो गया, तो आपके पहरेमें जहां आप ले जायेंगे चला जाअूंगा। पुलिसके बजाय भले ही आप मेरे पहरेदार हो जायं। आपके सव हुकम में मानूंगा, सिवाय असके कि अनुमें कोशी वात मेरे मानुने लायक न हो।

डि॰ क॰: जैसी स्थिति यहां है, ठीक वैसी ही स्थिति हो तो?

वापू: भारत सरकारके हुवमके शब्द मुझे देखने चाहियें। मान लीजिये मुझे सावरमती रख दें और कहें कि आपकी हलचलों पर अनुक पावंदियां रखी जायंगी, तो ये पावंदियां मुझे मंजूर नहीं होंगी। मेरे पिछले अपवासके दिनोंमें मेरे पास मुलाकाती आते और वानें करते, लेकिन अनके श्रीर मेरे वीच साफ समझौता रहता था कि वाहरके आन्दोलनके वारेमें में विलकुल चर्चा नहीं करूंगा। मौजूदा हालतमें अपने पर असा अंकुश रखूं, तो मेरी अन्तरात्मा पर वहुत जोर पड़े। किसी भी अीमानदार आदमी पर यह भयंकर वोझ है। लोगोंको और अखदारवालोंको जवाव देते वक्त असे अंकुशके कारण मुझ पर कितना जोर पड़ता है, यह में ही जानता हूं। अपने पर जो अंकुश मेंने लगाये हों, अनकी मर्यादामें रहनेकी अीश्वरदत्त शक्ति मुझमें न हो, तो मेरा कचूमर निकल जाय। मान लीजिये में वाहर अपवास कर रहा हूं और छठे या सातवें दिन में मृत्युके किनारे पहुंच जाअू और मेरे पास आकर कोशी मुझसे कहे कि हिन्दुस्तानके राजनैतिक भविष्यके वारेमें अपने विचार वताअये, तो जवरदस्त मानसिक प्रयत्नके विना में अपनेको नहीं रोक सकता। परंतु मुझे कैदीके रूपमें दूसरी जगह हटाया गया हो और सव तरहसे अस जगहको जेल ही माना जाता हो, तो वहांकी शर्ते माननेके सिवाय मेरे पास कोशी और अपाय ही न रहेगा।

मार्टिनने डिप्टी कलेक्टरसे कहा: यह आदमी आपकी अेक नहीं चलने देगा।

कोदंडरावको विलायतके तार पढ़कर सुनाये और कहा: अण्डूजके जिस तारके लिशे में तैयार नहीं था। मेंने सोचा था कि वह अन्त तक मेरा विरोध करेंगे और वादमें मानेंगे। पर वह अन्तर्वृत्तिसे ही अस चीजको समझ गये हैं, यह वड़े आशीर्वादके समान है। आपसे में कहता हूं कि अस अपवासके विरुद्ध में लम्बे समय तक झगड़ा हूं। यह वात में स्वीकार करता हूं कि अपवास मुझे भीतरसे ही अच्छा लगता है। पर अस वार मुझे वह पसंद नहीं था। असके विरोधमें में वहुतसी आवाजें सुनता रहा, पर अन्तमें यह चीज दीयेकी तरह स्पष्ट रूपमें मेरे सामने आकर खड़ी हो गओ, तव में क्या करता? आज सबेरे तीन मित्रोंको मैंने पत्र लिखे हैं। शास्त्री, टागोर और जवाहरलाल। तीनोंके दृष्टिकोण अक-दूसरेसे विलकुल अलग हैं। लेकिन अन तीनोंके आशीर्वाद मुझे मिल जायं, अन तीनोंकी प्रार्थनाओं अकित्रत हो जायं, तो यह कितनी सुंदर चीज होगी?

विलायतके तार पढ़नेके बाद कहने लगे: मुझे जाना होगा तो संसारके आशीर्वाद लेकर ही जाअंगा।

ं कोदण्डरावसे मजाक किया: आप औपचारिक मुझाकात करने आये हैं या शोक प्रगट करने? या फिर सर्वेण्ट्स ऑफ बिडिया सोसायटीमें अके पगलीको रखनेके लिओ मुझसे माफी मंगवाने आये हैं?. यह पगली वहीं मार्गरेट, जिसने कल अनेक नाटक किये। वापूकों पागल शब्दसे संबोधन करके पत्र लिखा, फिर सात वार माफी मांगी और वापूने शामको असे छुट्टी दे दी। आज सुबह फिर पत्र आया: "आपने अश्वित्रकरे प्रति मेरी श्रद्धा नष्ट कर दी है, में अपवास करूंगी और मर जाशूंगी। अपने वसीयतनामेमें में अपनी सब चीजें आश्रमके लिखे और अपना शरीर सासून अस्पतालके लिखे छोड़ जाती हूं।"

अस लड़कोके वारेमें क्या कहा जाय? वापू शामको वोले: असके पागलपनमें भी अक पढ़ित है। यह सच्ची है और असमें को आ शक नहीं कि जो जीमें आता है वकती रहती है। असकी सवाओमें ने अच्छा परिणाम निकल सकता है।

तारोंकी वार्ते करते हुओं मुझसे पूछने लगे: वल्लभभाशी अभी तक मुझसे चिढ़े हुओं हैं?

मैंने कहा: चिढ़ क्या होगी? दुःख है।

वापू: पर तुमने तो कल असा खयाल कराया था कि अन्हें कोघ है।
मैंने कहा: तो मेरी भाषा गलत थी। कोय हो ही नहीं सकता।
अनुकी सम्मति है, यह न मानिये। अनुके दिलमें तीव वेदना छाओ हुओ
है। पर वे चाहते हैं कि आप जीयें या मरें, कुछ भी हो, आपके चारों
तरक असंतोष, कलह और अप्रसन्नताका वायुमण्डल न हो।

वापू: यह मैं समझता हूं। यह क्या अीश्वरकी थोड़ी दया है कि वल्लभभाओं जैसा वहादुर व्यक्ति पासमें हैं? अनमें भारी अीश्वर श्रद्धा तो मौजूद ही है।

मैंने कहा: मैंने तो कल अनुसे कह दिया कि अपवास जारी रखनेके लिओ हम अभागे चाहे लायक न हों, पर आप तो हैं ही; और आप जारी रखें तो मुझे आद्वर्य नहीं होगा।

वैकुण्डभाओं और मयुरादासके साथः

"तुम पर वमगोला क्या गिराया? पहले पहल वमगोला मुझ पर पड़ा।
मैं किसे खबर दूं? गिंगतके सवालका जवाव कओ दिनों तक न मिले और फिर अकाओक मिल जाय, असी वात हुओ। धर्मके काममें और कुछ होता. ही नहीं। मृत्युष्ट्पी वमगोला हमेशा आ ही पड़ता है। पदमजी और अनकी लड़की मर ही गये। . . . को मरना चाहिये था, वह नहीं मरा। जिस प्रकार हम तो वमोंके वीचमें पड़े हैं। असे वम भी गिर सकते हैं। हमें आधात पहुंचता है, क्योंकि हम हिन्दू धर्मको भूल गये.हैं। स्त्रियां यह जानती हैं।

मेरी माने तो आधी जिन्दगी अपवासमें विताओं थी। अकादशी चूकती नहीं, सोमवार चूकती नहीं, चातुमींस तो होता ही, वच्चे वीमार हो जायें तो अपवास — अलाज हमेशा अपवास और चंडीपाठसे ही किया जाता था — अन सवको न रोको, तो मैंने ही क्या गुना किया है?

दोप तो मैंने देख लिया है, पर वह कहा नहीं जा सकता। अभी-अभी अंक पर्चा आया है, पंथकीका। वह तो पागल आदमी है। पर दूसरे भी कओ पत्र आते हैं। अपवासका निश्चय करनेमें कितनी वातोंका हाथ है, यह नहीं कहा जा सकता।

महादेव कहता है कि नाटार हरिजनोंका किस्सा मुझे गुस्सा दिलाने-वाला था। यह वात सच है। हरिजनोंकी हालत तो देखो! स्त्रियां लज्जा तक नहीं ढंक सकतीं। असके लिओ तो मैं ४२ दिनके अपवास करूं। पार्वतीसे शिवजी भला क्यों विवाह करने लगे? असने अपवास किये तब शिवजीने झल मारकर अससे विवाह किया। भगवान रामचंद्रजीको भी कहां छोड़ा? भरत कैसा अपवास करके बैठे? कितने वरसका? यह सब किस लिओ? आजके रावण तो अस समयके रावणसे भी भयंकर हैं। अस वेचारेने तो सीताजीको मलिन स्पर्श तक नहीं किया था। मगर आजके रावण?

कितना मैल घुस गया है, असकी तुमसे क्या बात करूं? तुम तो जितने प्रेमसे अमड़ रहे हो कि शायद करोड़ों रुपये अकट्ठें कर दोगे। पर अरवोंसे भी मेरा पेट कैसे भरेगा? लोगोंके दिल कौन हिला सकता है? पोर्ट आर्थरमें मुदौंका पुल बनाया गया था। असी तरह अहिंसामें स्वयं दुःख झेलकर सामनेवालेको आघात पहुंचाना है। यह तो मैंने तोपकी बत्ती सुलगा दी है, अिसके वाद अकके बाद अक अपवास करता रहेगा। आख़ तो झूठ चल रही है, दंभके लिओ दगावाजी हो रही है, रुपया बरबाद किया जा रहा है और डंडेवाजी हो रही है। ये सब अपवासके सामने ठंडे पड़ जायंगे। मेरे अकके अपवाससे नहीं, पर दूसरे वहुतींके अपवाससे। अप्रीलिओ मैं कहता हूं कि यह अपवास साथियोंके लिओ है।

आंवेडकर वेओमान नहीं है। लेकिन औसा नहीं दीखता कि असकी ओक्वरमें श्रद्धा हो। वह अछूत कहलानेमें गर्व समझता है। असमें असने राजनीतिको और मिला दिया है। अस गंदगीको कौन मिटाये? अछूतोंको कौन मनाये? मैंने तो कल कह दिया कि औसे कामोंका आरम्भ अपवासस ही होता है। यह अभ्यास कुछ समयसे वंद हो गया था। असे अब मैं फिर दिनोंमें मरे अस कदमके सही होनेकी वात लोग समझने लगेंगे। कुछ भी हो, मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि मेरे लिओ अस अपवासको टालना संभव नहीं था। अस प्रवृत्तिको शुद्ध नैतिक भूमिका पर रखना हो और असमें घुस जानेवाले स्वार्यों या अशुद्ध आदिमियोंसे असे मिलन न होने देना हो, तो असके सिवाय दूसरा कोओ अपाय ही नहीं था। अव में आशा रखता हूं कि अस्पृश्यता-निवारणके कार्यक्रमकी अलग-अलग चीजोंको — अस्पृश्यता-निवारणके विलोंके पक्षमें लोकमत तैयार करनेकी वात तकको — अच्छी तरह सकल बनानेके लिओ अस बारेमें काम करनेवाले दुगुने जोशसे जुट जायेंगे। मुझे विश्वास हो गया है कि असा किये विना प्रगति रक्त जाती। में चाहता हूं कि सनातनी और सुधारक अगले सप्ताहोंमें मिल-जुलकर काम करें और अन कानूनोंमें जो कोओ कमी दिखाओं दे, असे दूर करके समझौता कर लें।

आप पूछते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाय तो? अस प्रश्न पर असलमें में विचार ही नहीं कर सकता।

वल्लभभाओ अिस अपवासको किस दृष्टिसे देखते हैं, अिस वात पर अनका सर पुरुपोत्तमदासको लिखा हुआ पत्र बहुत प्रकाश डालता है:

"वापूने अस बारकी अपनी प्रतिज्ञामें किसीकी सलाह या सम्मित ली ही नहीं। पिछली वारकी प्रतिज्ञा धार्मिक होने पर भी असमें राजनैतिक तत्व समाया हुआ था। अतः अतने भरके लिओ मेरे साथ सलाह करनेकी अन्होंने जरूरत स्वीकार की थी। अस बार ली हुओ प्रतिज्ञा केवल धार्मिक होनेके कारण असमें मेरी सम्मितिका सवाल ही नहीं था। रातको अक वजे जब हम सब सी रहे थे, तब अन्होंने अपना निर्णय किया और डेढ़ बजे वह वक्तव्य तैयार कर डाला, जो प्रकाशित हुआ है। सुबह चार बजे हम अंठे, तब मेरे हाथमें दिया। मैंने देखा कि असमें फेरदबल करनेकी जरा भी गुंजाबिश नहीं रखी गओ थी। फिर भी अस बारेमें पूछकर यकीन कर लिया और जब जान लिया कि निर्णय हो चुका है, तब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे लिओ औश्वरकी अच्छाको शिरोधार्य कर लेनेके सिवाय और कोओ मार्ग नहीं है।

"और मेरे साथ पहले सलाह की होती तो भी यह माननेका कोओं कारण नहीं कि अनके किये हुओं निर्णयमें में परिवर्तन करा सकता था। हां, में अपने दिलके कुछ गुवार जरूर निकाल लेता। वैसे, अस तरहके केवल धार्मिक निर्णयों में फेरवदल करा सकनेकी योग्यता मुझमें नहीं है। "आप आकर क्या करेंगे? आप, मैं या कोशी भी क्या कर सकता हैं? सोचा हुआ तो मालिकका होता है और होगा। किसीकी धार्मिक प्रतिज्ञाको तुड़वानेका निष्फल प्रयत्न करनेके पापमें हम क्यों पड़ें? हिन्दू वर्मका प्रामाणिक और सतत पालन करनेवाला आज कीन है? अगर होता तो आज हमारी यह दशा न होती। तव असा धार्मिक पालन करनेवाला जो अक व्यक्ति हमारी जानकारीमें हैं, अस अककी भी ली हुआ प्रतिज्ञाको सगे-सम्बन्धी या स्तेही आग्रह करके छुड़वा सकते हैं, यह मान लिया जाय तो भी अससे हिन्दूवर्मको या देशको क्या लाभ होगा? मेरी अल्पमितके अनुसार तो अससे अल्टा ही नतीजा निकलेगा। असलिको अनुहें रोकनेके प्रयासको में अनुचित और वेकार समझता हूं।

"प्रतिज्ञाके गुण-दोप विचारने पर भी यरवदा-समझौतेके वादका हिन्दू समाजके कुछ भागोंका वरताव देखते हुन और खास तौर पर सनातनी तथा कुछ शिक्षित हिन्दू जिस ढंगसे प्रचार कर रहे हैं, मुने देखते हुने जल्दी या देरसे अपवास तो आने ही वाला था। तब फिर थोड़े दिन और मुप्तवास टाला न जा सका, विसीके लिने शोक क्यों किया जाय? गुरुवायुरका आन्दोलन सुरू हुआ, तबसे आर्ज तक सनातनी जो पत्रव्यवहार कर रहे हैं, वह सब मेरे देखनेमें आया है। हिन्दू धर्मकी रक्षाके नामसे जिस हलाहल झूठ और प्रपंचका भारी प्रयोग हो रहा है, वह भी में देख रहा हूं। बड़ेमें बड़े पद पर पहुंचे हुने हमारे ही कुछ भानी निस बान्दोलनको राजनैतिक चालवाजी "समझते हैं और वापू पर ढोंगका आरोप करते हैं। मैंसी दशामें करोड़ों गरीव और अन्द अंत्यजोंको दिये हुने बचनके लिने ये कहां तक मुह बंद करके देखते रहें? हिन्दू धर्मकी रक्षाका और कोओ मार्ग आपको सुझता है क्या? अगर दूसरा कोओ मार्ग न हो, तो जिने धर्म अपने प्राणोंसे भी प्यारा हो वह दूसरा क्या करें?

"वापूकी अुम्र और शरीर-संपत्ति देखते हुओ बिक्कीस दिनके अपवासकी वातसे कंपकंपी जरूर छूटती है। अुन्हें खुद तो विश्वास है कि ओश्वर अपवास निर्विध्न पूरा करा देगा। पर मुझे भय है कि यह आशा दुराया जैसी है। छेकिन जो अनिवार्य है, असका बोक करनेसे क्या होगा? प्रभु जो करेंगे दह अच्छा ही होगा।"

पंडितजीके साथ असकी चर्चा की कि आश्रमके द्वारा अपदासका तांता कैसे जारी रखा जा सकता है। अक्कीस ही किये जायं सो यात नहीं, चौदह भी किये जा सकते हैं। अस प्रकार आश्रममें कोओ न कोओ नो करना ही रहेगा। चौदहसे कम तो हरिगज नहीं हो सकते। अस अरसेमें विनोवा और नारायण शास्त्री जैसे लोग तो वाहर अपवास करते ही होंगे।

तळगांवकर और हरिभाअू वगैरा आये। तळेगांवकर खूब रोया।

अाज भी विनोद करानेवाली मार्गरेट मौजूद थी। असने आकर माफी मांगी। असे वापूने फटाकसे जोरका तमाचा जमा दिया और कहा: मेरे पास दो विचित्र लड़कियां आ गओ हैं। अक पापमें डूवी हुआ है; दूसरी पागल है, जो और भी वुरी है।

मार्गरेट: हां, वापू।

वापू: तुम असी हो कि मुझमें कुछ अदासी हो तो अपने विचित्र व्यवहारसे असे दूर कर देती हो।

असने होटलमें जाकर रहनेकी वात कही, अिसलिओ अससे सर्व रुपया ले लिया। गलेका हार निकलवानेकी बात कही, तो वोली कि मुझे सुनारके यहां जाना पड़ेगा।

वापू वोले: अितना सुनार तो मैं हूं ही कि अक पलमें असे निकाल दूं। फिर तुम कहोगी कि मेरा पिता प्रेमी ही नहीं, होशियार भी है। तुमसे ज्यादा होशियार तो है ही। असे अीसाओ सेवक संघमें जानेको कहा। फिर पूछा: पता है मूर्लोंके लिओ क्या दवा है? मौन।

मार्गरेट: मुझ माफ कीजिये। मैं जरा अुद्धत हूं।

वापू: नहीं, नहीं। तुम अद्भत नहीं मानी जा सकतीं। अद्भत मनुष्योंको तो मेरे पाससे तुरंत लाल चिट्ठी मिल जाती है।

शास्त्री: असमें अपवाद होते हैं। अुदाहरणार्थ वह रिपोर्टर।

सबेरे मेने पूछा: अस अपवासके वारेमें आप जो कह रहे हैं और जिला रहे हैं, अससे कृतिमता और दंभको प्रोत्साहन ३-५-'३३ नहीं मिलता?

वापू: मैं जानता हूं कि मिल सकता है. लेकिन असका क्या जिला है? दुनियामें क्या अश्वरके नामके चारों तरफ वेहद कृत्रिमता और दंभ नहीं फैला हुआ है? धर्मके सिर्दिगिर्द भी औसा ही नहीं हुआ? पर जिससे क्या औरवरको भुला दिया जाय? या धर्मको भुला दिया जाय? में जानता हूं कि वहुत लोग अनिधकार अपवास कर वैठेंगे। अन्हें रोका जा सकता है। अदाहरणके लिओ, . . . को मैं पहलेसे ही लिख चुका हूं कि तुम यह नहीं कर सकते। अनकी बुद्ध संकुचित हो गुओ है। वे वंगालके

मतको समझनेकी कोशिश ही नहीं करते। तुलसीकृत रामायणकी जुनकी प्रस्तावनामें वड़ी भक्ति और नम्रता भरी हुआ है, पर अनमें वड़ा अभिमान भी मौजूद है। जुनके लिओ मेरे दिलमें निन्दा तो हो ही नहीं सकती। पर हम तो अनुकी योग्यताका विचार कर रहे हैं।

मैंने पूछा: तो आश्रममें आप अपवासका सिलसिला जारी रखनेकी जिनसे आशा रखते हैं, वे सब . . . से बढ़कर हैं?

वापू: हां, हां। मैं तुमसे वात कर रहां हूं जिसलिओ कहना हूं, क्योंकि तुम अनर्थ नहीं करोगे। जिन लोगोंमें दूसरी योग्यता चाहे पोड़ी हो. पर
. . की अयोग्यता भी नहीं होगी।

मेंने कहा: लेकिन यह सब अन्हींको सोचना रहा न? मुझे कोओ पूछे कि गांबीजीके सौ या पांच सौ अपवास करनेवालोंमें . . . सच्चे हैं या नहीं? तो मैं तो हां हो कहूं।

वापू: यों तो मैं भी हां कहूंगा। पर अनुका नम्बर आखिरमें आयेगा। जैसे छोटेलाल मौका पड़ने पर सबसे बढ़ जानेवाला है, पर आज मैं असे अपवास नहीं करने दूंगा।

अब तुम्हारी तटस्यताकी शिकायतके वारेमें। तुम कहते हो वैसी तटस्थता रहनी ही नहीं चाहिये। मैं अपने निर्णय हजार वार विचार करके करता हूं और करनेके बाद बदलता नहीं। अिसलिओ अिन निर्चयों में ही अितनी परिपक्वता होती है कि अन्हें बदलनेके लिओ अेक भी दलील काम नहीं आ सकती। अनके लिओ मेरे पास जवाव होता ही है। अिसका क्या किया जाय है तुम कहते हो वैसे तटस्थ तो शास्त्री है। पर यह कमजोरी है, जिसकी हंसी बल्लमभाओ कभी बार अड़ाते हैं और जिसकी कड़ी आलोचना दासने की थी।

में अपने अपवाससे निकलनेवाली वातें आश्रमको न समझाअं तो किसे समझाअं? आश्रम अर्थात् में। आश्रम मेरी ही मूर्ति है। जिसलिओ जो में करता हूं वह आश्रम ही न करे, तो दूसरे किससे आशा रखी जाय? जिसीलिओ में आश्रमसे अधिकसे अधिककी आशा रख रहा हूं।

(मैक्रेसे) में जानता हूं कि यह जवरदस्त सरकार मेरे लिओ योजनाओं सोच रही है, फिर मैं किस लिओ कोओ चिन्ता कहं?

सरोजिनी: अश्विरको या शैतानको आपने कोजी मौका नहीं दिया।

वापू: पर सरकारको जरूर देता हूं।

सरो०: अस समय भी आप स्वास्य्य अच्छी तरह संभालकर रख रहे हैं।

वापू: मौत वानेसे पहले किस लिओ मर्छ?

वा और मीरावहनका हृदयवेघक तार आया। वापूने असका वैसा ही मर्मस्पर्शी अतर दिया।

जनरल स्मट्सका अदार प्रेमसे छलकता हुआ तार अखवारोंमें आ गया है, पर सरकारके वहांसे यहां तक पहुंचनेमें तो असे अभी कशी दिन लगेंगे।

सरोजिनी नायडूने कल आते ही वापूकी यह पत्र भेजा था:

"यह मैं अपने आनेकी सूचना देनेके लिखे लिख रही हूं। आपके व्यक्तिगत निर्णयके वारेमें मैं जानती हूं कि आप औश्वर या शैतानको चुनाव करनेका मौका देनेवाले नहीं हैं। आज शाम तक आपसे मिल जाअूंगी, पर वह विरोध करने, वहस करने, समर्थन करने, या निन्दा करनेके लिखे नहीं। आप जितने आप हैं, अुतनी ही मैं भी मैं ही हूं।"

डॉ॰ अंसारीका कल शामको तार आया थाः में अस अपवासकी मंजूरी नहीं दे सकता, पर अपवास हो ही जाय और ४-५-'३३ डॉक्टर कहें कि खतरेकी हद तक पहुंच गये, तब आप अपवास छोड़ दें। असका जवाव दियाः

"आप तो खुदा पर यंकीन रखनेवाले हैं। आपसे कहता हूं सो सच मानिये कि यह अपवास मैंने अपनी खुशीसे अपने पर नहीं लिया। यह खुदाका सक्त फरमान है। असिलिओ वही मेरा अदृश्य हकीम है। अगर असकी देखभालसे भी में न बचा, तो आपके जैसे कुशल डॉक्टर और पैगम्बर साहबको आफतके बक्त मदद देनेवालों (अंसारियों) के बंशज मुझे कैसे बचा-सकेंगे? प्यार।"

रंगूनवालोंको अस नाजुक मौके पर भी जायदादके बंटवारेके बारेमें सलाह लेनी है। वापू बोले: सोमवारको भी मिलने आने देना चाहिये। परम मित्रके पुत्र हैं, अन्हें अिनकार, कैसे किया जाय?

खंभाता जैसेको पर्चा लिखकर तंदुरुस्ती संभालनेकी सलाह दी: "मेरा अपवास अीश्वरके हाथमें है, अिसलिओ असकी चिन्ता होनी ही न चाहिये। अगर वहीं गाय मिल जाय तो अपने सामने असका थन साफ करवा कर निकाला हुआ दूघ लें तो बहुत अच्छा। दूघ और फलोंके रसके अलावा कुछ भी न लीजिये। आपको और तेहमीनाको आशीर्वाद — वापू।"

'राजाजीके साथ संवाद:

वापू: सच्चा अपवास तव माना जाता है, जब चित्त और आत्माका शरीरके साथ सहयोग हो। बुद्धने जो आपत्ति की थी, वह केवल शरीरके अपवासके विरुद्ध थी।

राजाजी: दस दिनके बाद आप स्पष्ट विचार करनेकी शक्ति रख सकेंगे?

वापू: पहले तो मैंने रखी ही थी। शुद्ध अपवासमें विचार ज्यादा पित्र हो जाते हैं। हां, बिसका को आवाहरी चिन्ह नहीं दिखाओं देता। अक साथीने पचपन दिनके अपवास किये, तो भी असके विचार शुद्ध नहीं हुओं थे, क्योंकि असका चित्त शुद्ध नहीं था। पहले ही दिन असने मुझसे चर्चा करनी शुरू कर दी कि अपवासके अन्तमें वह क्या करेगा। आजकल असका दिमाग ठिकाने नहीं हैं। असने मुझे अपने मनकी मिलनता बतानेवाला अक पत्र लिखा था। किन्तु जिस आदमीका चित्त अश्वरमें या पित्र कार्यमें लगा होता हैं, असे जो चीजें शुक्में अधकारमय दीखती हैं, वे धीरे-धीरे अधिकाषिक स्पष्ट होने लगती हैं।

राजाजी: यह अन खास हद तक ही सच माना जा सकता है।

वापू: यह कहनेमें आप खतरनाक भूमिका पर जा रहे हैं। वैज्ञानिकोंका अनुभव आपको मानना चाहिये। जो मनुष्य पित्र है, सत्यपरायण है और सत्य पर ही कायम रहना चाहता है, वह भौतिक विज्ञानवेत्ताओं जैसा ही वैज्ञानिक है।

्राजाजीः पर यह तो अस्वाभाविक स्थिति कही जायगी।

वापू: पशुओंके लिओ अस्वाभाविक हो सकती है, मनुष्योंके लिओ नहीं। आपको अदृश्यका दर्शन करना हो, तो अदृश्य होना पड़ेगा।

राजाजी: आपको अदृश्यका दर्शन करना है?

वापू: हां,। क्योंकि मुझे हरिजनोंकी सेवा युत्तम रूपसे करनी है। अस्पृत्यताको मिटाना हो, तो सोलह करोड़ मनुष्योंके हृदय तक असर पहुंचाना ही चाहिये।

राजाजी: भूतप्रेतसे वचनेके लिखे लकड़ीको छूना अक वहम है और असमें अश्वितरको भी शामिल कर दिया जाता है। पर अन गूढ़, वातोंकी भी हद होती है।

वापू: मुझे गूढ़ तत्त्वोंसे शर्म नहीं आती। आप तो यह कहना चाहते हैं कि गूढ़ तत्त्वको मानना हानिकारक है।

राजाजी: हां, अगर अुसका परिणाम मौत होता हो।

वापू: आप तो दूव-दही दोनों भें पैर रखते हैं। वहसके लिखे में कहता हूं कि आपकी यह बात मुझे मंजूर है कि आत्मवाती अपवास बुरा है, लेकिन सब अपवास असे नहीं होते। आपकी दलीलका अर्थ नो यह होता है कि देह-दमनसे लाभ हो ही नहीं सकता।

राजाजी: हो भी सकता है।

वापू: डॉक्टरी दृष्टिंसे?

राजाज़ी: नहीं, मानसिक दृष्टिसे भी।

वापू: तव आप हार गये। असा हो तो अपवास करनेवाले व्यक्ति पर यह वात छोड़ देनी चाहिये। यह अपवास मैंने स्वेच्छासे अपने अपर नहीं लिया। असके लिओ मुझे आदेश मिला है।

राजाजी: ठीक। अस मामलेमें मित्र आपको सलाह तो दे सकते हैं? वापू: जरूर।

राजाजी: अगर जिसमें ८० फी सदी मौतकी संभावना हो, तब तो यह जुबा होगा। आप कहेंगे कि यह अच्छा जुआ है। मेरे क्यालसे तो जेलमें रहकर श्रेककी अक वातका मनमें विचार करते रहनेसे आप तारतम्य वृद्धि को बैठे हैं। आपमें प्रयोग करनेका वहुत जवरदस्त कुनूहल है। यह आप मौतके साथ प्रयोग कर रहे हैं; असमें आप गलत रास्ते लगे हैं। असमों आप गलत रास्ते लगे हैं। असमों आप गलत रास्ते लगे हैं। असा कोशी आदमी वतायेंगे, जिसने आपका यह कदम पसन्द किया हो?

वापू: डंकन, अेण्ड्रज।

राजाजी: अन लोगोंकी रायकी कितनी कीमत समझी जाय? अनसे तो मेरी राय कितनी ही बढ़कर है। अंग्डूजको कमरेको ताला लगाना तक नहीं आता और वे जीवनको ताला लगानेकी वात करते हैं। और आप भी औदवरके कानून पूरी तरह जाननेका दावा कैसे कर सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि आप ज्यादा सावधान वनें। कभी-कभी औदवरकी प्रेरणा मिलना संभव है, पर हमेशा नहीं मिल सकती।

वापूः तो आप अश्विरी प्रेरणाकी संभावना तो मानते हैं न? मानी असिलिओ आप अपना केस हार गये।

राजाजी: किन्तु अस अवसर पर यह प्रेरणा गलत भी हो सकती है।
बुद्धिको वन्द कर देनेमें तो अवीरता मालूम पड़ती है। कभी-कभी औदवर
अधीरताका भी रूप धारण कर लेता है। कभी-कभी दुण्टका रूप भी धारण
करता है, कभी मछलीका और कभी कछुअका रूप धारण करता है। मैं
तो यही चाहता हूं कि आप अतना समझ लें कि कभी-कभी आपकी भी
भूल होती होगी। मैं चाहता हूं कि अस मामलेमें आप जिनना समझ लें।

वापू: पर परिणाम जाने विना में भूल कैसे कवूंल करूं? अिस अपवासका निश्चय मैंने अपनी अिच्छाके विरुद्ध जाकर किया है। महादेव मेरे पत्रोंसे वतायेंने कि मेरा मन किस तरह काम कर रहा है।

राजाजी: यह तो आप विचारोंकी गड़वड़ कर रहे हैं।

फिर वापूने यह वर्णन किया कि निश्चय कैसे किया और वोले: आपकी दलील मान लूं, तब तो मुझे काम करना बन्द कर देना चाहिये।

राजाजी: किन्तु वृद्धिसे विरुद्ध अँसी प्रेरणा नहीं हो सकती। वापू: मेरी वृद्धिसे विरुद्ध नहीं है। ...

जिसमें अनमात्र हेतु शुद्धिका है। मेरी अपनी शुद्धि और साथियोंकी शुद्धि। दूसरे परिणाम असीसे निकल आयेंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरी मीजूदगीमें अशुद्धि कायम है। असका अर्थ यह हुआ कि खुद मुझमें अशुद्धि है।

अंक हरिजनसेवकके सामने:

जो मर गये, वे मनुष्य क्या आज काम नहीं करते? पिवत्रता आदि गुण सत्यकी सन्तान हैं। अनका नाश नहीं होता। सत्यके वृक्षका, नाश नहीं, असत्यके वृक्षका नाश हो गया है। सत्यके वृक्षके फल आज हम भोग रहे हैं। मैं तो रामरस लेना चाहता हूं। रामरस मुझे जीता न रखे, तो मोसंवीका रस कैसे जिलायेगा? जो अस्पृथ्यताका नाश करना चाहता है, असे रामरस पीना चाहिये। मैं रामको घोखा नहीं दूंगा। मेरी रामकी भिक्त हार्दिक हो, तो यह शरीर हरींगज नष्ट नहीं होगा। आपको निश्चिन्त रहना चाहिये और आपके हरिजनोंमें जितने दुराचार हों अनहें मिटा देना चाहिये। अस पर भी अस शरीरको नष्ट करनेकी रामकी बिच्छा होगी, तो वह बिसीलिओ होगी कि शरीर और किसी तरह नष्ट हो, असके वजाय तो बिसी तरह नष्ट हों, यही अत्तम है।

फिर वापस राजाजीके साथ:

मेरी स्थिति अँसी नहीं हो गओ है कि दूसरे-तीसरे विचार ही न आवें। मान लीजिये कि जिन चीजोंको में अशुद्ध बताता हूं, वे शुद्ध सावित हो जायं, तो भी में अपवास करूंगा। अशुद्धियां जरूर हैं और मेरे खयालसे मैं अनके लिज जिम्मेदार हूं। असके अलावा अिस सवालका राजनैतिक दृष्टिसे विचार किया जाता है, यह गलत हैं। बुनियादी बात यह है कि यह आन्दोलन धार्मिक बुत्तिसे ही चलाया जाना चाहिये। यमें भीतरी समझकी चीज है। वह ह्रदयकी वात है, श्रद्धाकी वात है, सनातन मूल्य की वात है। शरीरोंके रूपमें हमारा कोशी ननातन मूल्य नहीं। अश्विर कहता है कि नामरूपवारी सब वस्तुओंका नाश निष्टिन है। प्रं भी सनातन नहीं। विज्ञान भी श्रिस मामलेमें गवाही देता है। पर हमारी प्रवृत्तियां भीतिक चीजोंके साथ वंधी हुआ होती हैं। मेरा अपवास पूरी तरह आध्यात्मिक हेतुके लिओ हैं। जो मुझसे बुद्धिमें अनंत गुने बढ़कर हों, अनके सामने में वहसमें कैसे टिक सकता हूं? किन्तु जब हृदयकी प्रतीतिकी बात आ जाती हैं, तब मैं अनके सामने खड़ा रह सकता हूं; व्योंकि असमें कोशी संस्कृत भाषाके जानकी जरूरत नहीं पड़ती। गरीबोंके सौभाग्यसे असका स्थान हृदयमें हैं और मैं हृदयकी शोधके लिओ अपवास करता हूं। यद्यपि वरसातके लिओ और दूसरी भौतिक वस्तुओंक लिओ अपवास करता हूं। यद्यपि वरसातके लिओ और दूसरी भौतिक वस्तुओंक लिओ अपवास करनेकी प्रथा है जरूर।

फिर राजाजीके साथ खूब छड़े, झगड़े, आग वरसाथी और फ्रोंघ तथा आवेशके साथ बोले:

मेरी प्रतीतियोंका आपको आदर करना चाहिये। आप तो मुझे अपनी प्रतीति अकाथेक छोड़ देनेको कहते हैं। मेरे साथ लड़िये, वहस कीजिये, संभव हैं मैं भूल करता होशूं। पर आप तो मुझे संभव वस्तुको निश्चित रूपमें माननेको कहते हैं। अगर मैं अस निश्चितताके साथ अपवास करता होशूं कि अस अपवाससे मेरी मीत हो ही जायगी तो मैं झूठा हूं। जब तक आप मेरे विधानोंको लेकर मुझे विश्वास न करा दें कि अस चीजमें मेरी भूल है, तब तक आपको मेरा विश्वास विचलित नहीं कर देना चाहिये। कोशी भी मनुष्य औश्वरके जैसी निश्चितता प्राप्त नहीं कर सकता। पर अपनी नावका खेवैया तो मैं ही हो सकता हूं न?

. रातको वापूको अकसोस हुआ। और राजाजीके साथ गुस्सेमें जो वात की, असके लिओ अनसे माफी मांगनेकी प्रतिज्ञा की।

सबेरे दो बजे अठकर राजाजीको माफीनामा लिखा।

शंकरलाल आये। अनके साथ अपवासके वारेमें
प-५-'३३ वातें कीं: यह अपवास सब अपवासोंसे ज्यादा पवित्र है।

यह शुद्धिका काम और किसी तरह हो ही नहीं सकता।
मनुष्यको वड़ा काम करना हो और अपना बोझ अश्विर पर डाल देना हो, तो
असे शून्य वन जाना चाहिये। यह शून्यता और किस तरहसे प्राप्त की जा
सकती हैं?

हमारे यहां हठयोग है, सांस रोकनेकी किया है। समाधिस्य मनुष्यको जहर नहीं चढ़ता। दूसरी राजयोगकी किया है। यदि मेरा चिंतन ही जिस तरह जारी रहा कि मैंने अिक्वरके साथ मन जोड़ लिया है — मन सनाधिस्थ है — तो मेरा शरीर नहीं गिरेगा। मेरे मनकी समाधि कुदरती ही होगी। अस अपवासमें मेरे मन पर पिछले अपवासोंसे ज्यादा कावू होगा। लेकिन अगर में सिर्क रामरस ही न पीता होअूंगा, तो यह शरीर चला जायगा। अगर में चला गया तो यही समझना कि यह काम अिक्वरको मेरे हाथों नहीं कराना था। मैंने नारणदासके कोधकी बात करके लिखा कि मुझमें भी कोध भरा हुआ है, तब दूसरेके कोधकी बात क्या कहूं? यह जो कोधरूपी विच्छू पड़ा है, वह मौका पड़ने पर प्रगट हो ही जाता है।

गंकरलाल: में तो मानता हूं कि आप विना प्रयोजन अपकार करने-वाले हैं। में अपवास करूं तो वह किसी खास अद्देश्यसे होगा। आप किसी असे हेतुसे नहीं करेंगे यह मैं जानता हूं। अिसमें आपको दोष वतानेवाला मैं कौन? अितना जरूर कहूंगा कि जो नैतिक परिवर्तन आपको चाहिये, अपुसके लिओ समयकी जरूरत हैं। दांत अगनेमें भी दो वरस लगते हैं। में अितना आपके पास रहा, फिर भी अभी तक मुझमें जरा भी शुद्धि नहीं आओ, तो औरोंकी क्या वात करूं? पामर किसान, हरिजन, आज अनेक प्रकारसे परेशान हैं। अन्हें और परेशान न कीजिये।

में आपसे करोड़ों मील दूर रहनेके लायक भी नहीं। आपके पास रहूं तो आपकी अंक अंक चीजको अपिवत्र कर दूं। फिर भी आप मेरी मां किस लिओ बने? में तो कामना करता हूं कि आप जियें। असे मोह कहिय, या जो चाहें सो कहिये। मैं तो अपना पांपी दिल आपके सामने खोल रहा हूं।

मैक्नेकी गप्प श्री कि आप तीन दिनमें छूट जायंगे। छूटनेके बाद वया करेंगे ?

वापू: जब तक मैं छूट नहीं जाता, तब तक यह नहीं कह सकता कि छूटनेके बाद क्या करूंगा।

फिर मार्गरेटके वारेमें वोले:

असमें जो विचित्रता है, अससे असे वचा लेनेकी जरूरत है। विरोधमें अपवास करनेका असने जो पागल निश्चय किया है, असे धीरे-धीरे समझाकर छुड़वाना चाहिये। मेंने जो पवित्र निश्चय किया है, वह किसीके असे निर्णयसे बदल नहीं सकता। असलिओ में आशा रखता हूं कि जो कोशी असे संभालेगा, असमें अतनी मानव-दया होगी कि असके पागल विचारमें असे प्रोत्साहन नहीं देगा।

विस अपवासका विचार में छोड़ दूं, तो में विलकुल निकम्मा आदमी वन जाबूं। कारण में मानता हूं, कि यह बीव्यरका भजा हुआ है। हां, अमा मानतेमें मेरा भ्रम हो सकता है।

आठ तारीखको वारह वजे मेरी स्वतंत्रता शुरू होती है। पर नुम पहने हो अस तरह जेलसे छूटकर नहीं।

मेरे वारेमें यदि जितना कहा जाय कि मैंने कभी दुष्टताम काम , नहीं लिया, तो मुझे पूरी तरह सन्तोप होगा।

केलकरने कहा कि जिसमें जबरदस्ती है।

वापू: मैं जो मांगता हूं, वह सब भी सनातनी दे दें, तो भी मैं अपयास करुंगा। तब जबरदस्तीकी बात ही कहां रह जाती है?

जमनालालजीका तार आया: "थानेकी जीमें थाथी। पर पैना अञ्चला तो परिणामस्वरूप रह गया हूं।"

सरोजिनी हंसकर कहने लगीं: तव अिसके लिखें भी पैसा अुद्धाला जाय तो कैसा रहे कि आपको अपवास करना चाहिये या नहीं?

राजाजीने फिर वहस की: अक बात साफ है कि आप मरनेका निरचय नहीं कर बैठे हैं।

- बापू: हां, श्रितना तो साफ है। लेकिन डांक्टर कहें कि आप श्रिक्तीस दिनके अपवासमें जिन्दा नहीं रह सकते, तो श्रिससे में अपने निश्चयसे डिगूंगा नहीं। असी संभावना दीखती तो नहीं कि कमजोर पड़ जाशूंगा। मेरा विद्वास तो बढ़ता हो जा रहा है कि औरवर मेरे बूतेसे बाहर मेरी परीक्षा नहीं लेगा।

राजाजीके साथ नर्रीसहमकी चिन्ता करते हैं और यह चर्चा करते हैं कि असे लोनावला भेजा जाय या सिहगढ़। राजाजी यह ६-५-'३३ चर्चा करनेसे साफ जिनकार करते हैं. फिर भी वागू अग्रहपूर्वक चर्चा करते हैं।

आज सबेरे कहने लगे: मेरा शरीर मुझे अत्यन्त स्वस्य लगता है। बुरंघर कहते हैं कि अस अपवासका निश्चय कर डाला, यह मानसिक दृष्टिसे बहुत अनुकूल चीज होगी। यह बात मैं भी मानता हूं। देखों तो. पिछले अपवासके समय मैं शरीर पर प्रयोग कर रहा था — रोटी, चपाती और डवल रोटी, वगैराका। अस बार तो अस अपवासकी तैयारी फल और दूधसे महीने भर पहलेसे हो रही है।

वादमें वोले: जार मुझे तो यह पनका विश्वास है कि अश्विरको मुझे जिस कामके लिओ जिलाना है। मेरी मौत हो जाय तो भी आस्तिक लोगोंको तो जरा भी नहीं उरना है। अनकी आस्था कायम रहेगी। पर नास्तिक और भी आस्तिक वनेंगे और सनातनी नाचेंगे। कौन जाने भगवान क्या चाहता होगा।

(राजाजीसे) में कहता हूं कि नीलाके या आश्रमके वालकोंके किस्सोंसे यह अपवास नहीं आया। यह में सोलह जाने सच कहता हूं।

लक्ष्मण शास्त्रीः भुपत्रासकी प्रतिज्ञा करनेके वादकी आपकी हालत देखता हूं, तो मुझे आपके चेहरें पर शान्ति और आनन्द मालूम होता है, जो मैं पहले नहीं देखता था।

अनके सामने अपवासके कारणोंका पृथवकरण किया: तीन भाग — (१) हरिजनों पर हो रहें अत्याचार; (२) अक प्रोफेसर लिखते हैं कि हम हरिजनोंसे ही हिन्दूधर्मकी रक्षा कर सकेंगे; असमें ग्रुण्डाशाही हैं और स्वार्थ है; (३) हरिजनसेवकोंके दिलमें है कि राजनैतिक सत्तासे सब कुछ हो सकेगा। अनमें अपवित्रता मौजूद है। असके भयानक अदाहरण मेरे पास आये हैं।

धार्मिक परिवर्तनके लिओ यज्ञके सिवाय दूसरा अपाय नहीं है।

हरिलालके पत्रका हृदय-परिवर्तन करनेवाला अत्तर दिया। काकाके सामने वोले: हरिलाल अगर वापस मिलता हो, तो असके लिखे वयालीस अपवास करूं।

मनमोहनदास रामजी अपने लड़केके साथ आये।

म० रा०: अंत्यजोंके लिओ सव सुविवाओं कर देना हमारा फर्ज, है। असी तरहका व्यवहार हो रहा है। कुछ मान्यताओं अितनी गहरी जड़ें जमा कर वैठ गअी हैं कि अनमें यह परिवर्तन करना मुक्किल है।

मन्दिरोंके वारेमें सब राजी हों यानी कौन? ट्रस्टी राजी होंगे, पर अन्दर जानेवाले राजी हैं? ये लोग अंत्यजोंके साथ जानेको रजामन्द न हों तो? अिसलिओ अकमत हुओ विना रोज मारपीट होगी। वैरसे काम कम होता है। यह काम किसी दिन तो होगा ही। काल वलवान है, पर वलात्कारसे वह न होगा।

वापू: मैं तो वलात्कार चाहता ही नहीं।

म॰ रा॰: यह जो पतन हुआ है अुसका कारण यह है कि धर्माचार्य अपना कर्तव्य भूल गये हैं। अुनसे मैं तो कहता हूं कि आप सुओकी नोक पर हैं। कब अुखड़ जायंगे, यह नहीं कहा जा सकता। वापू: अिसीलिशें में कहता हूं कि धर्म कानूनके हाथमें नला जाय. यह में नहीं चाहता। में तो मित्रोंसे कह रहा हूं कि अस्पृश्यता-नियारणका विल पास कर दो तो मन्दिर-प्रवेशके विलकी जहरत नहीं।

डॉ॰ सैयदसे वापूने कहा कि २९ तारीखको मिलने आना। यह अपनी निश्चित तारीख देता हूं।

सैयद: मैं आपके लिओ प्रार्थना करूंगा। वापु: दुप्टके लिओ जरूर प्रार्थना करना।

जादेव नामक हरिजन विद्यार्थी कहना है कि मुझे आपके निवाय बीर किसीसे मदद नहीं लेगी, क्योंकि सारी दुनिया जूठी है।

वापूं: तब तो तुझे मुझको छोड़ देना चाहिये। अगर मेरे ननाम साथी झूठे हों, तब मैं तो झूठका पुतला हूं।

वह थोड़ी देर स्तव्य रहा और फिर सिसक-सिसक कर रो पड़ा और बोला: अगर जगत झूठा न हो तो आप हमें छोड़कर क्यों नर्ल जा रहे हैं? हम पापी हैं, आपके सब नाधी पापी है. अिमीलिओ आप रलं जा रहे हैं न?

वापू: मैं कहां चला जा रहा हू? में तो जीता ही रहूंगा। देन मैं जीता रहूंगा और गुझसे कहता हूं कि २९ तारीयको मेरे लिखे क्षेक नारंगी लेकर आना। तेरी नारंगीके रसमें अपवास तोडूगा। वह सूब खुन होकर चला गया।

अंक मुलाकातः

मेरी वविकस्मनीये आंख्वरको या नणको यह अनुवास जा भेजना चाहिये था अराये वहुत देरमें भेजा है। पर अध्वरका काजी में कीन है असिलिओ मुझे असके कहे फरनानको मानना ही पहना है। मेरी राग यह है कि परवहा-करार हो जानेके बाद हरिजनकार्यका आरंभ करनेने पहले मुझे अमे अपवास करने चाहिये थे। पर असा होना नहीं लिखा होगा, धिस-लिओ अपवास अब आये। प्रवृत्ति गुक हो जानेके बाद अनुकी तैयार्गके छन्में यज्ञ अब होता है। लेकिन नाथ ही माय यह जुड़ियज्ञ भी है। आपको अतना समझना चाहिये कि थे सब निज्यव करनेके बादकी दलीलें है। जय मुझे महसूस हुआ कि मुझे साव्य आदेग मिल गया है, अन बदन ये सारी दलीलें मेरे सामने नहीं थीं। अस बदन तो आदेग मेरे नामने आवर पहा हो गया और में असके बश्र हो गया। आपके दूसरे सदालका जवाव अब बहुत सीया और आसान हो जाता है। यह अपवास मेरे दुःवकी प्रतिविधा बिलकुल नहीं। मैं जिन्हें अशुद्धियां कहना ह और आप जिन्हें अनुचित कार्य

कहते हैं, अनके लिओ यह प्रायश्चित्त जरूर है, और वह अनिवार्य था। में पूरे विश्वासके साथ कह सकता हूं कि यह वात भी विलकुल गलत है कि अशुद्धिके अधात पहुंचानेवाले अदाहरण पाये गये, अिसीलिओं मैं अपवास कर रहा हूं। क्योंकि जो वड़ी अशुद्धियां मेरे घ्यानमें आओं, अनकी तारीखें भी में दे सकता हूं। और फिर भी व्यक्तियोंके अन दोषोंके लिओ अपवास करनेका मुझे अस समय कारण नहीं जान पड़ा था। व्यक्तियोंके दोषोंके लिओ मैंने पहले अपवास जरूर किये हैं, पर कैदीके रूपमें जेलमें मैं असे अपदास नहीं कर सकता। परन्तु हरिजनकार्य जैसा महान आन्दोलन चलाना दूसरी ही वात है। व्यक्तिके दोवके लिओ हर बार अपवास करना किसी भी मनुष्यकी शक्तिके वाहर बात है। यद्यपि यह जरूर कहा जा सकता हैं कि असे अुदाहरणोंके कारण अपवासके लिओं मेरे दिलमें अनजाने भूमिका तैयार हुआ, फिर भी अस यज्ञके लिओ मुख्यतः या पूरी तरह्कोथी अक प्रसंग या व्यक्ति जिम्मेदार है, अैसा में निश्चित रूपसे अंगुली अुठाकर नहीं वता सकता। यह कहा जा सकता है कि अस अपवासकी वहुत समय पहले जरूरत थी, लेकिन में आज कर रहा हूं। जरूरत अिसलिओ थी कि मेरी अपनी और मेरे साथियोंकी शुद्धि आवश्यक है।

अपवास शुरू हो जायगा।

सबेरे कहने लगे: अच्छा, अब तो भगवान रखेंगे तो ३० तारीखको गीताका पाठ करेंगे। और सबके साथ तो न जाने कब? ७-५-१३३ वल्लभभाओ: मैं तो २९ तारीखको कैसे साथ रहूंगा?

ं वापू: अीश्वरकी शक्ति अपार है, वह अकित्पत वस्तुओं भी कराता है। २८ तारीखको ही अिकट्ठे हो जायं तो?

सुपरिन्टेंडेंट आये और बोले: अुस यार्डमें जालिये। अेक सेवक ले जायगा।

वापू: सत्र या में अकेला? पिछले अपवासके समय भी असा हो। हुआ था।

वह वोलाः अच्छा तो पूछकर आअूंगा। कल जाअिये।

दिन भर पत्र ही लिखते रहे। मेरा लेख सुधारा और अिसमें राजाजी पर किये हुओं कोवके वारेमें भी अिशारा करनेको कहा।

विलायतके सव मित्रोंको पत्र लिखे। हेनरीको लिखा:

"तुम्हारा प्रेसभरा संदेश में रख छोड़ता हूं। लिस परीक्षामें दह मोजनसे भी ज्यादा काम देगा। मनुष्य केवल रोटी पर ही नहीं जी सकता।" निर्मलायहन वकुमाओको:

"मैं जानता हूं कि असंख्य भाशी-वहनोंको दुःख हो रहा है। पर महाव्ययाके विना कभी जन्म हुआ है? हम नये जन्मके लिखे तर्पते हैं, अिसलिओ मैं तो अिस महाव्ययासे गुभकी ही आशा रखना हं। शीरज रखकर जो सेवा हो सके करना।"

## मीराको:

"में चाहता हूं कि नेरे साथ तुम्हें भी असा महसूस हो कि यह अप-वास औरवरकी अब तक मुझे दी हुओ भेंटोंमें सबसे बड़ी भेंट हैं। में भयके साथ और कांपते हुओ बिसका विचार करता हूं, यह मेरी कमजोर श्रद्धाकी निजानी है। पर बिस बार मेरे अंदर असा अनन्द प्रगट हुआ है, जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। मैं चाहता हूं कि तुम बिस आनंदकी हिस्से-दार बनो। हम अपवासका अर्थ समझते नहीं और यह मान लेने हैं कि स्यूल भोजन करना बन्द कर दिया कि अपवास हो गया। पर यह कोओ बात नहीं। खुराक न लेना अपवासका अनिवायं अंग जहर है, पर असका सबसे बड़ा अंग नहीं है। बड़ेसे बड़ा अंग तो प्रार्थना, औरवरके साथ अनक्ष्य होना है। यह चीज स्यूल भोजनमें ज्यादा अच्छी और अचित है।"

## चार्लीको :

"ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, त्यों-त्यों बिस अपवासके समर्थनमें ज्यादा सबूत मिलने जा रहे हैं। चारों तरफ होनेवाली घटनाओंने सीचे हुन्ने अपवासके विना मेरा चूरा-चूरा कर डाला होता। किन्तु संकल्प कर लेनेके बाद अन घटनाओंके बीचमें में अब शांत खड़ा हूं। अब पहलेसे बहुत ज्यादा विश्वासके साथ यह सब कुछ में अध्वरके चरणोंमें रख सकता हूं।"

## वाको:

"गीताके अंक नहीं अनेक क्लोकोंका भाव यह है कि जो काम अधिकरके नाम पर असकी प्रेरणासे होता है, असे बही पूरा कराता है। कर्ता-हर्ता तो वही है, विसिल्ओ हम तो कोरेके कोरे हैं। जैसे कोशी लकड़ीसे दूसरेको मारे तो वह काम लकड़ीका नहीं, परन्नु लकड़ीके मालिकका है। जिसी तरह अगर हम अपना अरीर अधिकरको सींप दें और वह शरीरसे कोशी काम कराये, तो वह काम शरीरका नहीं चिक्क अधिकरका है। यश-अपयश असीका है। विसिल्ओ समझ लेना कि जिसने अपन्वास कराया है, वह अमे जकर पार लगायेगा।"

अफीको :

"आ बिर तुनसे नहीं रहा गया। पर तुम्हारे लम्बे तारके लिओ में क्षमा करता हूं। बेचारे गरीब हरिजन! वे कहेंगे कि अनके बहुतसे सेवकों में से अकिके लिओ जितना प्रेम तुम्हें है, अतुना हमारे (हरिजनोंके) लिओ नहीं है। अनकी यह जिकायत क्या सही नहीं है? अनसे में कहूंगा कि अब तुम सुबर जाओगी।

"में जानता हूं कि तुम मेरे लिओ प्रार्थना करती ही हो। ये प्रार्थनाओं मुझे टिका रखेंगी। यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा तव तक तो यदि औरवरकी शिक्षण होगी तो अपवासकी आधी मंजिल तक पहुंच जाअंगा। पर असते और कुछ सोचा होगा, तो वह भी अतना ही अच्छा होगा। यह शरीर काम करना वन्द कर देगा, तो अससे कोओ आत्मा काम वन्द नहीं कर देगी। यह अपवास अश्वित्रकी भेंट है। में चाहता हूं कि तुम जिस खुशीमें शरीक हो जाओ। अश्वित्र तुम्हें शांति दे।"

[८-५-'३३ के रोज वारह वजे अपवास शुरू हुआ। असी दिन शामको छ: वजे वाद वापूको छोड़ दिया गया। छूटकर वे लेडी विट्ठलदास ठाकरतीके वंगले पर गये और अन्होंने अक वक्तव्य लिख डाला। रातको ११ यजे कांग्रेसके अध्यक्ष श्री अणेको वुल्या लिया। सविनयभंगेकी लड़ाओं ६ हफ्तेके लिओ वन्द रखनेकी अन्हें सलाह दी और अपना दक्तव्य अनसे पसंद करवाकर अववारवालोंको दे, दिया।

महादेवभाओं यरवदा जेलसे १९ तारीखकों छूटे और १९ व २० को वे पूनामें वापूके साथ रहे। वादमें वापूर्वे अुन्हें सावरमती आश्रममें भेजा। २६ तारीख़को आश्रमसे लौटकर वे वापूसे मिले।

नहीं सके। पर वापूके अपवास पर 'यह अनोखा अग्निहोत्र' शीर्षकसे अन्होंने 'हिरिजनवन्यु'में जो दस लेख लिखे हैं, वे परिशिष्ट ३ में दिये गये हैं।

-- 'संपादक ]

भविष्यको वातें हुओं। वापूको निश्चित रूपसे लगता है कि अन्हें वापस ले जायंगे, पर अभी अनकी तदुंकस्ती सुधरने देंगे। १–६–'३३ वादमें राजनैतिक परिस्थिति पर वापूने खुद ही वोलना शुरू किया:

दोनों पक्षोंने जो रुख लिया है, अससे लौटना अनके लिओ मुश्किल है। दोनोंको स्थिति विलकुल साफ है। सरकारको अपनी अस्तियार की हुआ नीति पर निर्देयताके साथ अच्छी तरह अमल करना है। मै अने अच्छी तरह समझ सकता हूं। मेरे मनमें असका जवाय भी विलक्षण स्वाट है। किसानोंको और आम जनताको हमें अस लड़ाओमें बामिल नहीं करना चाहिये। हम अन पर जरा भी बोझ न पड़ते दें। अके छे विकित वर्गमें से ही जो हनारे पक्षमें आयें, सिक अन पर ही आयार रखें। अन्हें भी कांग्रेसकी तरफसे किसी आर्थिक मददकी आया नहीं रखनी चाहिये। जिन्हें मददकी जरूरत हो, वे अपने मित्रों, पड़ोसियों और असे ही दूसरे लोगोंने ले लें। वे लगातार जेलमें जाते ही रहें। कोशी प्रदर्शन न किये जायं। जैसे, कांग्रेसके अविवेशन करना वन्द हो जाना चाहिये। जन्दन हो तो नामको अके डिक्टेटर मुकरेर कर दिया जाय। मगर असा करने में मिल्कल आयेगी, यह मैं जानता हूं। असलिओ डिक्टेटर भी मुकरेर न किया जाय।

लड़ाशीमें जरा भी गुप्तता तो होनी ही न चाहिये। बन्यन्दीका कार्ययम भी नहीं हो सकता। मुझे खद तो हमेवा अैना लगा है कि स्वराज्यके लिखें करवन्दीकी लड़ाओं वहुत मुक्किल चीज है। यह चीज वड़े महत्त्वकी जहर है. पर शुसके लिखें हमारी तैयारी कभी थी ही नहीं। अब तक हमने करवन्दीकी जो लड़ाअयां लड़ी हैं, अनके अहेंद्रय मर्यादित थे, और अनके लिखें वे विलक्षल जकरों थीं। पर स्वराज्यके लिखें करवन्दीकी लड़ाओं लड़ना खेल नहीं है। हम यह बात साफ तौर पर जाहिर कर दें और अपने वक्तव्यमें लोगीकी यह कह दें कि बिस तरह लड़ाओंको गीमिन करने में हम लड़ाओंको जरा भी नहीं छोड़ते, और जिन लोगोंने कण्ट महन किया है भून्हें भी नहीं छोड़ते। यिक लड़ाओंको और भी अंची मूमिका पर पहुंचा रहे हैं। किसी न किसी दिन तो जब्त हुशी तमाम जमीन वापम मिलने ही बाची है। लोगोंमें यह विश्वास होना हो चाहिये। लेकिन जिनमें यह विश्वास न हो, वे जमीनको खोशी हुशी समझ लें। बड़ी लड़ाजियोंमें लोगोंने हमेगा जान और माल गंवाये हैं।

अपने दावे और अपने ध्येय हम फिरमे जाहिर कर दें। देवको अन ध्येयमे दूर नहीं, विल्क भुसके ज्यादा नजदीक ले जानेके लिअ जो-जो करना पड़े अभी जरा भी हिचिकचाये विना करनेके लिओ राष्ट्रके सामने कार्यक्रम रखें। अस चीजकी चर्चा मैंने वन्लभभाओंके नाथ की है। मैंने अन पर खूव विवार किया है और मैं अन बड़े-बड़े निर्णयों पर पहुंचा है।

राजाजी: परन्तु जिन लोगोंने अभी तक जमीन वर्गरा गेवाया है. अनुका क्या होगा? मुझे तो यह अंक ही विचार — जायदाद वापस दिला देतेका — सत्ता हस्तगत करनेको लल्बाता है। जो वियान वे तैयार कर रहे हैं, असमें में देखता हूं कि जायदाद वापस लेनेमें भी कोशी वाधा नहीं पड़ेगी। में नहीं जानता यह विचार मुझे अपनी कमजोरीसे था रहा है या मेरी अस प्रकारकी प्रतीतिके कारण आ रहा है।

वापू: असमें कमजोरीका सवाल ही नहीं। अस और असी दूसरी चीजोंके लिखे सत्ता लेनेका विचार मुझे भी आया है। और वल्लभभाओं भी असमें सहमत हुओं हैं। किन्तु आज हमें सत्ता लेनेका विचार जरा भी नहीं करना चाहिये। आज तो हमें लड़ाओको तीव्रताके अचेसे अचे दर्जे पर जारी रवनेका ही विचार करना चाहिये। असे चलानेके लिखे हम सिर्फ आधे दर्जन ही रह जायं, तो मुझे असकी परवाह नहीं।

फिर राजाजीने नीचे लिखे सवालों पर विचार करनेका सुझाव दिया: (१) व्यक्तिगत रूपमें हम जो कुछ कर सकृते हों, असके सिवाय हम संग-ठित रूपमें कुछ भी कर सकते हैं या नहीं? (२) अस योजनामें अक दूसरेके साथ संवन्ध रक्षना, संगठन वनाये रखना असंभव हो जाता है।

वापू: में खुद तो व्यक्तिगत रूपमें जितना हो सके असीसे संतोष मानूंगा।

राजाजी: आप गुष्तताकी मनाही कर देते हैं, तब कुछ तरहके काम तो असंभव ही हो जाते हैं।

वापू: मुझे तो थोड़े लोगोंमें अूंचेसे अूंचे प्रकारके विलिदानकी भावना जगानी है। असके लिओ शुद्ध कुन्दन जैसी देशभिक्तकी जरूरत है। अुस पर हम सुंदर अिमारत खड़ी कर सकेंगे। औसा नहीं करेंगे तो पत्तोंके महलकी तरह सब कुछ धड़ामसे नीचे गिर जायगा। अिसमें से हम सच्चा सत्याग्रह पैदा कर लें। पूरी शुद्ध न हों, असी बहुतसी चीजोंकी अपेक्षा विलक्षुल शुद्ध अके ही चीज ज्यादा अच्छी है।

सवेरे छः वजे।

राजाजी: अपवासके वादके आपके वंक्तव्यकें २-६-'३३ अलावा और कुछ भी करनेकी अस समय जरूरत है क्या?

वापू: शुरूमें मैंने वाशिसरॉयको मुलाकातके लिखे जो अर्जी दी थी, असे फिरसे ताजी करना चाहिये। मैं शिरिवन-गांधी समझौता फिरसे अमलमें लाने, नमक लेनेकी शिजाजत देने और विदेशी कपड़े और शरावकी दुकानों पर विलक्षल शान्त धरना देनेकी छूट देनेकी मांग करूंगा।

राजाजी: आपके वक्तव्यका जवाब तो वे दे चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जिस विषयमें, फिर कुछ लिखा जाय?

्वापू: मुझे लगता है कि वातचीत जहां एक गशी थी, वहांने किर शुरू करनेका मैंने जो वचन दिया है, अुसे हमें श्रीमानदारीते पूरी तरह पालना चाहिये।

राजाजी: परन्तु अन लोगोंने तो कहा है कि सविनयभग पूरी तरह वापस लेकर आअथे।

वापू: वातचीत शुरू करनेके बाद वे असा कह सकते है। यह चीज तो जब मुल्हिं शर्तों की चर्चा हो तब कही जा सकती है। आज सविनय-भंग वापस लेनेके लिओ जो तंत्र चाहिये वह कहां है? सविनयभंग कीन वापस ले ? अिसल्जिओ कैंदियोंकी छोड़नेसे पहले सविनयभंग वापन लेनेकी वर्त हो ही नहीं सकती। मुझमें हारकी भावना जरा भी नहीं है। हम यह खयाल ही वरदाश्त नहीं कर सकते कि हमने वुरा किया है या समझीनेकी तोड़ा है। असी शर्तो पर सुलह हो ही नहीं सकती। असी शर्त मान लें, तो हम वाजी हार जायं और वरवाद हो जायं। हमारा दावा तो यह है कि गांघी-अरिवन समझीतेका भंग हमारी नरकसे जरा भी नहीं हुआ। तुम्हें चाहिये तो असकी जांच करनेके लिक्षे पंच मुकर्रर करो। निप्पक्ष पंचका फैसला माननेको में तैयार हूं। लेकिन असे किसी सुझाव पर विचार करनेके लिओ वे तैयार ही नहीं हैं। मेरा तो खयाल है कि अस बार भी वाजिसरॉयका अ्तर विछित्री बार जैसा ही मिलेगा। वह कहेगा, हम यह मानते हैं कि सविनयभंग विना शतंके आर पूरी तरह छोड़ देनेके सिवाय और किसी वातकीं चर्चा करनी हो, नो आपसे मिलनेका कोजी अब नहीं। किर भी यह जरूरी है कि कोओ मार्ग वतानेवाला नहीं. मगर सिर्फ अससे मिलतेकी मांग करनेवाला पत्र लिखा जाय।

राजाजी: भारत मंत्रीको कुछ न लिखा जाय?

वापू: असके विवार तो मैं जानना हूं। रंगस्वामीने मुझमे जहा पा कि होरते अनुको मित्रतापूर्ण निजी पत्र लिखा था कि द्वेतपत्रमें अपरिवर्तनीय कुछ भी नहीं है, अिसलिओ अनुहें मिलने आना चाहिये। अस परसे रंगस्वामी असे मिलने गये। होरको लगता है कि असका काम कुछ सुधार कर देना और दुनियाको बता देना है कि सब दलों, नरम दर्ज्वालों और कांग्रेसका भी पूरा सहयोग अनुहें मिल रहा है। 'रंगस्वामीने सुधारोके प्रधमें कुछ कहलवा सकें, तो बहुत अच्छी बात है। पर वह अनकार कर दे. नो यह भी ठीक है।' असा असका रुख है। दैसे शिमलाका नंत्र भी वही चलाना है।

बिन सब बातोंके पीछे वाजिसरॉयका नहीं, परंतु असका हाथ है। वर्कनहेडकी नीति पर वह ज्यादा मीठे ढंगसे अमल कर रहा है। अिसमें में आपसे को आी नशी वात नहीं कह रहा हूं। क्योंकि ये सब समाचार लेकर ही में लंदनसे आया था। और अिंग्लैण्डमें सभी — अिरविन, बाल्डविन, केण्टरवरीका आर्च विग्नप — असकी नीतिका वचाव कर रहे हैं।

अतिवनको अरिवनके लिखे हुओ पत्रका जिक्र करके राजाजी कहने लगे: अरिवन यह मानता दीखता है कि समझौतेका अितना ज्यादा मंग हुआ है कि असको फिरसे ताजा नहीं किया जा सकता। असिलिओ समझौतेकी जरा भी बात करना जरूरी नहीं है।

वापू: यह तो चर्चा यहां तक पहुंचे तो हम जुसकी वात चलायें। पर हम निलेंगे तो भी अन्तमें कोओ नतीजा निकलनेवाला नहीं है। बर्फनहेड और रीडिंगने यही कहा था: 'अगर लड़ोजी न करनी हो, तो पालियामेण्ट जो दे रही है वह आपको लेलेना चाहिये; और पालियामेण्ट शीरे-धीरे सुधार देनेव ली है। अससे आपको संतोप होना चाहिये।'

लेकिन अभी तो अापसमें विश्वास या आदर है ही नहीं।

राजाजी: अस सारे प्रकरणकी आलोचना शास्त्रीने ठीक की है। आज अनकी क्या राय है, यह हम अनसे पूछें?

वापू: आपको अनसे मिलना हो तो मिलिये। यहां तो वे आयेंगे ही नहीं। सर्वेण्ट्स ऑफ जिडिया सोसायटीके वार्षिक अधिवेशन पर भी अन्होंने कोओ खास बात नहीं कही और न अपनी नीति जाहिर की।

राजाजी: आप जो नीति सूचित कर रहे हैं, वह अितनी अधिक क्रान्तिकारी है कि असे कुछ ही व्यक्ति अगलमें ला सकते हैं। लेकिन सरकार पर या लोगों पर असका कोशी असर नहीं होगा।

वापू: मुझे असकी परवाह नहीं। आप जैसा कहते हैं, वैसा हो सकता है। असा परिगाम मुझे अब्ट है। छोटी-छोटी वातोंमें लोगोंको जो परेशान किया जाता, है, अुससे मुझे चोट लगती है। अिसमें तो जो राजीखुशीसे आगे आयेंगे, अुन्हें ही सहन करना होगा।

राजाजी: तव सामूहिक लड़ाओं तो विलकुल बन्द ही हो जाती है। त्रापू: यही सारी वातोंकी कुंजी बन जायगी। हमने विना किसी योजनाके नाहे जैसे सामूहिक लड़ाओंको चलने देनेमें मूल की है। जब शुरूसे आखिर तककी निश्चित योजना लोग दिलसे समझ लेंगे, तब सामूहिक लड़ाओं होगी। जब जिम्मेदार लोगोंको यह महसूत हो जायगा कि लोग

जमीन-जायदाद गंवाने और शिससे भी भारी कष्ट सहन करनेकी तैयार है। तब लोग असी लड़ाओं छेड़ेंगे।

राजाजी: क्या आप असा नहीं मानते कि जनवरी १९३२ में करवन्दीकी लड़ाओकी जो घोषणा की गओ थी, वह असमय थी?

वापू: थी तो जरूर। मैंने तो १९३१ में टंडन वर्गरासे कहा था कि स्वराज्यके लिओ करवन्दीकी लड़ाओ चलानेकी हमारी शक्तिके बारेमें मुझे विश्वास नहीं है।

राजाजी: अगर भूल हुआी थी, तो क्या अुसे हमें स्थार नहीं लेना चाहिये?

वापू: भूल सुवारनेके लिखें भी मैं असा नहीं कहूंगा कि यह लड़ाओं वापस ले ली जाय।

राजाजी: हम लड़ाओं पूरी तरह वापस ले लें, तो भी सरकार सारी जमीन-जायदाद वापस नहीं देगी।

वापू: सरकार अंसी कोओ वात सुनेगी ही नहीं।

[ता॰ ३-६-'३३ और ४-६-'३३ की डायरी नहीं लिखी गर्बी। — सं०]

मीराको लिखा: "तुम्हें फिरसे बुखार आ गया, अससे मुझे चिन्ता हो रही है। तुम्हें सच्चा आत्मसंयम सीखना ही चाहिये। ५-६-'३३ यह कोशी पढ़नेसे नहीं आता। यह तो तभी आता है, जब हमें अस बातका निध्चत साक्षात्कार हो जाय कि बीश्वर हमारे साथ है और वह अस तरह हमारी सम्हाल रखता है. जैसे असे और कोओ काम ह्ये न हो। में यह नहीं जानता कि यह स्थित कैसे प्राप्त की जा सकती है। जिन्हें श्रद्धा होती है, अनके बंधोंने सभी चिन्ताओंका भार अतर जाता है। हममें श्रद्धा भी हो और मन पर दबाव भी रहे, ये दोनों वार्ते अक साथ हो ही नहीं, सकतीं। असिल्लं मनको विलकुल हलका बना डालो।"

यह पत्र वापूने अपने ही हाथसे लिखा। कल मयुरादासने कहा: "असे अपवास किये जायं या न किये जायं, यह सवाल है। यह ठीक नहीं मालूम होता कि सारी दुनियाको अिसीका विचार करनेमें लगा दिया जाय। किसीको कुछ सूझ ही न पड़े, अितने डॉक्टर और अितनी बड़ी झंझट हो। फिर भी दुनियाके साथ मेरा जितना निकटका संबन्ध हो गया है, जिसलिओं और क्या हो सकता है?"

" वि० नारणदास,

"हां, मैं देख रहा हूं कि चलता-फिरता होनेमें मुझे देर लगेगी। हाथ भी तुरंत काम नहीं देंगे। ' कल महादेवसे वहांका हाल सुना। असे दिये हुओ पत्र देख लिये। थोड़ीसी गलतफहमी मालूम होती है। मेरे कहनेका मतलव तो यह है कि सत्यकी खोजमें कहो या अहिंसाके मार्गमें कहो, हमारा आखिरी कदम तो मनुष्यमात्रका अनशन ही हो सकता है। आश्रममें खाने-पीने वगैराके जो फेरवदल अपवासके सिलसिलमें हुओ, वे तो अस कदमके पूरक होने चाहियें। अतना समझ लेना जरूरी है। जो असो न समझे, वह फेरवदलकी झंझटमें न पड़े। मेरे कहनेका आशय यह नहीं या कि सबको अनशनकी श्रृंखलामें शरीक होना ही चाहिये या आश्रमसे चले जाना चाहिये। मैं जरा ठीक हो जाओं, तब तुम यहां आओगे, यह मुझे पसंद है। अगले सप्ताह जब चाहो आ सकते हो। बहुत बातोंमें तो मैं नहीं पड़गा, पर अपने मुद्दे समझाने और तुम्हारी शंकाओंका निवारण करने लायक तो मैं स्वस्थ हो ही जाअूंगा। किसीको घवराहटमें पड़नेकी जरूरत नहीं। मेरा घर्म अितना ही है कि मैं सत्यको जिस तरह समझता हूं, अुस तरह समझाअूं। तुम सब असमें से जितना अपना सको, भुतना अपना लो। मुझे नशी सृष्टि नहीं रचनी है। वहींसे तुम्हें प्रश्न पूछने हों तो पूछना। तुम आनेका विवार करो, तब जिसे साथ लाना हो लेते आना।"

[ता॰ २-७-'३३ तककी डायरी नहीं लिखी गओ। -- सं०]

अश्रमको पत्र:

"जिन वहनोंने अपने रसोड़े अलग कर लिये हैं, वे ३-७-'३३ भन्ने ही करें। अिसीमें मैं भलाओं देखता हूं। अिसमें च वल ही अकेला कारण नहीं हैं। चावल तो हैं ही। चावलके विना जिनका काम नहीं चलता और जिन्हें कभी-कभी थोड़ी दूसरी चीजें भी चाहियें, अनसे और लीग हेप न करें। दूसरे जो करते हों, अससे घृणा न की जाय। यह समझनेसे ही काम चलेगा कि सब जो कुछ करते हैं, अपने भलेके लिओं ही करते हैं। औरोंकी देखादेखी किसीको कुछ न करना चाहिये। करनेमें सार भी नहीं। अिसलिओ आम रसोड़ेमें तो दृष-पीके सिवाय जहां तक हो सके जेलसे मिलती-जुलती खुराक रहे, यही ठीक मालूम होता है। हमारी परीक्षाका समय तो अब आ रहा है। कब आ जायगा, यह में नहीं जानता। परंतु आयेगा और आना चाहिये, अिम बारेमें मुझे शंका नहीं है। जिन्होंने अपने मन और शरीर अुसके लिओ नैयार कर लिये होंगे, वे जोतेंगे। जिन्होंने नहीं तैयार किये होंगे, वह हार जायंगे। जगतमें सदा औंसा ही होता रहा है। जो वहनें अलग रसोओ वनाती है, अनकी कोजी आलोचना न करें। औसः करनेका किसीको अधिकार नहीं है। आलोचनाका कारण ही नहीं है। अपने बूतेसे वाहर कीन जा सकता है? और किसीकी खुराककी बालोचना करने जैसी दूसरी कोओ भद्दी वात नहीं। अिसमें जो जितना संयम पाले, अुतना कम समझा जाय । परंतु किसीको किसीके संयमका हिसाव लगानेका अधिकार नहीं। हिसाव लगानेका कोश्री साधन भी नहीं है। अपने मिर्च-मसालेके त्यागको में कोशी बड़ी वात नहीं समझता। लेकिन हरिलाल शराव छोड़ सके, तो मेरे खयालसे असके संयमकी मात्रा बड़ी मानी जायगी। कुछ लोगोंके लिओ मसालेके त्यागकी कीयत भी अतुनी ही हो मकती है। रेवाशंकरभाशीको वीड़ी छोड़ना बहुत भारी हो गया था। अहिंसाके सब प्रयोग औसे मामलेमें करने होते हैं। ये सब बातें सबको अनक्लतासे समझाना।"

ं [ता॰ ४–७–'३३ से ११–७–'३३ तककी डायरी नहीं लिखी गओ। – सं०]

कांग्रेसियोंकी अवैध (informal) परिपदमें:

मेहरअलीने जो कुछ कहा, वह न कहा होता तो . १२-७-'२३ अच्छा होता। केलकर कांग्रेसके सदस्य हैं ही। अन्होंने क्या किया, क्या न किया, िश्वसका यहां विचार नहीं हो सकता। अध्यक्षने किसे निमंत्रण दिया, िकसे नहीं दिया, यह भी हमारे हायकी वात नहीं थी। शास्त्रीको निमंत्रण दिया ही नहीं गया। अन्हें तो मैंने खुद निजी निमंत्रण भेजा है। घनश्यामदासको निमंत्रण भेजा गया था, पर मैंने अन्हें आनेकी सलाह ही नहीं दी। लेकिन यह तो हो गया। हममें अनिनी घृणा न होनी चाहिये।

अंक मनुष्यके लिओ सविनयभंगकी लड़ाओं दो बार मुलतबी करनी पड़ी, यह हमारे लिओ शर्मकी बात है। मैंने जो बक्तव्य प्रकाशित किया, अुसमें सरदारका हाथ नहीं था। सिर्फ गुप्तताके बारेमें हम बहस जरूर करते

थे। मुझे यह महसूस होता ही रहता था कि मैं जेल्से निकला सो मेरी ताकत या जनताकी ताकतसे नहीं निकला। असिलिओ आज भी मेरा अक पैर यरवदामें है और दूसरा पर्गकुटीमें। लेकिन जब मैंने वक्तव्य प्रकाशित किया, तब मेरा विचार यह या कि अस अपवाससे वहुतोंको दुःख और अफसोस होगा, सब स्तब्ब होंगे। अत: मुझे कुछ न कुछ वक्तव्य देना चाहिये। फिर डॉक्टरों के साथ सलाह करने के बाद छः हफ्तों के लिओ लड़ाओं बन्द रबनेको लिखा। अुसमें सरकारके साथ सलाह-मशविरा करनेकी कोओ वात नहीं है। मेरा न्याय तो यह है कि जिसे दुश्मन समझें, असके साथ वात बीत करना पाप नहीं है। अगर आप यह मानते हों कि सत्याग्रहका शस्त्र अच्छा है और आपकी यह राय हो कि असे स्थायी वनाना चाहिये, तो मुझे आप सबकी सलाह लेनी चाहिये। अिसलिओ मैंने विचार किया कि महासमितिके जो सदस्य वाहर हों अन सबको बुलंबाना चाहिये, — महा-समितिके सदस्यकी हैसियतसे नहीं, विलक कांग्रेसीकी हैसियतसे। मैंने तो अपना विचार कर लिया है, पर आपसे सलाह करके कोओ विचार बदला जा सके तो वदलनेको तैयार हूं। आपकी राय सुननेके वाद अपनी वात कायम रखूंगा, तो वह भी कह दूंगा। आपसे कहूंगा कि अन वातों पर संक्षेपमें चर्चा की जिये। मैं तो आपको जानता हूं, यह पता नहीं कि आप मुझे जानते हैं या नहीं। मेरे पास पत्र आते थे, अुनसे मुझे मालूम हुआ कि कुछ कांग्रेसियों की राय है कि (१) सिवनयमंग मुलतवी कर देना चाहिये। यदि असी वात हो तो किस अर्थमें मुलतवी किया जाय? आगेकी तैयारीके लिओ? या जिस तरह सरकार चाहती है अस तरह? (२) जो जारी रखनेकी सलाह देना चाहते हैं, वे कुछ न बोलें तो भी कोओ हर्ज नहीं। . (३) जो यह मानते हों कि सरकारके साथ समझौता करके लड़ाओं मुलतवी कर देना चाहिये, वे वैसा कहें। (४) जो लोग मुलतवी करनेमें विश्वास रखते हों, वे वतायें कि मुलतवी करके हम क्या करें? लेकिन वे लोग कौंसिलोंमें जानेकी वातें न करें। क्योंकि आज हमारे पास कुछ नहीं है, और सुवार तो हवामें हैं।

सामूहिक सिवनयभंगको फिरसे जिन्दा करनेके लिखे में आन्दोलन नहीं चलाअूंगा। पर यह तो आप मुझसे हरगिज नहीं कहेंगे कि में अपने अस्तित्वसे जिनकार कर दूं और लाखों लोगोंको मैंने जो आशाओं दिलाओं हैं सुनसे जिनकार कर दूं।

[ता० १३-७-'३३ की डायरी नहीं लिखी गअी। -सं०]

वर्वव परिपद जारी रही।

मृझसे कहा गया है कि में राष्ट्रभाषामें बोलता १४-७-१३३ हूं, जिसे बहुत लोग नहीं समझते। में जानता हूं कि दिलिण प्रान्तोंक भाश्री अपराधी हैं। जो मित्र राष्ट्रभाषा नहीं समझ सकते, अनकी खातिर बोड़ीसी बात अंग्रेजीमें कहांगा। अल्यना, असा करनेमें मुझे संकोच और दुःख होता है। वर्षोंसे में बार-चार यह चेतावनी देता रहा हूं। जो मित्र हिन्दुस्तानी नहीं नमझ सकते, अन्हें अब जाग्रत हो जाना चाहिये और जरा भी समय न खोकर राष्ट्रभाषाकी पड़ाशी शुरू कर देनी चाहिये। रोज आप ध्यानपूर्वक अक-अक घंटा दें, तो बोड़े ही दिनोंमें न सिफं समझने लायक, बिल्क बोलने लायक भी हिन्दुस्तानी आपको आ जायगी।

बाज यहां बोलना मेरे लिखे किन है। अपने विचारोंको व्यवस्थित किये विना में यहां आ गया हूं। क्या कहूं यह सीच लेनेका मेरा थिरादा तो या, पर मुझमें अभी अच्छी तरह शक्ति नहीं आओं और व्यवस्थित भाषण में सीच नहीं सका। थिसलिये अपना कहना में अच्छी तरह सपट न कर सकूं, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। अपने भाषणमें मुझे वहे लम्बे-चीहें क्षेत्र पर नजर डालनी हैं। यह भी नहीं जानना कि में अपना भाषण कय पूरा कर सकूंगा, असलिखे बीमार आदमीके प्रनि में अदारताकी मांग करता हूं। यह अवसर बैसा है कि जहां नक हां मके मुझे नव विचार पूरी तरह आपके सामने रखने चाहियें और आपके सब प्रक्तों अपतर देने चाहियें। मेरे विरुद्ध तीन पाप करनेका आक्षेप है। अनकी चर्चा करके में अपनी स्थित स्पष्ट करना चाहना हूं। (१) यह कहा जाना है कि पहला पाप मैंने यरवदा-करार करा कर किया है। (२) दूसरा पाप मेरा यह दताया जाता है कि जेलमें से हरिजन-सेवाका काम शुरू किया और थिस तरह शितया स्वतंत्रना प्राप्त की। (३) तीसरा पाप मेरा यह कहा जाता है कि थिम लड़ाबीको स्थितत करनेमें में निमित्त बना हूं।

पहलेके बारेमें मुझे जितना ही कहना है कि आपको मने अपनी नारी मर्यादाओं के साथ स्वीकार करना है। मैने गोलमेज परिपदमें सार्वडिनक रूपमें प्रतिज्ञा की थी कि हरिजनों के जलग निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जायें गे तो जिसे रोकनेके लिखे में अपने प्राणोंकी बाजी लगा दूगा। जब मेने देखा कि तिटिश मंत्रि-मंडलने जिसे निश्चित हकीकत बना दिया है. तब मूले अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना पड़ा। जिसलिखे जिस चीजका मूले जरा भी पश्चात्ताप नहीं होता।

दूसरे आक्षेपके वारमें मुझे जितना ही कहना है कि पूना-करार करनेकी मुख्य जिम्मेदारी मेरी होनेके कारण स्वामाविक तौर पर ही मुझसे यह अपेक्षा रखी जाती कि जिस पवित्र समझौतेकी सब अतोंका पूरा-पूरा पालन करानेके लिखे मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिये। हिरजनोंके अलग निर्वाचन-क्षेत्रोंका न रहना ही काफी नहीं था, पर वम्बजीमें हुआ हिन्दू लोगोंकी सार्वजनिक सभामें हिरजनोंको जो वचन दिये गये थे, अनुका पालन होना ज्यादा जरूरी था। यह कहा जा सकता है कि वाहर रहनेवाले जिसके लिखे कोशिश करते। पर जिससे में अपनी जिम्मेदारीसे जिनकार नहीं कर सकता। जितना कहकर में जिस चीज पर पर्दा डाल देना चाहता हूं। काम करनेकी जो स्वतंत्रता मैंने प्राप्त की, वह अपनेको कुरवान करके प्राप्त की है।.

तीसरे आक्षेपके वारेमें मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मुझे हमेशा यह खयाल रहा है कि मैं लोगोंके दिलोंमें बहुत प्रेम और महत्त्वका स्थान प्राप्त कर सका हूं। परिस्थितियोंने मुझे थोड़े समयके लिओ यरवदाके दरवाजोंसे. बाहर रख दिया है। ये दरवाजे ज्यों ही मेरे पीछे वन्द हुओ और मैं वाहर निकला, त्यों ही मुझे महसूस हुआ कि कितने ही साथियोंका घ्यान मेरी तरफ आकृष्ट हो रहा है। मेरे अपवासके कारण ये लोग बहुत वेचैन रहेंगे और लड़ाओं ढीली पड़ जायगी। मुझे यह भी लंगा कि जब मैं मौतके साथ कुरती कर रहा होशूंगा, तव जेल और लाठीके हमलोंके और असे ही दूसरे समाचार सुनकर यदि में दच सकूं, तो मुझे अससे राहत मिलेगी। जद तक मैं जेलमें था, मुझे थिन समाचारोंसे क्षीम नहीं होता था। लेकिन वाहर होअं तव तो भोजन कर रहा होअं या अपवास कर रहा होअूं, मुझे लाठीके हमलेका परिणाम भोगनेमें हिस्सा लेने या मेरे भाग्यमें और जो भी आये अुसे वरदाश्त करनेकी जोखम अुठानी ही चाहिये। पर विस्तर तो मैं छोड़ नहीं सकता और अस तरह अपना भाग में ले नहीं सकता। आप कहेंगे कि मुझमें अितनी हिम्मत होनी चाहिये थी। अगर अितनी हिम्मत होती तव तो मैंने जोखम अंठाओं ही होती और कानून भंग करके में वापस जेल चला गया होता। में नहीं गया, यह शायद डरपोकपनके कारण भी हुआ होगा। मगर अितना तो मुझे मालूम था कि में असा करूंगा, तो मरे कितने ही साथियोंको घवराहट होगी। असिलिओ मत्ष्यकी हैसियतसे मेरे लिओ जो रास्ता संभव था, वह मैंने ले लिया।

अस्तरह में वाहर आ गया। और वाहर आते ही दिमाग काम करने लगा। अतनेमें अखवारोंके दो प्रतिनिधि आ गये, जिनके लिखे मेरे दिलमें कुछ आदर है। अन्हें मैंने वक्तव्य लिखवाना युद्ध किया और लिखवानं लिखवाने स्वामाविक तीर पर ही लड़ां जीको फिल्टहाल स्थिगत करने जा मुझे विचार आ गया। में सब कहता हूं कि मैंने अियमें जरा भी अितव्योक्ति नहीं की और जरा अल्योक्ति भी नहीं की। फिर मैंने अखवारवालोंको चेतावनी दी कि कांग्रेसके सर्वाधिकारीमें पूछे विना कुछ भी न छापा जाय। लड़ां अीको दूसरी वार स्थिगत करने की बात तो अिसमें से पैदा होने वाला स्वाभाविक परिणाम था। में बितना मूर्व था कि यह भूल गया कि मैं ६४ वर्षका हो गया हूं। मुझे यह याद ही नहीं रहा। फिर जब खोज हुआ कि ६४ साल हो गये हैं और पहले जैसी बाक्ति आने में ६ हफ्तों के ज्यादा समयकी जकरत होगी और मेरी ज्यादा सेवा-बुश्रूपा करनी पड़ेगी, तद स्वाभाविक क्पमें ही लड़ां और स्थिगत रखने का समय लम्बाया गया।

मैंने अपने भाषणके जुरूमें ही बता दिया है कि स्थगित करनेकी जिन कार्रवाशीका सरकारके साथ कोओ संबंध नहीं है। पर मत्याग्रहीकी हैसियतमे विरोधीके साथ भी बातचीत करनेका मेरा अरादा था और मेरी कोशिय भी थी। 'सत्याग्रही विरोघोके हृदय-परिवर्तनकी सदा आशा रखता है। अंग्रेज लोगोंमें भी हनारी ही तरह मूर्खनाओं, कमजोरियां, भावनाओं और अच्छाअयां होती हैं। यद्यपि मैंने अस राजको 'गैतानी' कहनेमें कोशी कसर नहीं रखी, फिर भी यह घव्द मैंने तंत्रके लिओ जिस्तेमाल किया है। अंक भी अंग्रेजके प्रति मुझे द्वेप नहीं, यह वात में ठेट १९१९ से कहता रहा हूं। डायरके प्रति गुझे जरा भी द्वेप नहीं था। अन वक्त मंने कहा था कि सजाकी जरूरत होगी तो सजा देनेका काम अीरवरका है। मनुष्यका फर्ज तो क्षमा करना है। यह चीज सत्याग्रहके शास्त्रमें है। मैं आखिरी दम तक विरोवीसे भी अवील करूंगा। में किसीसे कमजारीके कारण अपील नहीं करूंगा। वैसे मैं बच्चोंसे भी अपील कर सकता हूं, पर <mark>बिसमें मेरी</mark> सबलता होगी। जब मुझे अपनी कमजोरी मालूम हो जाय, तव मैं कह दूंगा कि 'अब मैं आगे नहीं चल सकता।' हिन्दू-मुस्लिम अकताके दारेमें मैंने मित्रोंसे असा ही कह दिया है। मुसलनान मित्रोंने अपील करनेकी मुझमें ताकत नहीं। मेरे हृदयके भीतर तो अचल और अमिट श्रद्धा है कि हिन्दू, मुसलमान और दूसरी जातियां अक होकर ही रहेंगी। लेकिन वह समय जल्दी या देरसे जब तक आ नहीं जाता, तब तक यह प्रस्न हाथमें छेनेसे मैं आग्रहपूर्वक अनकार करता हूं। मुझे अधिक वल मिले और अस कामको हाथमें लेनेका औरवरकी तरफसे आदेश मिले, जिसके लिसे में

प्रार्थना कर रहा हूं। आज तो हिन्दुओं पर मेरा कोशी प्रभाव नहीं पड़ता। मुसलमानों और सीखों पर जिससे भी कम पड़ता है। अपनी जिस कमजोरीके कारण ही में अस काममें नहीं पड़ता। मुझमें झूठी नन्नता नहीं है। में जानता हूं कि सत्याग्रहके शास्त्रमें मेरा को आ साथी, नहीं। सत्याग्रहमें में अद्वितीय हूं। और अश्विर मुझे जिलायेगा, तो में अपना यह दावा सावित करके दिखा दूंगा। अिसलिओं में सरकारको कुछ लिखूं, तो अुसमें भी मेरा वल होगा। अिसलिओं में चाहता हूं कि आप मुझे वाअिसरॉयको लिखनेकी अजाजत दीजिये। वाअसरॉय मेरा अपमान नहीं कर सकता। मेरा अपमान करनेवाला कौन है ? हम खुद अपना अपमान करें, यह दूसरी वात है। वैसे, पृथ्वी पर किसी भी सत्ताकी ताकत नहीं कि वह हमारा अपमान कर सके। दुश्मन तो हमारे भीतर ही वैठा होता है। वह कोओ बाहर नहीं होता। अिसलिओ आप मेरी सलाह मानिये और वाअिसरॉयको लिखनेकी अिजाजत मुझे दीजिये । मैं अिसलिओ नहीं लिखना चाहता कि हमारा मानभंग हो, बलक असलिओ लिखना चाहता हूं कि हमारा मान बढ़े। यह चीज सत्याग्रहके गर्भमें मौजूद है कि अज्जतके साथ सुलहकी हमेशा कोशिश की जाय। आज चाहे अंसकी आशा न दिखाओं दे, लेकिन सरकारके अिरादोंकी हम पहलेसे क्यों कल्पना कर लें? अीरवरके वालक है, अीरवर नहीं। अिसलिओ में तो सब कुछ अीरवरके हाथोंमें छोड़ देने पर विश्वास रखता हूं। हम विलकुल तुच्छ हैं, अिसलिओ यह नहीं कह सकते कि किसी चीजके लिओ हम अकेले ही जिम्मेदार हैं। असा कहना असंभव और अुद्धततापूर्ण दावा है। मैं वाअिसरॉयसे. मिलना चाहता हूं, थिसमें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा वल है। मैं अुनके साथ समानताके नाते वात करूंगा। असमें किसका अपमान होगा? मेरा अपमान तो को औ कर नहीं सकता। जो सम्मानपूर्ण संधि करनेसे अिनकार करता है, वह अपमानित होता है। अगर आप यह वात<sup>ं</sup> न मानते हों, तो मैं कहूंगा कि आप सत्याग्रहका ककहरा भी नहीं समझते। आप यह भी नहीं समझते कि राजनैतिक कुशलता किस वातमें है। आपको मानना चाहिये कि मुझमें थोड़ीसी राजनैतिक कुशलता है। अन सब बातोंके विना में यह भार हो नहीं सका होता और सत्याग्रहके विना यह कठिन जीवन जी न सका होता।

अस समय हम पर्णकुटीमें वीमारके विस्तरके सामने नहीं वैठे, पर छोटेसे सुन्दर हॉलमें लोकमान्यकी छाया तले वैठे हैं। में आशा रखता हूं कि हम अलग-अलग दिशाओंमें खींचतान करके पक्ष-विपक्ष पैदा नहीं करेंगे और न अंक-दूसरेसे अलग हो जायंगे। हम अितने मूर्ख नहीं। आज्ये दिनके अन्तमें और कुछ नहीं तो डूबते हुअंका सहारा वननेवाला निनका तो भी हम ढूंड निकालेंगे।

जो भाओ यहां बोल चुके हैं, अनकी वातें मैंने घ्यानसे सुनी है। फिर भी हरअक वक्ताने क्या क्या कहा, असकी परीक्षा लें तो मुसं मुक्लिलसे ३३ फी सदी नंबर मिलें। यह माननेमें मेहरअलीने भूल की हैं कि में अूंच रहा था। मैं खूब यक गया था और नींद मुझ पर सबार भी हो गओ थी। यों तो गोलमेज परिपदमें भी मैं, तमाम भाषण इन्दर्स सुननेकी प्रतिज्ञा लेकर नहीं बैठा था। मेरा वह फर्ज भी नहीं था। पहांक यहुतसे मुहरोंमें से अक मुहरा मैं भी था।

यहां हुओं भाषणोंसे मेरी रायमें कोशी फर्क नहीं पड़ा। अुलटे में जो कामचलाश्रू राय वनाकर आया था, वह ज्यादा पक्की हो गर्जी है। मुझे आपको अफसोसके साथ वताना पड़ता है कि अक भी मामलेगें मुझे अपनी राय वदलनेका कारण नहीं मिला। लेकिन यदि आप यह अनुमान लगार्ये कि राय वहलतेका मेरा अिरादा हो नहीं था, तो आप गेरे साथ वड़ा अन्याय करूरेंगे। मैं आपको असे बहुतसे अदाहरण दे सकता हूं. जहां छोटे बच्चोंके कहनेसे मैंने अपनी भूच सुवारी है। जो दुश्मन या विरोत्रो माने जाते हों, अनुके कहनेमे भी मैने अपनी भूल सुधारी है। मुझे कोशी पूर्वग्रह नहीं हैं। नत्यकी आराधनाके निवाय मुझे और कोशी अंद्रेश्य सिद्ध नहीं करना है। मेरी मत्त्रीपामनाके कारण मनुष्योंकी थात्नाका कुतर खानेवाले भयसे में बच जाना हू। अमर्सन कहता है कि हमेशा सुतंगतताका आग्रह रखना तो छोटे दिलके मनुष्योंके दिमागमें युता हुआ भूत है। यह वाक्य मुझे पूरी तरह मान्य है। मेरा दिल तंग नही, विशाल है। मगर अस दिल पर आपकी किमी दलीलका कों ओ असर नहीं हो सका। मेरे विवार दृढ़ रहे हैं। ओर दुगुने विज्वासके साथ मं आपको सठाह देवेके लिओ तैयार हुआ हूं। आपको मदिनयभंग जारी रखना है या बन्द करना है? और बन्द करना हो ता किसी गर्तके नाध वन्द करना है या विना भनं वन्द करना है ? अनि वारेमें अपनी राय देनेके लिशे मैंने आपको यहां बुलवाया है। जो रावें यहां प्रगट की गर्बी. अनुका ज्यादा झुकाव अिम तरफ होना जा रहा है कि मविनयभंग वापस छै लिया जाना चाहिये। सब भाषणोंकी छानवीन करके में यहां यह बताने नहीं बैठूंगा कि अनकी सब दलीलें कमजोर हैं। परन्तु जिन सब भाषणोंका स्पष्ट असर मुझ पर यह हुआ है कि आपके केममें कोओ

सार नहीं है। विधाताका खेल यह है कि सविनयभग वापस ले लेनेके लिओ आप जो दलीलें पेश कर रहे हैं, वे ही सब दलीलों में सविनयभग जारी रखनेके लिओ दे रहा हूं।

कुछ वक्ताओंने कहा है कि लड़ाओमें भाग लेनेवाले लोग यक गये हैं और अुन्हें आराम देना चाहिये। वे अगर कहते कि 'हम थक गये हैं', तो यह में समझ सकता था। पर वे तो यह कहते हैं कि दूसरे लोग थक गये हैं। तव में यह कहता हूं कि हम जो नहीं थके, वे ज्यादा जोरसे डांड चलायें। काठियावाड़में चलते हुओं बैलोंको ही आर चुभोओ जाती है। हम सब राष्ट्रकी गाड़ी खींचनेवाले वैल हैं। अनुमें से कुछ वैल थक जायं, तो हम क्यों कमजीर पड़ें? यह सत्याग्रहका नियम नहीं। हिंसक युद्धका भी यह नियम नहीं। मुझसे तो आप अतिहास ज्यादा जानते हैं। और अतिहास असे अदाहरणोंसे भरा पड़ा है. कि जहां अधिक सैनिक थक गये हों, वहां थोड़ोंने लड़ाओ जारी रखकर विजय प्राप्त की है। हमारे यहां क्या अर्मोगॉलियां नहीं हुओं ? अनका वर्णन करनेवाले केवल हिन्दुस्तानी ही नहीं, टाँड जैसे अंग्रेजोंने भी अनका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि राजपूत अक खास जाति है। जो कुछ भी हो, पर टॉड अितनी गवाही तो देता ही है कि हिन्दुस्तान कायरोंका देश नहीं है। अपने पूर्वजोंकी अन वीरगाथाओंसे हम वल प्राप्त करें। कोओ राजपूत औसा नहीं निकला, जिसने यह कहा हो कि मेरे साथी कमजोर पड़ गये हैं असलिओ में शरण जाता हूं। आज अिस्लाम दुनियामें खड़ा है, वह भी अपने मुट्ठी भर आदिमयोंकी वहादुरीके कारण खड़ा है। दुनियाकी हरअक जातिका अतिहास पराक्रमकी गाथाओंसे भरा है। मुझे तो आक्चर्य और दुःख भी हुआ कि क्या हम जैसे राष्ट्रके चुने हुओं लोग (अगर सच्चे प्रतिनिधि हों तो ) यह घोषणा करेंगे कि अन सब मुसीवतोंके कारण हम थक गये हैं और हार गये हैं, आगे लड़नेकी हम्में ताकत नहीं रही ? अस महान महाराष्ट्रीकी, जो हमारे लिओ वहादुरीका और त्यागका अुत्तराधिकार छोड़ गया है, छायाके नीचे अस हॉलमें अिकट्ठे हुओं आप लोगोंसे मैं अपील करता थिस सारी कायरताको निकाल डालिये। वहादुर आदिमयोंको थकावट कैसी ? दक्षिण अफ्रीकामें साघारण अंग्रेजोंने कैसी वहादुरी दिखाओं है, अुसका में साक्षी हूं। 'लंदैन टाअिम्स'को. लिखना पड़ा कि तमाम सेनापित गर्वे थे, पर सिपाही शूरवीर थे। अकिके वाद अक सेनापितके. हार खा जाने पर भी अंग्रेज सिपाहियोंको हमें यश देना चाहिये कि अुनमें से ज्यादातर असे शूरवीर थे, जो यह कहनेको तैयार नहीं थे कि हम यक गये हैं। छड़ाओं के वाद अनका मूल मंत्र यह था कि 'रोजकी

तरह कामकाज जारी हैं (Business as usual)। हमारे दृष्मत माने जानेवाले लोगोंके अितिहाससे क्या अितना सवक हम न लें? हममें अितने विलिदान देनेकी शक्ति नहीं, जिससे दुरमनोंका हृदय पिश्रल जाय? पिश्रलनेमें मले ही समय लगे। आप कहेंगे कि में तो आपकी भावनाओंने अपील कर रहा हूं। पर मनुष्यमें भावना न हो तो मनुष्यका मूल्य ही क्या है? भावना तो पशुमें भी होती है। और हम तो पशुमें अूचे हैं। कारण हममें अस चीजका भान है। में कहता हूं कि हमने अभी कुछ नहीं खोया है। यदि हमने कुछ खोया है, तो आत्मविश्वास खोया है।

अन तीन दिनोंमें हम खींचतानके वादविवादमें पड़ गये। किसीने कहा कि हमारे कर्णाटकके लोग विलकुल तैयार हैं, पर अुन्हें थोड़े आरामकी जरूरत है। मैं कहता हूं कि यह कहनेवाले आप कौन हैं कि अन्हें आरामकी जरुरत हैं? अके भाशीने कहा कि वम्बओसे कुछ रुपया भेज दिया जाय, तो हमारे लोग जागृत हो जायं। लेकिन अिन वातोंमें क्या दम है ? लोगोंको आरामकी जरूरत है, अिसका आपके पास क्या सबूत है? हम अपना ही न्याय करें। अपने कांटेसे सारे राष्ट्रका न्याय न तोलने लगें। वीर पुरुपके लिखे तो अंग ही न्याय होता है : अपन स्थान पर डटा रहे और मर मिटे। मुझे आश्चयं तो यह होता है कि हर आदमी सत्याग्रहके साधनमें विश्वास जाहिर करता है और वात अससे अलटी ही करता है। मैं कहना हूं कि मत्याग्रहीके लिओ आराम जैसी कों जी चीज ही नहीं। क्या आप यह समझते हैं कि जब सेना कूच करती हो, तद कोओ आराम लेने बैठ सकता है ? कोओ सियाही थक जाय तो अुमे ओरवरकी दया पर छोड़कर फीज़ तो आगे वढ़ जाती है। दक्षिण अफीकामें जब मैने व्यहिसक कूच की थी, तव सब स्त्री-पुरुषोंके साथ मैंने शर्त कर ली थी कि कोशी स्त्री थक जायगी तो असे भी अकेली छोड़कर आगे बढ़ने जितना निर्दय में दन जाअूंगा। अुसकी रक्षा करतेके लिओ किसी सिपाहीको पीछे नहीं छोडूंगा। अिसके सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता था। और अीस्वरका अपकार मानता हूं कि किसी स्त्रीको कोओ आंच नहीं आओ । रास्तैमें जब लोगोंको मालूम हुआ कि हम किल हेतुसे कूच कर रहे हैं, तब अन्होंने अपने पानीके नल हमारे लिओ खोल दिये। [दक्षिण अफ्रोकामें कुओं नहीं होते। बरनातके पानीरो हीज भरकर रखने पड़ते हैं।] किसी करुण घटनाके विना हम अपनी कूच जारी रन सके। अुसी तरह यहां भी हमें आगे बढ़ते जाना है। कोओ यक जाय तो असे अकेला छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। हम मर जायंगे, तो हमें विजयमाला प्राप्त होगी। हमारी समावि पर लेख लिखे जायंगे कि जिन वीरोंने आराम नहीं जाना, जो कभी डिगे नहीं और किसी मददकी आशाके विना लड़ते-लड़ते

मरे, अन्होंने मुक्ति संपादन की है। अिसलिओ हमें यह सोचना है कि हममें अिस लड़ाओंको आगे बढ़ानेकी श्रद्धा और हिम्मत है या नहीं। आपने जो दलीलें पेश की हैं अन दलीलों परसे ही मैं तो आपसे कहता हूं कि लड़ाओं वन्द की ही नहीं जा सकती।

लेकिन आप तो कहते हैं कि विना शर्तके लड़ाओं वापस ले लीजिये। मैं कहता हूं कि आप लड़ाओ वापस ले लेना ही चाहते हों, तो भी विना शर्तके तो वापस हरगिज'न लीजिये। यह कदम विघातक होगा। 'विना शर्त 'का अर्थ, यदि हम आमानदार हों तो, यह होता है कि सरकार जिस तरह चाहती है अस तरह हम लड़ाओको समेट लें। यदि हम दूसरा अर्थ करें, तो असमें अप्रामाणिकता है। पर मैं तो कहता हूं कि हम लड़ाओं वापस ले ही नहीं सकते। हमारी लड़ाओं तो १९२० से जारी है। ठोस कारण मिले विना हम असे वन्द कर ही नहीं सकते। सम्मानपूर्ण समझौता ठोस कारण कहा जा सकता है। रचनात्मक कार्यं करनेके लिअ भी लड़ाओको रोका नहीं जा सकता। सरकार जिस अर्थमें लड़ाओ वापस लिवाना चाहती है, अुससे किसी दूसरे अर्थमें लड़ाओ वापस लेकर आप रचनात्मक कार्यक्रम बना ही नहीं सकते। लड़ाओ वापस लेनेकी तहमें कैसा विघातक अर्थ छिपा हुआ है, यह आप जानते हैं? विघातक अर्थ यह है कि फिर किसी समझीतेकी आशा ही नहीं रह जाती। असिलिओ आप लड़ाओ वापस लेते हैं, तो जनताके साथ विश्वासघात करते हैं। समझौतेमें कुछ भी प्राप्त किये विना लड़ाओं रोकनेका आपको कोओ हक नहीं। जब तक हमारे गलेमें लगी हुओ घातक नागपाश छूट नहीं जाती, तव तक लड़ाओ समेट लेनेकी वात ही कैसे की जा सकती है ? मैं तो चाहता हूं कि हम सब अिसमें मर मिटें, ताकि हमारे हाड़-मांस और खून सब अस भारत-भूमिको समृद्ध वनानेमें खादका काम दे सकें। अस नागपांशसे छूटनेकी अभी तो कोओ सूरत नजर नहीं आती, अिसलिओ भी लड़ाओं समेट लेना राष्ट्रके हितमें नहीं है। हम लड़ाओं वापस लेना चाहते हों, तो सम्मानपूर्ण समझौतेका कोओ मार्ग ढंढना ही चाहिये। लेकिन थक करं तो हम लड़ाओं समेट ही नहीं सकते। आपका सेनापति, गलत सावित हुआ है, असा भी आपको लगता हो, तव भी परिस्थितिका सामना करनेकी आपमें हिम्मत होनी चाहिये और आपको कहना चाहिये, 'कभी नहीं हारना '...।

आप कुछ भी कार्यक्रम तैयार कर लीजिये, पर सरकारके साथ समझौता हुओ विना कांग्रेस अुस कार्यक्रमको अमलमें नहीं ला सकेगी। अक भाओने कहा कि में तो अक करोड़ सदस्य वनाना चाहता हूं। में कहता हूँ कि अुन्हें दस सदस्य भी नहीं मिलेंगे। अुन्हें वारडोलीके नजदीक कोओ फटकने भी नहीं देगा। अभी हम प्लेगके पंजेमें फंसे हुओ देशमें हैं। स्थायी वंबन हमें जकड़ रहे है और हमें पीस रहे हैं। हम अकेले ही रह जायं, तो भी सरकारसे लड़ते-लड़ते चूर-चूर होने को हमें तैयार रहना चाहिये। सरकार चाहती है बुस अयंगें नहीं, बिलक हमारे अपने अयंगें। मैं तो अकेला रह जाअूंगा, तो भी जब तक मेरे शरीरमें प्राण हैं तब तक सरकारके साथ लडूंगा। राष्ट्रकी जिज्जत लुटने नहीं दूंगा।

यह कहा जाता है कि लड़ाओं जैसे आजकल चल रही है वैसे चलने दी जाय। मैं कहता हूं कि राष्ट्रकी तंदुहस्तीके खातिर असमें फेरवदल करनेकी जरूरत है। जिस तरह आजकल चल रही है असी तरह असे चलने देंगे, तो हम अककर च्र हो जायंगे। छोटे वच्चेके हाथमें आपने कभी छुरी दी हुं औं देखी हैं? यह शस्त्र भी असा है कि असे अच्छी तरह चलाना न आता हो तो हम अपने ही हाथ, पैर और गला काट बैठेंगे। पर अपने गले हम काट बैठें, असे भी मैं अस अमानुपी सल्तनतके अधीन होनेसे ज्यादा अच्छा कहूंगा।

जिसलिओ मेरा सुझाव तो यह है कि हम अपना कार्यक्रम फिरसे अच्छी तरह वनायें। हम सामूहिक सिवनयभंग स्थिगत कर दें और व्यक्तिगत सिवनयभंग अच्छी तरह चलायें। व्यक्तिगत सिवनयभंगमें हरअक आदमीको व्यक्तिगत ढंगसे सिवनय कानून भंग करनेका अधिकार रहना है। हरअक आदमी अपना नेता वन जाता है और अपनी जिम्मेदारी पर काम करता है। वही अपना सेनापित और वही अपना सिपाही होता है। वह अपनी तमाम नावें जला डालता है और वाकी लोग जीन हैं या मरते हैं, असकी परवाह नहीं करता। वह सब कुछ जान-बूझकर औरवरके हाथोंमें सीप देता है।

आपको यह भी विश्वास रखना चाहिये कि अँम देशप्रेमी मनुष्य निकल आयेंगे, जो जेल जानेकी अच्छा न रखते हों, लेकिन जेल जानेकालोंके कुटुम्वियोंको मदद देनेको तैयार हों। वैसे मेरी अपनी आया तो अकेले शीरपर पर ही है। असमें किसान भी भाग ले सकते हैं, पर मामूहिक रूपने नहीं। मनुष्य समूहमें होता है तब यह विचार करता है कि दिल्लीके गलेमें पण्टी कीन बांचे। पर व्यक्तिगत सविनयभंग करनेके लिओ भले दो-तीन आदमी ही निकलें: ओक आदमी निकले, तो वह भी अग्निको प्रज्वित रखतेके लिओ काफी हैं। हमें ओक आदमीसे भी सन्तोप होना चाहिये। वह राष्ट्रकी विरोध करनेकी शिवतका प्रतिनिधि वनेगा। असके सिवाय और कोओ मार्ग आपके पास हो नो मुझे वताअये। आपने रचनात्मक कार्यक्रमकी वात कही है सो ठीक है। मगर

हममें सिवनयमंग करनेकी शक्ति न हो, तो ये सब कार्यक्रम किसी कामके नहीं। अगर आपको असा लगता हो कि सिवनयमंगसे राष्ट्रका अहेश्य पूरा नहीं हुआ और यह अब खतम हो चुकी शक्ति है तो वैसा कहिये। मगर आपमें श्रद्धा हो तो अक ही दीया जलता हुआ रिखये। समय आने पर अकसे अनेक प्रगट हो जायंगे।

मेंने यह वतानेकी कोशिश की है कि सरकारसे कोशी समझौता हुओं विना लड़ाओं को समेट लेना निरा भ्रमजाल है। यह घातक खतरा है। जिसलिओं में कहता हूं कि मेरी सलाह मानिये। हम औसा कहीं कि जनतामें अपनी जिम्मेदारी पर लड़नेकी ताकत आने तक अससे सम्बन्ध रखनेवाला सविनयभंग स्थगित किया जाता है।

अव गुप्तताके वारेमें दो शब्द कह दूं। आपमें से बहुतोंका खयाल है कि गुप्तताके विना यह लड़ाओ चलाओ ही नहीं जा सकती। मुझे ज्यादा समय होता तो में आपको सावित करके दिखा देतों कि गुप्तताने हमारे संगठन और हमारी लड़ाओं को ढीँला कर डाला है। में तो किसी भी तरहकी गुप्तताको हानिकारक समझता हूं। सन् '३१ में मैंने 'नवजीवन 'को छिने तौर पर चलने दिया, यह मेरी कमजोरी थी। यह मैंने भ्यंकर भूल की थी। अससे सत्याग्रहका नियम भंग होता है।

अंक साथीकी वृजादारीके वारेमें जो आक्षेप किये गये हैं, अनके सम्बन्धमें दो शब्द कहूंगा। यह कहा जाता है कि हरिजन बिल धारासभामें पेश हुओ, तब राजाजीने सरकारके साथ सहयोग किया। अिसमें को अी अपराध है तो वह मेरा है। असमें सत्याग्रह या सविनयभंगके कानूनसे मेल न खानेवाली को अी चीज नहीं थी।

अपने भाषणमें मैंने अपनी तमाम भावनाओं अंडेल दी हैं, असके लिओ आप मुझे क्षमा की जिये। अंचीसे अंची भावनाके विना यह लड़ाओं चलानों असंभव हैं। नफे-नुकसानका हिसाब लगाकर यह लड़ाओं नहीं चलाओं जा सकती। आशाओं और भावनाओंसे अमड़ते हुओ स्त्री-पुरुष ही लड़ाओं में शरीक होते हैं। दूसरे लोग असमें नहीं पड़ सकते। अक दूसरेसे विरोधी दिशामें खींचतान करनेवाले अनेक वलोंके नीचे हमारा देश कुचला जा रहा है। भावनाके आवेशमें आये विना अन वलोंको चुनौती नहीं दी जा सकती। आज हम अन वलोंका विरोध नहीं करेंगे, तो भावी संतान हमें दोष देगी। अपनें ध्येय तक पहुंचे विना हम रुक नहीं सकते। आप लोग मुझे स्वप्नदर्शी या झूठा आशावादी समझना चाहें तो भले ही समझ लीजिये। लेकिन में जानता

हूं कि राजनैतिक मामलोंको में भी थोड़ा समझता हूं। नास्तिक लोग भी भावनाके आवेशमें काम करते पाये गये हैं। मिसालके तौर पर बेडलां। हमारी सारी चर्चामें आक्ष्य साक्षी वनकर रहे। हम कोओ कमजोर कदम न अुठायें। मेरे प्रभावमें आकर आप कुछ न कीजिये। आपके दिल पर में अनर न डाल सका होशूं, तो मेरी वातको छोड़ दीजिये। यह मुझे अच्छा लोगा। मेरी खातिर आप कुछ न कीजिये। संपूर्ण आत्म-विनर्जन नक जो कुछ भी करें, मातृभूमिकी खातिर करें। में आपसे अूचा नहीं हूं। अम दुनियाका ही आदमी हूं। में पांधिव प्राणी हूं। पृथ्वीकी रजने जरा भी अूचा नहीं हूं और सूचा होनेकी महत्त्वाकांक्षा भी नहीं रखता। आपका अभार मानता हूं।

## सवाल-जवाव

अासफअली: हम जो कुछ करेंगे, अस परसे आपके मिद्धान्तका मूल्य नहीं आंका जायगा। में आपसे प्रार्थना करता हूं कि देशकी खातिर हमें न छोड़िये। आपका निर्णय आखिरी हो और हममें से कुछ कायर वन जायं, तो भी आपके केसिरिया वाना पहननेसे क्या होगा! राजपूनोंको क्या मिल गया? आपको आध्यात्मिक वालाकलावा\* तो नहीं करना है? हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि फिरसे संगठित होनेके लिओ थोडा समय दीजिये। पर आपको हमारा त्याग ही करना हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

आविदअली: घरना और नमक-सत्याग्रहके लिओ आपको यह लड़ाओं करनी हैं?

ं वापू: मुझसे अंक सवाल पूछा गया है कि जेलमें जानेके वाद वहांने फिर हिरिजनकार्य शुरू करेंगे? जवावमें मुझे अितना ही कहना है कि मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कैसी जेल मिलती है। किसी भी तरहकी हो, में देखना कि हिरिजनकार्य जारी रखना संभव है या नहीं? हमारी लड़ाओंकी शुरुआत १९२०से हुओ है। लाहोर और कराचीके प्रस्तावोंने हमने अनके मुद्दे ज्यादा ज्यापक बना दिये हैं। मेरी आशा तो यही है कि जब तक आजादी नहीं मिल जाती, तब तक लड़ाओं जारी ही रहेगी। मेरा अंक पैर यरवदा जेलमें है और दूसरा यहां है। हमारी लड़ाओं जारी ही रहे, यह आपको सोचना है। यह नो

क्षिणमें सेवेस्तोपोलके अग्निकोणमें ६ मील दूर यह अंक छोडाता वंदरगाह है। क्रीमियन युद्धके समय यह अंग्रेजोंका मुख्य केन्द्र था। वहां छः नौ मनुष्योंके किये हुओ आत्मवलिदानके लिओ यह प्रसिद्ध है।

अवैव सभा है। यहां किसीको, हमारे कामचलायु अध्यक्षको भी, लड़ाओ वन्द करनेका अधिकार नहीं है। मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं, वह भी सलाहकें तीर पर है। मान लीजिये, आपको लड़ाओं वन्द करनी है, तो असके लिखे कांग्रेसकी महासमिति वुलानी चाहिये। आप मुझे वाअिसरॉयको लिखनेकी अजाजत दें, तो असमें भी मेरा स्थान दूतका होगा। मैं जो भी शर्ते पेश करूंगा, अन्हें मुझे कांग्रेसकी महासमितिसे मंजूर करवाना पड़ेगा। अस तरहके समझौतेसे आजादी तो कोसों दूर होगी। हमें आजादी देना अंग्लंडके हाथमें नहीं है। आजादी तो हमें अपनी ताकतसे लेनी है। फिलहाल अनुभवियोंकी राय यह है कि स्वार १९३५ के अन्तमें आयेंगे। लेकिन आजादी मिलनेसे पहले तो हमें जानको वाजी लगाकर लड़ना पड़ेगा। हरक्षेक सत्याग्रहीको अपने आप सविनयभंगका कार्यक्रम पैदा कर लेना पड़ेगा। तीस करोड़ आदमी भी, हरअक अपना नेता वनकर व्यक्तिगत सविनयभंग कर सकते हैं। या अक आदमीकी सरदारीमें सौ आदमी अिकट्ठे होकर भी व्यक्तिगत सविनयभंग कर सकते हैं। व्यक्तिगत सविनयभंगमें किसी भी मनुष्यकी शक्ति या अुत्साहको रोका नहीं जा सकता। मेरी स्थिति क्या है, यह यहां अप्रस्तुत है। विधानकी रूसे तों सिवनयभंग जारी, रखनेका मुझे पूरा अधिकार है। असा हो सकता है कि कांग्रेसकी महासमितिकी वैठक होनेसे पहले भी मैं जेलमें पहुंच जाअं। जिस दिन मुझे यह मालूम हो जाय कि मैं आपके साथ वातचीत नहीं कर सकता, या आजादीसे चल-फिर नहीं सकता या मुझ पर किसी भी तरहकी पावन्दी लगानेवाला हुक्म दिया जाय, तो क्या औसे हुक्मको मानना मुझे या आपमें से किसीको भी शोभा दे सकता है? अपने भाषणमें मैंने जो यह कहा कि हम स्थायी वंधनमें हैं, असका यही अर्थ था।

स०: कांग्रेसके सर्वाधिकारीकी व्यक्तिगत सविनयभगमें क्या स्थिति होगी?

वापू: व्यक्तिगत सिवनयभंग करनेवालेके लिखे किसी भी सर्वाधिकारीकी अजाजत लेनेकी वात ही नहीं है। हरअक आदमी अपना नेता वन जाता है। व्यक्तिगत सिवनयभंगमें सर्वाधिकारीकी कोशी जरूरत नहीं। किसी हुक्मकी भी जरूरत नहीं।

स॰: कोओ अंक तालुका मस्मीभूत हो जाना चाहे, तो वह असा कर सकता है?

वापू: जरूर। में तो चाहता हूं कि हरअक तालुका असा करे। असके लिओ कांग्रेसके हुक्मकी जरूरत नहीं। लेकिन यह तालुका कांग्रेसके नाम पर और कांग्रेसके आश्रयमें असा करेगा। × × ×

वाजिसरॉयको लिखनेकी मुझे कोओ चटपटी नहीं लगी है। आप अिजाजत नहीं देंगे, तो मैं नहीं लिखुंगा। × × ×

गढ़वाल और मेरठके कैदी छूटने ही चाहियें, अँमी धर्न नमजीनेके लिखे अनिवार्य नहीं है।

स०: व्यक्तिगत सिवनयभंगके आपके सुझावमें कोओ असा आदमी सम्मति दे सकता है, जो थोड़े महीने वाद सविनयभंग करनेवाला हो?

वापू: यह नाजुक सवाल है। मनुष्य असी नम्मित तो दे मकता है, पर असे राष्ट्रके प्रति और अपने आपके प्रति वफादार होना चाहिये। × × ×

वचपनसे ही अपन वच्चोंको मैंने अपने खिलाफ विद्रोह करना सिखाया है। × × ×

मैंने यह आधा नहीं रखी कि आज राय देनेवाला हरअंक आदमी कल ही सीवा जेलमें पहुंच जायगा। × × ×

किसी भी सत्याग्रहीका, जब तक वह खुद जिन्दा है, तब तक यह कहना ठीक नहीं कि असके तंत्रका कोओ मंचालक नहीं है। × × ×

जिन शर्तों में आम जनताकी रक्षा न होती हो. अन्हें में सम्मानपूर्ण . नहीं मानूंगा। × × ×

किसी भी किसानको जमीनका लगान अदा कर देनेके लिओ कांग्रेस हुनम नहीं दे सकती। जो लोग जेलमें जायंगे या दूसरी तकलीफें बरदास्त करेंगे, अन्हें कांग्रेस तो शावाशी ही देगी।

[ता० १५ की डायरी नहीं लिखी गथी। - सं०]

अनेक आश्रमवासीके साथ लड़ाजीमें आश्रमके हिन्मेके मम्बन्धमें हुआ वातचीत:

१६-७-'३३ स०: व्यक्तिगत मिवनयभंग शुरू हो जाय और आश्रमसे जितने जेल जानेवाले हों, वे जेलमें पहुंच जायं. तो वादमें वाकी रहनेवालोंको आश्रमकी नारी प्रवृत्तियां नमेट लेनी चाहियें या नहीं? समेट लें तो क्या क्या ? और किस हद नक?

वापू: मेरी राय यह है कि समय आने पर आश्रमको सब काम वन्द करके अपनी आहुति दे देनी चाहिये। वह मीका असी वक्त न भी हो। ये समाचार मैंने कहलवा दिये हैं। समय कब आयेगा, यह बाहर रहनेवाले तय करेंगे।

सः : कौनसी प्रवृत्ति जारी रखी जाय, यह आप तय कर जायंगे या जो मौके पर होगा वह तय करेगा?

वापू: जहां सभी प्रवृत्तियां वन्द कर देनेकी वात है, वहां यह प्रश्न ही नहीं रहता कि कौनसी जारी रखी जाय।

स०: जिन्हें हम अपनी संस्थाओं मानते हैं वे या जो आश्रमके माने जाते हैं, वे अस कामको छोड़कर छड़ाओमें कूद पड़ें या नहीं?

वापू: अिसका जवाव अपर आ जाता है। पर किसी पर दवाव न डाला जाय।

सः अश्वममें जितने वालिंग हैं, अन्हें जेलमें ही जाना चाहिये या वे अपनी पढ़ाओं या दूसरे धंधेमें लगे रह सकते हैं?

वापू: वर्म तो प्रत्यक्ष है। लेकिन यह हो सकता है कि सबको वह प्रत्यक्ष न मालूम हो, यानी सब अपनी अिच्छा और शक्तिके अनुसार करें।

स०: स्वराज्यके सव कामोंमें अिस समर्य सबसे पहला काम कौनसा है ? वापू: मुझे तो सबसे पहला काम सिवनयभंग ही लगता है।

स०: संभव है आश्रमको गैरकानूनी करार न दें और अभी जो काम वहां हो रहा है असे होने दें, तो फिर आश्रमको सविनयभंगका केन्द्र वनाया जा सकता है? वैसा काम करके हम आश्रमको गैरकानूनी करार देनेके लिओ सरकारको निमंत्रण दे सकते हैं?

वापू: यही मैंने अपर वताया है। समय आने पर आश्रमको अपने आप कुरवान हो जाना चाहिये। सरकारके निमंत्रणका कोओ अिन्तजार न करे।

[ता॰ १७ और १८ की डायरी नहीं लिखी गओ । — सं०]

अं० पी० आअी० को:

पार्लियामेण्टमें हिन्दुस्तान सम्बन्धी चर्चाके दरिमयान सर सेम्युअल होरके दिये हुअ भाषणका अहवाल मेंने पढ़ा है। वाजिसरॉयके १९-७-'३३ तारसे जो दु:ख मुझे हुआ, वही दु:ख और आश्चर्य जिस अहवालको पढ़कर हुआ है। ××× मेरे अपवासके बाद में नियमित रूपसे अखवार नहीं पढ़ सका हूं। पिछले दस-बारह दिनोंमें

तो मैंने अखबार पर नजर भी नहीं डाळी। त्रिसी कारणने कि मुझे जरा भी बक्त नहीं मिला। अिलिलिओं में नहीं कह नकता कि अवैध परिपदके बारेमें अखबारोंमें आया हुआ हाल अस परिपदमें जो कुछ हुआ अुसका सच्चा प्रतिव्विम्ब है या नहीं। मेरे कहतेका मनलब यह नहीं कि अखवारोंके विवरण सब गलत ही हैं। पर में यह कहता है कि ये विवरण अनिधकृत होनेके कारण सरकारको अन पर ध्यान नहीं देना चाहिये था। असे अवैध सम्मेळनोंमें में या और कोओ जी कुछ बोले हों, असके साथ वाजिसराँयका क्या वास्ता? वाजिसराँव मुझे मुङाकात देते , तो भूस मुलाकातमें जो कुछ मै कहता अस परसे शुन्हें अपना फैसला करना चाहिये था। अस परिषदकी कार्रवाशीका जान-बुद्धकर गुप्त रखा गया था, ताकि मुठाकातकी मेरी प्रार्थना पर अनका कोजी असर न हो। अखबारोंके विवरणकी सवाओंसे अिनकार करनेको मुझसे अभी तक कहा जाता है। पर अन सब अखबारोंकी फाअलें ध्यानसे देखे बिना में अँना की कर सकता हूं? मैं कितने अखवार पढ़ने वैठूं? बिसलिओ मैं कहता हूं कि यह सूचना व्यावहारिक नहीं। मुलाकातकी मांग करने समय मैंने कोओ नर्न नहीं रखी थी, अितना काफी होना चाहिये था। मुलहकी कोशी संभावना है या नहीं, यह विवार करतेके लिशं मेंने मुलाकातकी विनती की थी। असलिशे मेरी मांग पर असी तरहसे विचार करना चाहिये था। लेकिन नरकार तो विस समय मुझे यह सवाल पूछना चाहती है कि मैंने देशको सविनयगंगकी ळड़ाओं शुरू करनेकी जो मजाह दी, अनका मुझं परवात्ताप है या नहीं? और मैं अिम लड़ाशीकों विना शर्त वापस ले लेतेकी नलाह देनेकी तैयार हं या नहीं? अन मवालोंका जवाव तो मैने पहले ही दे दिया है।

अपने लिखे तो मैं कहना हूं कि मेरी तरफर्ग मनर्झानेके द्वार कभी बन्द नहीं होंगे। जरा भी मीका मिलने पर वाजिसरॉयके महलका दरवाजा त्वट-खटानेमें मुझे संकोच नहीं होगा। पर में समझता हूं कि सरकारने तो कांग्रेस जब तक सिवनयभंगकी लड़ाओ पूरी तरह समेट नहीं लेती, तब तक अपना दरवाजा पूरी तरह बन्द कर लिया है। मैं आझा रखता हूं कि कांग्रेस जिन तरह कभी सिवनयभंगकी लड़ाओ वापस नहीं लेगी।

् अस लड़ाओं के स्थिगत पहनेके कालमें किसी भी कानूनको तोड़नेके रूपमें कोओं भी काम करनेका मेरा अरादा नहीं है। जिस महीनेक आखिर तक तो मैं कुछ नहीं करूंगा।

'टाअम्स ऑफ अिडिया' के प्रतिनिधिको मुलाकात:

सामूहिक सिवनयभंगमें वहुत लोग भेड़की तरह चलते हैं। नेता जो कहे असीके अनुसार करते हैं। और सव साथ-साथ पर होते २०-७-'२३ या डूबते हैं। व्यक्तिगत सिवनयभंगमें हरअक आदमी अपना नेता वन जाता है। अक आदमी कमजोर पड़े, तो असका

असर दूसरे आदमी पर नहीं पड़ता। अंक करोड़ मनुष्य भी व्यक्तिगत सिवनय-भंग कर सकते हैं। असका अर्थ यह है कि हरअंक आदमी दूसरेसे स्वतंत्र रहकर और अपनी जिम्मेदारी पर काम करता है। किन्तु असका अर्थ यह नहीं करना चाहिये कि ये सब लोग अंक विचारके या अंक ध्येयवाले न हों और परस्पर विरोधी दिशामें जायं। अलटे हरअंक आदमी अंक ही अद्देश्यसे और अंक ही झंडेके नीचे काम करता होना चाहिये। सब अंक-दूसरेसे स्वतंत्र होने पर भी अंक ही दिशामें खींचनेको जोर लगायेंगे। व्यक्तिगत सिवनय-भंगकी खूबी तो असमें है कि असमें हार जैसी चीज ही नहीं रहती। कोओ भी दुनियाबी ताकत कितनी ही बलवान क्यों न हो, वह व्यक्तिगत सिवनयभंग करनेवालेको हरा नहीं सकती।

व्यक्तिगत सिवनयभंगमें व्यक्तिको जो ठीक लगे और सत्य, तथा अहिंसाके सिद्धांतके अनुसार कांग्रेसने जो आदेश दिया हो, वह सब आ जाता है।

स०: जेलके सीखचोंमें जा बैठनेसे देशको क्या लाभ होगा?

वापू: मुझे यह लगे कि देशको अिससे को आ लाभ नहीं होता, तो मुझे सिवनयभंग वन्द कर देना चाहिये। परन्तु सिवनयभंगकी तहमें तो यह सिद्धांत है कि अन्यायी राज्यमें स्वतंत्रताप्रिय मनुष्यको बाहरकी अपेक्षा जेलमें ही सच्ची आजादी लगती है।

स०: आपको असा नहीं लगता कि पूनाकी परिषदके परिणामस्वरूप दो या अधिक दल हो जायंगे और कांग्रेसमें फूट पड़ जायगी?

वापू: में नहीं समझता कि जरा भी असा परिणाम होगा। कांग्रेसियों में परिपदके समय तीन्न मतभेद दिखाजी जरूर दिये, पर पूना-परिषदमें अंक दूसरेके प्रति जैसी सद्भावना थी, झगड़ालूपनका जैसा नितान्त अभाव था और अध्यक्षको आज्ञाका जिस तत्परतासे पालन होता था, वैसा मेंने और परिषदों में नहीं देखा। में तो सचमुच मानता हूं कि कांग्रेसमें जरा भी फूट नहीं पड़ेगी; और सुघरा हुआ कार्यक्रम जब अध्यक्षको तरफसे प्रकाशित किया जायगा, तव मालूम होगा कि हर तरहकी रायवालोंको अससे पूरा-पूरा संतोष ही होगा।

स॰: अस तरहसे क्या बाप थोड़ा-थोड़ा करके सविनयभंग वापस छे छेना चाहते हैं?

वापू: मुझे असा अभी नहीं लगा कि लड़ाओं से शिविलता आ गओ हो तो अस स्वोकार कर लेते में कोओ छोटापन या कमजोरी है। शिनिल के मेंन सामूहिक सिवनयमंग स्विगत करने की नलाह दी है। अग हद तक पीछे हटने की वात मेंने साफ तौर पर स्वीकार की है। मुझे यह लगा होता कि किसी भी तरहका सिवनयमंग अस समय संभव नहीं है और अस तरहकी राय रखने वाला में अके ला ही होता, तो भी सिवनयमंग को पूरी तरह वापस ले लेते की में सलाह दे देता। किन्तु सत्यायहमें व्यक्तिगत सिवनयमंग का सस्य अभीव और अजेय है। वाशिसरॉयसे मुलाका तकी मांग तो मेंने शिमिल अकी कि परिपदके और सदस्यों की तरह में भी अत्सुक था कि यदि सम्मानपूर्ण समझीता हो सके, तो व्यक्तिगत सिवनयमंग भी वन्द कर दिया जाय। अस प्रकार आप देखेंगे कि मुलाका तकी मांग की तहमें असा दुराग्रह नहीं था कि व्यक्तिगत सिवनयमंग भी किसी हालतमें वापस नहीं लिया जायगा।

सरकार जब तक मुझे वाहर रहने देंगी तब तक बाहर हूं, या छड़ाओं के स्थिगत रहनेकी मीआद ३१ जुलाओं है तब तक मै बाहर हूं।

मेरा मत यह है कि जिस बार जिंग्लैंडके मित्र बहुत कम गडद दे सकते हैं। x x x बाजिसरॉयका रवैया विलकुल गलत है, जिस बारेमें मेरे मनमें जरा भी शंका नहीं। लोगोंके ज्यादा जूंचे और ज्यादा गृद्ध ढंग पर कप्ट सहन करनेके सिवाय कोओ मार्ग नहीं है।

[ता॰ २१ की डायरी नहीं लिखी गंथी। - सं०]

अहमदाबादमें हरिजनोंकी सभामें भाषण:

म्युनिसिपैिलटीसे मेरी मांग है कि मैला अठानेके लिखे टोकरीके वजाय कोओ दूसरी अच्छी सुविधा भंगी भाजियोंके लिखे २२-७-'३३ कर देनी चाहिये। भंगीका काम साफ ढंगसे और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अच्छी तरह करनेका बास्त्र है और मैं अपने जानता हूं। भंगी भाजी-बहन टोकरीमे ही मैला अठाना पसंद करते हैं। पिद्विममें वोझा अठानेकी यह प्रथा नहीं है। मैंने वालटियोंका गुजाव दिया, जिस पर दो आपित्त्यां की गंजी है। यह काम दो आटिग्योंके विना नहीं हो सकता। अिसलिओ वेतन दो आदिम्योंमें बंट जानेके कारण कम मिलेगा। दूसरे, वालटियोंसे काम नहीं चलेगा। पर ये आपित्त्या ठीक नहीं है। वालटियोंकी व्यवस्था ज्यादा सुविधाजनक है। और भंगी भाषी पूरा काम

करें तो अन्हें वेतन कम ही मिले, असी कोओ बात नहीं। दक्षिण अफ्रीकामें जेलकी बालिटयां हम दो आदमी आसानीसे अठाकर आध मील तक ले जाते थे। आपको यह पसंद हो तो में म्युनिसिमैलिटीसे बात करूं।

भंगी भाओ-बहनोंको यह काम करके तुरन्त अच्छी तरह नहाना चाहिये। नहानेकी सुविधाकी मांग म्युनिसिपैलिटीसे में कर सकता हूं, पर भंगी भाओ-बहनोंको असुका अपयोग करना चाहिये। अब जब कि जागृति हो गओ है और हिन्दू धर्ममें हमें सुधार करना है, तब हमारे तमाम कामोंमें और हम सवमें जागृति होनी चाहिये और सुधार होने चाहियें।

अछूतोंमें भी आपसमें जो दीवारें हैं, वे मिटनी चाहियें। ढेढ़ भंगीको अपनेसे हलका समझें और अलग रखे, यह ठीक नहीं। ठककरवापाको हार कर अकेले ढेड़ोंकी या अकेले भंगियोंकी पाठशालायें खोलनी पड़ती हैं। असमें दोष सारे हिन्दू समाजका है, लेकिन हमें यह दोष निकालना और यह सुवार करना ही पड़ेगा।

संवर्ण हिन्दुओं को क्या क्या करना चाहिये, अिसका आपने जिक किया है। वे लोग अपना वर्म पालें या न पालें, आपको तो अपना धर्म पालना ही चाहिये। हमें सवर्ण हिन्दुओं का विचार नहीं करना है। आपके जिरये में अनके पास विचार नहीं पहुंचा सकता। अस शुद्धिके काममें आपको भीतर ही भीतर बहुत कुछ करना है। आप अतना भी कर लें तो अस्पृश्यताका नाश हो जायगा। सवर्ण हिन्दू प्रायश्चित्त करें या न करें, पर आप अपना धर्म पालें तो कियत अच्च वर्णके हिन्दुओं का अचापन न जाने कहां चला जायगा। आप मुझसे यह न पूछिये कि क्या अच्च वर्णके हिन्दू मद्यपान, मांसाहार और व्यभिचार वगैरा नहीं करते? सिर्फ हमें ही छोड़नेको क्यों कहते हैं? असी वहस आप मेरे साथ न करें। वे लोग असा करते हों या सारी दुनिया बुरा करे, तो भी आप असा क्यों करें? आपको तो निरंतर जागृति रखकर सुधार करनेमें जुटे ही रहना चाहिये।

आप देशका धन वड़ाते हैं, क्योंकि आपके धंधे अत्पादक हैं। आप मिलोंमें काम करें या स्वतंत्र काम करें यह मुझे पसंद है; आप किर्तनी ही नक्काशी या कारीगरी करें, यह भी मुझे पसंद है; आप खूब पढ़ें, यह भी मुझे अच्छा लगेगा। मगर आप अपने वच्चोंको पढ़ाकर अन्हें क्टर्की करनेका न कहना। में भंगीका काम करके अपना गुजर करता होजूं, तो अपने लड़केसे भी यही काम कराजूं। और मुझमें योग्यता हो, तो म्युनिसिपैलिटीका अध्यक्ष वनकर भंगीका काम करते हुओ शहरकी सरदारी भी कहं। असिलिओ मेरी अभवको सलाह है कि आप स्वतंत्र वनें, स्वावनस्थी वनें और अपनी शुद्धि पर आधार रखें। आप मरे विना स्वर्ग नहीं मिलता। असिलिओ आप जहां तक हो सके खुद पुरुषार्थ करके अच्छे बनें।

केशवजीने मुझे अंक सुझाव दिया है कि हरिजन-सेवक-संवमें हरिजनोंका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। लेकिन असमें गलतफहमी है। हरिजन-नेवक-संय तो सवर्ण हिन्दुओंके प्रायश्चित्त करनेके लिखे संय है। सवर्ण हिन्दू प्रायश्चित्त करें, तो असमें हरिजन किस लिखे शामिल हों? हरिजनोंको कोओ प्रायश्चित्त नहीं करना है। फिर भी हरिजनोंका अंक सलाहकार मंडल भले ही रहे। वह हरिजन-सेवक-संघको सलाह दे। मेरा प्रायश्चित्त तभी योभा देगा, जब में अपने पापोंको घोनेके लिखे स्वयं कुछ न कुछ करूं। आप सलाहकारके तीर पर प्रायश्चित्त मंडलको सहायता दीजिये। आप यह सलाह दें कि फलां जगह पाठशाला खोलिये और फलां जगह कुअंकी व्यवस्था कीजिये। लेकिन अगर आप ही संघके व्यवस्थापक बन जायंगे, तो सवर्ण हिन्दू छूट जायंगे और सारा बोझा आपके सिर पर आ पड़ेगा। असमें सत्ताकी या अधिकार रखनेकी बात ही नहीं। मेंने तो व्यवस्था सम्बन्धी खर्च कमसे कम करनेकी बात कही है। व्यवस्थाके जरूरतसे ज्यादा खर्चको मेने चोरी कहा है। अंग संस्थामें नियुक्त होनेसे आपको झूठा संतोप हो जायगा, लेकिन कोशी लाभ नहीं होगा। मेरी यह सलाह सोनेके अक्षरोंमें लिख कर रखना।

अस्पृश्यत:-निवारणके कामके लिओ गुजरात सबसे कठिन प्रान्त है। यहां वैष्णवोंका बोलबाला है और अनमें श्रावक मिल गये हैं। वैसे अला भगत तो गा गया है कि छुआछूत हिन्दू धर्मका फालतू अंग है। गुजरातमें आप लोगोंकी सबसे बुरी हालत है। फिर भी मैं आपके नाथ मरनेको तैयार हूं त?

[ता॰ २३ से २६ तककी डायरी नहीं लिखी गओ — सं०]

'टाथिम्स ऑफ अिडिया'के प्रतिनिधिने:

नागिनी देवी, मार्गरेट और डंकनको राजर्नतिक मामलोंमें या सविनय-भंगमें भाग नहीं लेना है। वे अस वगत आश्रममें २७-७-'३३ हरिजनसेवाकी तालीम पा रहे हैं। आश्रम विखर जाय तो मैं अन्हें वर्घा भेजनेका अन्तजाम कर दंगा। वहां अनकी तालीम जारी रहेगी। दूसरे आश्रमवासी, जो सविनयभंगकी लड़ाश्रीमें भाग नहीं लेना चाहते, अपने-अपने घर चले जायंगे। पुराने कार्यकर्ताओंको और अनके वच्चोंको जहां अनके रहने और शिकाकी सुविवा होगी वहां भेज दिया जायगा। आश्रमकी जमीन, मकान और जंगम सम्पत्तिका सरकारको जो करना हो करे। सरकारको पहलेसे सूचना किये विना में कुछ नहीं करूंगा। में अभी तक तय नहीं कर सका हूं कि निश्चितरूपसे क्या कदम अठाअूंगा। यह भी हो सकता है कि मेरे कुछ करनेसे पहले ही सरकार मेरे खिलाफ कार्रवाओं करके मेरी सारी योजनाओंको विफल कर दे। पर सन् १९०६ में मैंने सत्याग्रहका आविष्कार किया, तभीसे मेरा जीवन जिसी तरह चलता आ रहा है।

[ता० २८ से ३० तककी डायरी नहीं लिखी गओ। - सं०]

## सावरमती

शामको आनन्दी, वाबू, वनमाला, हमीद, वहीद, सुलताना, वचु; शारदा और मोहन कुल नौ वच्चोंको अनसूयाबहनके ३१-७-'३३ सुपुर्द कर दिया। वापस लौटते समय मेरी आंखें डवडवा आओं। अनसूयाबहन भी खूब रोओं और वापूके पैर पड़ीं।

रातको वापूने आश्रमवासियोंको प्रवचन दिया। गोपीचन्दका त्याग याद दिलाया, जीवन भरका भेख लेनेकी वात कही और सबके मनमें यह वसा दिया कि अके आदमी भी रह जाय तो कूव करना ही है। सिंह-नीतिसे काम लेना है। सिंह झुंडमें नहीं घूमते। भेड़ें झुंड बनाकर घूमती हैं। यह कहकर सबको विदा दी कि हमें ३३ करोड़का भार अठाकर और प्रतिनिधि बन-कर निकलना है।

आश्रमसे आकर विद्यापीठकी पुस्तकोंका दान-पत्र लिखा।

दु: खी दुर्गाको खुश करनेके वजाय क्रोध करके मैंने असका जी दुखाया, असका दु:ख मनमें ही रह गया।

रातको अक वजकर वीस मिनिट पर पुलिस दल आया। वाको, बापूको और मुझे अमरजन्सी पावर्स घारा ३ के अनुसार तलव किया। जमनालालजी पास ही सो रहे थे। पुलिसका घरमें घुसना हुआ और अुसी वक्त तारवालेका अफीका तार लेकर आना हुआ। गिरफ्तारीसे पहले मयुरादासने तार पढ़कर सुनाया: "आपके पास हूं।"

अंतरते-अंतरते मैंने वाल (नारायण) से कहा: तुझे नहीं पकड़ा अिसिलिओ तूने कल कूच शुरू कर देना। मगर बादमें जब पुलिससे मालूम हुआ कि आश्रम पर भी घावा हुआ है, तो वापूने अनसे कहा कि अगर सभी कूचवालोंको पकड़ना है तो वाल ही यहां रह जाता है। अिसलिओ पुलिसने वालको भी साथ ले लिया।

ं आश्रमके सामने थोड़ी देर वापूकी गाड़ी खड़ी रही। हमारी भी गड़ी रही। हमारी गाड़ीमें वा, में और बाल थे।

दरवाजे पर पहुंचने पर अरविन कलेक्टरने बचान लिया। बारूने बचान दिया कि मैं शोतिमंग करनेवाला नहीं, बल्कि स्थापित करनेवाला है। और सविनयभंगका अद्देश्य भी आखिरमें शांति कायम करना है। है।

विसके बाद मुझे वुठाया। मैंने कहा: देशमें इरकी बीनारी फूट निकरी है। अुससे निपटनेके लिखे और स्वराज्य छेनेके लिखे सविनयमंग पर अमल करने और अुसका प्रचार करनेकी मेरी प्रतिज्ञा है।

दो-डाओ बजें मैं और वापू सावरमनी जेलके क्रेक वार्डमें सोये। दो .खाटें रखी हुओ थीं। दूंसरी कोओ तैयारी नहीं थी।

वापू कहते लगे: तिलक महाराजकी श्राद्ध-तिथि आज कैंगे बच्छे हंगने माशी गत्री? वंबशी जानेंगे जिनकार करनेंगें नमजदारी १-८-'३३ ही हुत्री न? अंकींके तारको बात करके बीले: यह चमत्कार नहीं तो क्या है? गिरफ्तारीके नमय ही तार आये और तारमें 'प्यार' या 'अश्विर आपकी एका करें या अंके ही दूसरे बब्दोंके बजाय 'आपके पाग हूं' बब्द ही ही अनने यह गालूम होता है मानो हमारी गिरकारीके समय बह पाम ही चड़ी है।

अडवानी आये। खूब आवभगत की। वापूने ना भूनके जाते ही पहला काम हरिजन-कार्यके लिखे छूट मांगनेका पत्र छिपारेका किया।

अडवानीने लबर दी कि वाको मीरावहनके नाण रखा गया है। गवेरे अडुवली हुओ लोकी आश्री थी, अनमे मैने लोकीका मृप बनाया। पामको दाको लीकी भेज दी। अन्होंने वापूके रिश्ने मूप बनाकर भेजा। यह लम्दे असँके लिखे बाके हाथका मूप लेनेका शाखिरी मीका था, क्योंकि गामको ही अडवानीने आकर कहा: हमारी दोस्नी थोड़ी ही देरकी है। थाप बारिये-विस्तर बांधिये। बल्लभभाशीकी यानें कर रहे थे और यह मीच रहे थे कि अनके मन पर क्या बीत रही होगी, शितनेमें शहवानी आ गये।

जल्दीसे सामान बांघकर तैयार हो गये। दरवाजे पर मे बुलाना बानेसे पहले वापू जरा सो लिये।

जाते-जाते मेंने दुर्गाको चिट्ठी लिखी, माफी मांगी और औरवरने सब्की लाज रख ली, असके लिखे असे धन्यवाद दिया।

मोटरें दरवाजे पर खड़ी थीं। पुलिन मुपरिन्टेंडेंट प्राबिट नावरमती स्टेशनके साबिडिंगमें पड़े हुओं अंक सळूनके मानने खड़ा था। हमें सरूनमें विठाया गया और सलून चला । अंदर दो रेलवे पुलिसके अन्स्पेक्टर थे। सलून भी किसी रेलवे अकसरका ही मालूम हुआ। 'सांताकूज तक हम हैं, आगे कहां जाना है असका हमें पता नहीं; हमें तो आपको मि० कोण्डनके सुपूर्व कर देना है। मि० कोण्डन मि० गांधीके पुराने मित्र हैं, 'यह अनमें से अक अकसरने वताया। वादमें कहने लगा: 'आपको कुछ जरूरत हो तो मांग लीजिये। कारण आपके खर्चके लिओ हमें १ रुपयेकी वड़ी रकम दी गओ है!' यह कहकर वह हंसा।

सर्वेरे साताकूज पर गाड़ी रुकी और हमें मि० कोण्डनने मोटरमें विठाया।
दूसरी मोटरमें सामान भरा गया। मोटरमें अेक बोतलमें
२-८-'३३ वकरीका दूध, अंगूर और मोसंबी तैयार रखें गये थे।
रास्तेमें अच्छी वरसात हुआी। दो वार मोटरके
टायर फटे। खंडालाके घाट पर स्व० नरोत्तम मुरारजी याद आये। मैंने

'अंट्ना पर अम्पीडोक्लिस' याद किया। वापूने पूछा: सचमुच ही अम्पीडोक्लिसकी अस तरह मौत हुओ या यह काल्पनिक कथा है?

सवा ग्यारह वजे पर्णकुटी दिखाओं देने लगी और डेक्कन कॉलेज रोड परसे दाहिनी ओर मुड़कर साढ़े ग्यारह वजे गाड़ी दरवाजेमें जा खड़ी हुआ। दरवाजे पर खंडेरावका हंसमुख चेहरा स्वागतके लिखे था ही। फिर पारखी दिखाओं दिये। कटेली साहव नहीं थे। हमारे आनेकी सूचना पहलेसे किसीको नहीं दी गऔं थी, यह खंबर पारखीने दी। याडमें घुसकर बल्लभ-भाओंको देखनेकी अुत्सुकता थी। पर वहां तो न बल्लभभाओं मिले और नं जोशी मिले। दरवाजे पर मुहर लगी हुआ थी। वापू बोले: घोंसला ज्योंका त्यों है, पर पंछी अुड़ गये हैं।

घीरे-घीरे पता चला कि सरदारको ऑपरेशनके लिओ बम्बओ ले. गये हैं और जोशीको सेपरेटमें रख दिया गया है। रातको 'टाआम्स' देखनेको मिला। असे देखकर बापूने तुरंत ही गृहमंत्रीको पत्र लिखा कि हम सरकारका हुक्म नहीं मानेंगे; हुक्म जारी करके असका सार्वजिनक रूपमें अनादर कराकर आपको असुविधामें डालनेका हमें क्यों मौका देते हैं?

सवेरे अठते ही 'टाअिम्स' देखा। असमें हमारा भविष्य वता दिया गया था कि गांधीको पूना लाकर तुरंत छोड़ दिया ३-८-'३३ जायगा। और वे आज्ञाभंग करेंगे, तो अन्हें वापस गिरफ्तार कर लिया जायगा। वापूने फौरन वह पत्र मार्टिन साहवको दें दिया। थोड़ी देर वाद मेक्लाकन कलेक्टर आये। सदाकी भांति हुंसमुखी वार्ते करनेकी वृत्तिमें नहीं थे, मगर चेहरा तो हंस ही रहा था। थुन्होंने कहा: सरकार श्रिस तरहका हुक्म जारी करना चाहती.है। आपको क्या कहना है?

वापूने कहा: मुझें जो कहना था मैं गृहमंत्रीको लिख नुका हूं और खुसमें कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता। दोपहरको मृत्रसे भी यही जदाय कलेक्टरका पर्सनल असिस्टेण्ट ले गया। हुक्म वहीका वही था। हुक्ममें विदेशी मालके वहिण्कारका प्रचार न करनेकी भी बात थी। जिससे वापूको बहा आदचर्य और चिढ़ हुआ। मेक्लाकनने जाते-जाने कहा: यहां लौटने पर आपको आनंद हुआ दीखता है। यह तो आपका दूसरा घर ही है।

वापूने कहा: दूसरा नहीं। यह अक ही घर है।

· अव यह निश्चय हो गया कि कल यह हुवम मिलने ही वाला है। यरबदा छोड़नेके हुवमका अर्थ है यरबदाके चक्कर काटते रहना। सामानका क्या होगा?

वापू वोले: हम तो कह देंगे कि नामान संभाल लो, हमें पकटनेके वाद जहां ले जाओ वहां भेज देना। वापम आ गये तो सामानका यहां रहना अच्छा ही होगा। पर हमें तो सिर्फ अेक थैली कंघे पर रखकर ही चलना है। निश्चय कड़ा था। मैंने जो काड़े छोड़ दिये थे अन सबको अिकट्ठा करके वापस गांठ बांब दी।

वल्लभभाओका स्वयान्त हर वक्त आना या, पर गुत्थी किसी तरह सुलक्षती नहीं थी।

९ वजनेमें १० मिनिट थे कि मार्टिनने आकर कहा: मुझे आपको वाहर निकाल देना है। यह कहकर हुक्म बताया ४-८-'३३ और साथ ही माथ खबर दी कि सामान आपका भले ही यहां पड़ा रहे। आपके लिओ गाड़ी है, अनमें पणंकुटी जािअये, मित्रोंसे मिलिये और पणंकुटी न छोड़ेंगे तो कहा जायना कि आपने हुक्मकों नहीं माना है। हम खुश होकर दरबाजे पर गये। दप्तरमें ओ गोर्मन था। बहुत खुश होकर गुड मानिंग किया। वह आजकल प्नामे है, बहुत साल बाद मिलना हुआ, वगैरा बानें प्रेमपूर्वक की। हमें मार्टिनने हुक्म दिये। हुक्मों पर दस्तखत मिलस्ट्रेटके नही, परनु गृहमंत्री मैक्सवेलके थे। अनमें में 'विदेशी मालका बहिष्कार' की बात निकाल दी गर्जी थी। दरवाजे पर नाटक शुरू हुआ। खानगी टैक्सीमें बिठाकर गोर्मनने

पूछा: आप पर्णकुटी जायंगे?

वापू वोले: नहीं, यहीं कहीं चक्कर काटते रहेंगे, असिलिओ हमें किसी शांत जगह ले चिलिये।

वह बोलाः अच्छा। आपको पासके अक रास्ते पर ले जाया जायगा। वहां साढ़े नव बजे भि० जेनर आपको नोटिस देंगे और दस मिनिट बाद आपको पकड़ लिया जायगा। हमारा जुलूस चला। अक बंगलेके सामने गाड़ी खड़ी हुआ। जो डाक आओ हुआ थी, वह सब हमने खोली, पढ़ी और पूरी की। जितनेमें असने पकड़नेका नोटिस दिया और मोटर वापस जेलकी तरफ चली। रास्तेमें टैनसीबाला ओसाओं कहने लगाः कल मुझे बुलाया गया था और जेल पर खड़ा रहनेको कहा गया था। किसीसे बात न करनेकों भी कहा गया था। असिलओं में सारा खेल समझ गया। मगर में क्या करता? में तो किरायेका टैक्सीबाला ठहरा! अस तरह अस आदमीने बातें तो शर्मा कर कीं, मगर शामको हमारा मुकदमा हुआ, तब गवाही देने भी वही आया। शायद रुपया मिला होगा, दबाव भी पड़ा होगा।

हम दस वजे वापस दाखिल हुओ। मार्टिनसे वापूने हंसते-हंसते कहाः मोटरकी सँर अच्छी रही!

आकर वापूने गृहमंत्रीको पत्र लिखा कि हरिजन-कार्यके लिओ मुझे जवाव मिलना ही चाहिये, यह काम रोका नहीं जा सकता, असे तो मुझे प्राणोंका खतरा अुठाकर भी करना ही पड़ेगा। सोमवार तक जवाव चाहिये।

मेंने वापूसे कहा: आदमी सरकारके कानून तोड़े और फिर वह मानव-दयाका जो काम करता हो असकी छूट चाहे, तो क्या सरकार छूट देनेके लिओ वंधी हुआ है?

वापू कहने लगे: हां। मेरी तरह कानून तोड़नेवालेको देनेके लिले वंबी हुआ है।

मैंने कहा यानी नैतिक दोषवाला अपराध न किया हो तो, यही न? वापू: हां। वैसे चोरी वगैरा करनेवाले आदमी भी असी मांग कर सकते हैं। पर अुन्हें अपनी मांग सावित करना कठिन होगा।

भीते पूछाः हिंसात्मक अपराध करनेवाला?

वापू: जरूर मांग कर सकता है, क्योंकि हिंसा असका सिद्धांत हो, तो वह अस कारणसे जेलमें आकर बैठ जानेके बाद मानव-दयाका काम शुरू कर सकता है। यह काम देनेके कारण मुझे प्रसिद्धि मिलती है, असका तो क्या किया जाय? पर सरकार अससे बच नहीं सकती।

दोनहरको दो वजे वापूको मुकदमेके लिओ बुलवाया गया। वापूने मिज-स्ट्रेटके सामने वयान दिया। अन्होंने वताया कि मैं शांति चाहनेवाला नागरिक .हूँ। यह भी कहा कि जिस कानूनकी रूसे यह मुकदमा चल रहा है, यह यह वितानेके लिओ काफी है कि सरकारके कानून मानने लायक नहीं है। गरीव-अमीर, पढ़े-लिखे और अनवढ़ सबका त्रितना पतन हों गया है और सब जितने डर गये हैं कि जिस बाताबरणमें जीना मुश्किल हो गया। जिम-लिओ मैंने जेलमें आनेका निश्चय किया। कैदियोंके वर्गीकरणके बारेमें कड़ी आलोचना की और अंतमें अफसरोंके विनयके लिओ आभार माना। नयुरावान मिलने आये थे। अन्हें तारे मुकदमेमें बैठनेका अलभ्य लाम मिल गया। मैंके और गोपालनं भी थे। मयुरादाम मैक्सवेलकी चाम मंज्री लेकर आये थे। अनुसे सोमबार नकके नोटिनकी बात कही। मंकेसे भी बापूने वहा: हरिजन-कार्य मेरे लिओ ब्वासोच्छ्वानके समान है।

असने सजाके बाद कहा: नो हम नाल भर बाद मिलंगे।

वापूने जोर देकर कहा: नहीं। हरिजन-कार्य घुट करुंगा, तो तुम मुझंसे तुरंत मिलोगे हो न? में राजनीतिक कैदी होशूं या 'सी' कलागणा कैदी होशूं, मुझे हरिजन-कार्य करनेकी श्रिजाजून तो मिलती ही चाहिये। वह तो मेरे लिखे प्राणींके समान है।

अुनने पूछा: और आपको अिजाजन न दें तो?

वापूने सोचकर कहा: मैंने नुममे कह दिया न कि यह काम ना मेरे लिओ प्राणिक समान है।

मैंने कहा: वल्लभभाश्री होते तो आजका पत्र आपको न लिएते देते। वे कहते कि अभी थोड़े दिन जिनजार कीजिये, अभी आपका स्वारस्य अच्छा नहीं, आप अपवास करनेके योग्य नहीं।

वापू बोले: हां। पर शायद अिन मामलेमें वे मान जाते।

वापूको और मुझे अंक-अंक सालकी नादी कैंदकी गृजा हुआ थी। जुर्माना नहीं हुआ।

मेंने वापूसे कहा: आपके साथ आनेमें अितना न्याम है। सादी कैंद और जुमीना नहीं।

सबेरे मार्टिनने कहा: आप 'बे' क्लासके • कैदी है, जिसलिओ 'बे' क्लासको जो वानेको मिलता है वही आपको मिलेगा.

५-८-'३३ वाकी आपको अपने वर्चमे मंगाना पड़ेगा।

वापू वोले: मेरे खर्चेकी बात न कीजिये। और

फिर आश्रमको तोड़ देनेके बाद तो मैं किसी मित्रने भी नहीं पहुंगा कि मेरे लिओ रुपया एव दो। पहले दिन मयुरादासको मना कर चुके थे।

मार्टिनने कहां यह बात नहीं कि आपकी चाहिये सो नहीं मिलेगा, पर मैंने तो आपको नियम बताया है। और कुछ नहीं, तो डॉक्टरी कारणसे तो मैं दे ही सकता हूं। पर आप मुझे लिखकर बता दीजिये कि आपको क्या क्या चाहिये।

जिसलिओ वापूने वापस पत्र लिखा। असमें यह वताकर कि अन्हें कमसे कम वया चाहिये, लिखा कि अखवारों और पत्रोंके वारेमें सरकारको जो सूझे सो करे, पर हरिजन-कार्य और साथी कैदियोंके साथ मानवताका सम्बन्ध, ये दो वातें मेरे लिओ प्राणके समान हैं। अन्हें मैं नहीं छोड़ सकता।

हमें छूटते समय ढेरों अलवार दिये गये थे। आज मुझे वापूने कहा कि अनमें से आश्रमके भाजियों और वहनोंके वारेमें 'खवरें' निकालने कि लें 'वम्ब शी समाचार', 'फी प्रेस' वगैरा पढ़ जाओ। वापूने आश्रमके वारेमें सरकारको जो पत्र लिखा था, वह 'फी प्रेस'ने पूरा छापा था, और 'कॉनिकल'ने 'गांधीजीके पत्रका पूरा हाल' शीर्षकके नीचे 'भाजी श्री' से शुरू करके 'विनीत सेवक' तक. पत्र अद्धरण चिन्होंमें रखा था। मगर असमें सरकार पर लगाये गये अलजाम छोड़ दिये गये थे और सरकारके जुल्म और लोगोंके अवः पतनके खिलाफ यह कदम है, यह वात वह खा गया था। फिर भी शीर्षक 'सारा हाल' रखा था। असमें जान-बूझकर वोखेबाजी शायद न हो। सारा पत्र अप-सम्पादकने लिया हो और शीर्षक तथा 'सारा हाल नीचे लिखे अनुसार है', यह निकाल देना रह गया हो, असा अदार अर्थ किया जा सकता है। लापरवाही तो थी ही।

. डाकमें किसी गुंमनाम सज्जनने अंक पौण्डका नीट भेजा था।

पारखी आकर कह गये कि सरकारका जवाव आया है कि हरिजनकार्यके लिंअ मांगी हुआ अिजाजतके संबंधमें विचार हो
६-८-'३३ रहा है, पर जवाव सोमवार तक नहीं मिल सकता।
अस पर वापूने तुरंत ही गृहमंत्रीको दूसरा पत्र भेज
दिया कि भले ही वह जवाव देरसे आये, पर तीन वातोंका अत्तर सोमवार
तक देना ही पड़ेगा: (१) 'हरिजन' में लेख लिखकर देनेके लिंअ और
आगामी अंकके वारमें स्चनाओं देनेके लिओ काका या स्वामी आनंदसे
मिलनेकी अजाजत; (२) डॉ॰ टैगोरको जवाव देनेकी अजाजत; (३)
युरोपके साथियोंको और विनोवाको पत्र लिखनेकी अजाजत। असका जवाव
सोमवार तक मांगा!

दस वजे सरकारका अनुतर आया और ग्यारह वजे बापूने यह पत्र भेजा। फिर कहने लगे: आज रविवार है। गालियां नो देंगे, पर स्या किया जाय? बैठे कैसे रहें?

रातको साढ़े दस वजे पारखी सरकारका लम्बा जवाब लेकर आये! जवाबमें चिढ़ थी, मगर सोमवारसे पहले जवाब देनेका अपना फर्ज स्वीकार कर लिया, यह कुछ कम नहीं था। अत्तरमें पहली मांग जेलकी धारा ४५४ के अनुसार स्वीकार की गओ; दूसरी मांग पहुंच लियने तक ही, और जवाब लिखें तो 'अ' वर्गके कैदीकी हैसियतसे पाक्षिक पत्रके तौर पर लिख सकते हैं, यह कहकर अधूरी स्वीकार की; और तीसरी मांग यह कहकर मान ली कि अक ही आदमीको सबके बारेमें लिखें और पाक्षिक पत्र काममें लें!

दूसरे दिन वापूने 'हरिजन' के लिओ लेख लिखा। किसी आयंगमाजीने पत्र लिखा था, असी पर आलोचनाक रूपमें लेख जर जर ७-८-'३३ दिया। मैंने सतीशवातू के हरिजन चित्रोंमें से कुछ बनाया। काका साहबको मिलने बुलवाया, रिववातू को पहुंच भेजी और विनोवाको पत्र लिखा। विनोवाक पत्रमें अपवासकी श्रृंबलाके वारेमें लिखा। असका सार: श्रृंखला मेरे मनमें रम रही हैं। असके विना असा लगता है कि हरिजन प्रकाका निपटारा होना असंभव है। अलवना, पहनेका मतलव यह नहीं है कि असीमें निपट जायगा। अमने ज्यादाकी भी जरूरत हो सकती है। पर यह तो ख्याल होना ही रहना है कि अतनेक विना हरिगज काम नहीं चलेगा।

रातके आयो हुओ पत्रका जवाब लिखवा रहे थे कि अननंगें लादूस बुलाने आया। काकासे मिले। अन्हें नो बहुत बातें करनी थी, पर बापूने मयीदा बंता दी। मर्यादा बतानेसे पहले काका कह चुके थे कि अनदारोंमें खबर है कि बल्लभभाओं नामिक गये हैं और राजाजी पकड़े जायंगे, वर्गरा।

'टाशिस्स' में आज मुकदमेका मारा हाल और पूरा वयान था। मगर सब बहुत ही देपाूर्ण ढंगसे दिया गया था। यह गप्प ही थी कि कार्याओं के दरस्यान गांबी थक जाते थे, कार्याओं सुननेवाला कोओं न मिला! जिसमें नीचताकी हद थी। सरकारने अन्हींको खबर दी थी और आधे घंटेमें बाहर निकालकर वापस जेलमें बन्द कर दिया, यह बात ही बह या गया था। हरिजनोंके बारेमें बापूके अदुगार अक्षरण आये थे।

यह भी खबर थी कि आज अहमदावादमें दूसरे २६ आदमी राम जानेका नोटिस देकर पकड़े गये। वापू कहने लगे: यह तो होगा ही। अन २६ को कौन कहने गया। या कि तुन आश्रनमें जाकर खड़े रहना?

मेंने कहा: मैंने अगेसे कहा था कि अहमदावाद सौ आदमी देगा। वावन तो हो गये। और मुझे पांच हजारकी आज्ञा है।

वापू: नहों, ज्यादासे ज्यादा दो हजार। मुझे तो पांच सौ या दो-तीन सौ सच्चे मर भिटनेवालोंसे भी संतोष हो जायगा। जवाहर निकलेगा तो वह बन्द करनेकी तो वात भी नहीं करेगा। फिर हिसाब लगाया कि सब प्रान्तोंसे कितने निकलेंगे। विहारसे पांच सौ गिने। मैंने अक हजार कहे। यू० पी० का तो पूछता ही क्या? यह भी अश्वा रखी कि वम्ब असे तो काफी संख्या निकलेगी। और वंगाल और सिन्यसे भी। वाकी रहा पंजाव सो वहां शून्य। हां, यह पना यहीं चलता कि . . . कैसे वाहर रह सकते हैं।

रातको सरकारके जवावका अत्तर लिखवाना शुरू किया। लम्बा जवाव लिखवाने लगे, पर तुरंत कहा: अितना लम्बा जवाव नहीं हो सकता। यह कहकर पिछला भाग निकाल डाला। जवाव छोटा कर दिया।

मेंने कहा: आप तो रोज-रोज पत्र लिखते हैं।

वापू कहने लगे: अन्हें भले ही खयाल हो कि वल्लभभाओं चले गये तो असने रोज पत्र लिखनेका रास्ता निकाला है। मुझे लगता है कि हरिजन-कामकी अजाजत देनी ही पड़ेगी, कोओ न कोओ धारा ढूंढ़ लेंगे, कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। हां, यदि वे यही सोच लें कि यह तो असा आदमी है जो जियेगा तब तक सियेगा, हम कहां तक असके सिये हुओ कपड़े पहनते रहेंगे, तो वात अलग है। अस बार तो असे मरने ही दो, अंसे जबरदस्ती जिलायेंगे, वगैरा सोचलें तो कौन जाने? हरिजनोंके लिओ मुझे मरना पड़े और वह भी जेलमें, तो अससे सुंदर और क्या हो सकता है? मेरे जीवनमें जो कुछ करना है, वह सब असमें आ गया।

फिर वोले: मुझे अम्मीद तो यह है कि होर अस वार भी कहेगा कि देखों भाओं, हम असे तो अजाजत दे चुके हैं; अससे वच नहीं सकते। वह पूरी तरह वेहया वन चुका है। तुम असे अपवास कराकर भी महत्त्व दोगे। अससे तो वह जो करे सो करने दो। अब असकी कोओं सुनेगा नहीं।

वल्लभभाओं को नासिक ले गये, असके लिखे दुःख हुआ। हम मौज करते थे, सो भी अन लोगोंसे देखा नहीं गया। जरा मामला ठिकाने पड़नेके बाद में अन लोगोंको लिखनेवाला हूं कि वल्लभभाओं ने क्या गुनाह किया था कि अन्हें हटा दिया? हमने तो आपको किसी तरह तंग नहीं किया। प्रार्थनाके बाद अस पत्रको फिर सुधारा और सबेरे दे देनेके लिखें तैयार किया।

८-८-'३३ सुवह मार्टिन साहबसे खदर मिली कि वल्लभगोशीका ऑपरेशन हुआ ही नहीं, पर अन्हें यहांने सीवे नासिक ले गये हैं। वादमें तो यह भी पता लगा कि कटेली नाहबके नाम अनुका कपड़े मंगवानेका पत्र आया है! वापू बोले: तो किन लोगोंने वल्लभभाशीको भी घोला ही दिया न? अन्हें वेचारेको यही खयाल या कि ऑपरेशनके लिखे ले जा रहे हैं। कैसी नीचता है!

• आज 'टाअिम्स' में वाके और पन्द्रह दूसरोंके पकड़े जानेके, और दूसरे सोलंह जनोंके साथ भी अैंसा ही होनेके, राजाजीकी कूच और अनकी गिरफ्तारीके तथा पेरीनवहन, आविदअली और अन्य लोगोंके पकड़े जानेके. समाचार आये। लखनयूसे भी अैसी ही खबरें आओं। वापू बड़े खुण हुओ। देवदासका समाचार अच्छा न लगा। पर मैंने कहा: यह खबर पूरी नहीं हो सकती। अैसा नहीं लगता कि देवदास अस तरह लिख देगा।

वापू बोले: आगे न जानेका ही हुक्म हो, तो अंसे तोड़ना ही चाहिये. लेकिन और कोओ बात होगी। देवदास और रुक्मी दोनोंमें से अंक भी हारनेवाला नहीं है, अिसलिओ कुछ भी निर्णय नहीं दिया जा सकता। अपने कदमके वारेमें असके पास कुछ न कुछ कहनेको जहर होगा। वैसे, शादी तो असलमें की दरवारके सूर्यकान्तने। आदी की और फिर अकके बाद अंक करके कथी बार दोनों जेलमें जाते ही रहे हैं। यह बड़ी बहादुरी है। दरवारकी वहादुरी तो असाधारण है ही।

शामको यह सूवना आजी कि लकड़ियां और साग अपने यांचेंसे मंगा लों। असि पर वापूने कटेलीको पत्र लिखा कि अगर यही वान है और सरकारका हुक्म हो कि मुझे 'अ' वांके भोजनके निवाय कुछ न दिया जाय, तो मुझे 'क' वांकी खुराक देना शुरू कीजिये। असके बाद कटेली आये। अनके साथ सफाओ हो गओ। अन्होंने कहा: सुबह साहवमें पूछ कर वताअंगा।

विल्लभभाक्षीको नासिक भेज दिया और वह भी अन्हें यह घोषा देकर कि ऑपरेशनके लिओ वस्वकी लेजा रहे हैं, अिस सारी बातका वापू पर वड़ा असर हुआ। वोले: यह घाव जल्दी नहीं भर नकेगा। असी नीचता किस लिओ की होगी? यह तो वल्लभभाजीको घोषा ही दिया न?

सबेरे कटेलीने आकर कहा: साहबने कहा, मुझे हुक्म मिल गया था, मगर में कहना भूल गया था। गांधीको डॉक्टरी कारणोंसे ९-८-'३३ सब कुछ ही देना है। अिसलिओ सारा खर्च अस्पतालके खातेमें पडेगा।

हरिजन-कार्यके वारेमें अभी अतार नहीं आया। वापू कहने लगे: कल नोटिस जायगा कि सोमवार तक जवाव चाहिये, और फिर सोमवारको नोटिस इंगा कि वुधवारको कर्रवाओं करनी पड़ेगी। यह वात कहनेकें थोड़े ही मिनटों वाद 'टाअम्स'में 'राष्ट्रवादी दृष्टिसे' (श्रू नेशनलिस्ट आअिज) के अन्तमें, विना किसी मेलके, विना शीर्षकके, लिखा देखता हूं कि:

"मि॰ गांधी जेलमें क्या करनेका अरादा रखते हैं, अस संबंधमें दो-तीन दिनसे वम्ब अमें चौंकानेवाली अफवाहें सुनी जा रही हैं। अंतिम महाविलदानके रूपमें विना शर्त आमरण अपवास करेंगे, अस वातको तो जिम्मेदार हलकोंमें महत्त्व नहीं दिया जाता। पर यह माननेकी तरफ ज्यादा लोगोंका सुझाव है कि वे आगे-पीछे असी को आ वात करनेकी को शिश करेंगे, जिससे फौरन सवका ध्यान अन पर केन्द्रित हो जाय। असिल अ यरवदासे मि॰ गांधीके वारेमें हमें को आ भी समाचार मिलें, तो अनसे अकदम आश्चर्य नहीं होगा।"

अंसा लगता है कि हरिजनोंके कामके वारेमें अनकार करना है और यह सब कार्रवाओं प्रेशवन्दीके तौर पर है। जब यह पढ़कर सुनाया तो वापूको भी असा ही लगा। मुझे तो सारा विचार भय और कंपकंपी पैदा करता है।

यह पेरेग्राफ पढ़कर ही वापूने आंज ही पत्र लिखनेका निश्चयं किया। प्रार्थनासे पहले लिखा। पिछले साल ३ नवम्बरको आये हुओ भारत सरकारके हुक्मकी नकल साथ नत्थी की और सुबह वह पत्र भेजनेके लिओ तैयार कर दिया। नकल साथ नत्थी करनेका कारण बताते हुओ बोले: आज 'टाअम्स' का पेरेग्राफ देखकर असा लगा कि सत्ताके नशेमें चूर मनुष्य पिछली बातें भूल सकते हैं। हो सकता हैं कि वे पिछला हुक्म भी न देखें और गंभीर भूल कर वैठें। अससे अन्हें बचाना चाहिये। भूल कर वैठनेके बाद वह कदम वापस लिवाना मुश्किल हो जाता है।

मैंने पूछा: अपवास करना पड़ा तो क्या में साथ हो सकता हूं? असके जवाबमें कहने लगे: नहीं। यह तो गंभीर भूल होगी। असमें मेरा अपवास लजायेगा। अह तरह सहानुभूतिमें अपवास नहीं किया जा सकता। ं मैंने कहा: तो आप रोज घुकते और कमजोर होते रहें, यह में देखा कहां?

वापू: हां। मेरे मरनेके बाद नुम अपवास करता। बायद करना तुम्हारा वर्म हो जाय। पर यह तो सब मेरे मरनेके बाद नुम्हारे गोजनेकी बातें हैं। मेरे खयाळके देश भी यह तो सहन नहीं करेगा।

मेंने कहा: सहानुभूतिमें अपवास करनेकी वात नहीं है। क्षिम मामरुमें दिया हुआ वचन सरकार तोड़े और असा अन्याय होना हो जो नाधारण आदमीको भी चूभे, तो असे देखते न रहकर हमें अपवास नहीं करना चाहिये?

वापू: तव तो मामूहिक भूत हड़ताल होनी चाहिये। और यह हो तो असे वलवा वताकर मरकार फीरन दवा दे। और तुम वलवा करके मने वचाना चाहो, यह भी ठीक नहीं। मच वान तो यह है कि मेरा अपवास अस प्रकारका अपवास ही नहीं है। में तो मरकारको भी बना दूं कि यह अपवास तुम्हें घमकी देनेके लिखे नहीं है। नुम यह देखों कि त्याय क्या है। घमकी समझकर अपके वग होकर कुछ न करो। अपवासका घमकीके तौर पर अपयोग करना तो बुरी ही बात है। अलबत्ता, सरकार भी उरमोक होती है, अमलिअं हमेगा वह त्याय नहीं देखती और घमकीके वश भी हो जाती है। पर हमें तो शुद्ध त्याय चाहिये। अपेस समझना चाहिये कि यह अके वड़ा वचनेभंग है।

सरकार क्या कदम अठा सकती है, अिस वारेमें तर्क-वितर्क चला। मैंने आयरलैंडकी चूहे-विल्लीकी नीतिकी बात कही। बापूको असका पता नहीं था। बापू कहने लगे: हां। असा भी कर तो सकती है। तब जहर मेरी कड़ी परीक्षा होगी।

उडलीकी अंक लड़की विम्बलडनकी आिवरी स्पर्धामें बड़ी विजय प्राप्त करके घर गुआ, तो डड़लीके मेयरने गांवमें जलना किया। 'स्तेच' में असका चित्र हैं। २५-३० हजार आदमी होंगे। मेयरने गांवकी तरफसे लड़कीको हीरेसे जड़ी हुआ हाय-घड़ी और मुन्दर आलमारी मेंट की। जिन लोगोंके स्वभावमें साहम है, माहमके लुखे वे कुछ भी कर नकते हैं। अपने प्राण तक दे सकते हैं। अनके लिखे माहमकी ही कीमत है। अती जानमनके पीछे लोग पागल है! अंगलेंडकी खाडी कममें कम समयमें तैरकर पार करनेवालीके पीछे लोग पागल! और हमारा नाहम ? नारायण और दूनरे बच्चोंको अनसूयावहनके घर पर छोड़कर आते समय आंन्दोंमें आंगू आ गये और अभी तक बच्चोंका खयाल आता ही रहता है! 'मैन्चेस्टर गार्डियन' में पढ़ने लायक सामग्री कितनी ज्यादा होती है और खबरें भी कितनी भरी रहती है ? वैसे कितनी ही तो १०-८-'३३ यहांके रायटरके संवाददाताकी भेजी हुआ ही होती होंगी? अदाहरणके लिओ यह देखिये:

"पूनाकी परिषदमें तिवनयभग वापस ले लेनेके पक्षमें भारी बहुमत था। सत्रह बक्ताओं में से सोलह जिस मार्गको अपनानेके पक्षमें थे। अलवत्ता, वहुतोंने भि० गांघी और कांग्रेनकी कार्य-समिति पर हमले भी किये कि आप यह स्वीकार ही क्यों करते हैं कि लड़ाओं दब गओ है? किसी बजात कारणसे, जैसा कि रायटरका पूनाका संवाददाता कहता है, मि० गांघी बिस परिषदमें तेज मोटरसे पहुंचे। अनकी मोटरकी रफ्तार रास्तेकी भीड़के वावजूद बहुत जगह ५० मील फी घण्टे तक पहुंच गओ थी।"

अित झूठमें नया रहस्य होगा? नया हेतु होगा?

मगर फुछ वातें तो वड़ी जानने लायक होती है। अुदाहरणके लिओ चीन संबंधी अने लेखमें यह बताया है कि चीनमें कम्युनिज्म (साम्यवाद) का खतरा स्पष्ट है। जापान चीनके हरअंक दुश्मनको अप्रत्यक्ष रूपमें मदद देता है, जिसलिओ कम्युनिस्टोंकी वहां वन आशी है।

"साम्यवादके खिलाफ चीनकी लड़ा आमें खास तौर पर ध्यान खीं चनेवाला और लगभग नाटकीय तत्त्व तो यह है कि वहां वोलशेविजम केवल अक सिद्धान्त, अक प्रचार या अक पक्ष नहीं है। वहां तो वड़े विशाल प्रदेश पर प्रभुत्व जमानेका प्रश्न है। क्यांगसी अब तक अपने पर होनेवाले हमलोंके विरुद्ध टिका हुआ है। अस प्रान्तका विस्तार स्विट्जरलेंड से पांच गुना अधिक है। असकी आवादी लगभग तीन करोड़ है। लाल सेनाने असके लगभग है भाग पर कब्जा कर लिया है। अन्होंने आक्रमणका आरंभ लोगोंके कत्ले आमके साथ किया। असकी सरकारी संख्या अके लाख छियासी हजारकी है। लगभग २० लाख मनुष्योंको अन्होंने प्रान्तसे वाहर निकाल दिया है और अके लाखसे ज्यादा घर जला डाले हैं। असके वाद क्यांगसीमें अन्होंने व्यवस्थित सरकार कायम कर दी!"

भगवान जाने अिसमें कितनी सचाओं होगी! मगर यह बात सही है कि जबसे सन-यात-सेनने साम्यवादियोंकी मदद ली, तबसे वहां अनका पदार्पण हुआ।

जर्मनीमें साम्यवादियोंकी दुर्दशाके अनेक करुण चित्र असमें दिये गये हैं। राजिश्टागकी सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टीके नेता डॉक्टर ब्रेट शीड ऑक्सफर्डमें नेशनल पीस कांग्रेसमें वोले थे: "जर्मनीमें जिस वक्त पचास हजार आदमी नजरवन्दोंकी छावनियों में हैं। अन्हें यह मालूम नहीं है कि वहां अन्हें किस निजे रखा गया है। अनके साथ निर्देश व्यवहार किया जाता है। कमी-कमी तो भूनकी हस्याओं भी होती हैं। जो लोग नाजी सत्ताका नमर्थन नहीं करते, अनके निजे जर्मनी कैंदलाने और कन्न जैसा दन गया है।"

वापूको जब यह बताया तो ये बोले: हमारे यहां भी लगभग वही हालत हूं। जगर हम ज्यादा जोर करें, तो हमारी अक्षरता यही हालत कर दी जाय।

जर्मनीमें यह दियों की दुर्वना तो है ही: "नाजियों के विरुद्ध किसी भी तरह की राय रखनेवालों पर जुल्मको दर्भा होती है। नारी यह दी जातिको वेरोक सताया जा रहा है। अन्हें नौकरियों में निकाल दिया जाता है। अनकी जायदाद जदत कर ली जाती है। अन्हें जेलों में या नजर-वन्दों की छावनियों में ठूंस दिया जाता है। कुछ नजरबन्दों की छावनियों में तो अनकी बहुत दुर्वना की जाती है। ... अमे अवसर पर हमें विदेशों की राजनीति में दखल न देनेकी नीति छोड़ देनेकी हिमायत करते हुओ कनेल वेजवुड़ने कहा था कि चृक्ति शैना हाल हो रहा है, अनिलिशे हमें अपने हदयों को कड़ा न वनने देना चाहिये और अस तरह गान्त नहीं वेठे रहना चाहिये, मानो हमारे जीवनके साथ अनका को भी वास्ता न हो।"

लेकिन हिन्द्स्तानमें जो कुछ हो रहा है असका क्या?

दुनियाका व्यापार कम होता जा रहा है, यह दिखानेवाली सुन्दर आकृति देकर जिसके आंकड़े दिये गये हैं कि पिछले पांच सालमें व्यापार कैसे घटता गया है:

| दर्प   | व्यापार (करोड़ डॉलरमें) |
|--------|-------------------------|
| १९२९.  | <b>ષ</b> ્રુષ્          |
| १९३०   | ४८५                     |
| 2832 . | इस्                     |
| १९३२   | 583                     |
| १९३३   | <b>१</b> ७८             |

जेम्स मेटर्न नामक अमरीकन हवाबाजके माहसका वर्णन तो असा है. जो किसी पाठमालामें पाठके रूपमें दिया जा सकता है। हमारे बच्चोंको असे साहसके पाठ जितने पड़ाये जायं, अतुने ही कम हैं। कल ही बापू विड़लाकी हिम्मत और समयसूबकताकी बात कर रहे थे। वे हवाओं जहाजमें कराची जा, रहे ये और हैदराबाद पहुंचने पर कोओ दुर्घटना हो गओ, असिलिओं अन्होंने खुद ही कोओ जगह देखकर वहां विमानको अतारनेकी मांग की यी। अस मेटर्नका नीचेका हाल लिख रखने लायक हैं:

अड्डयनके अितिहासमें वड़े अल्लेखनीय साहसकी कथा रायटरका मास्कोका संवाददाता देता है। युवक जेम्स मेटर्न अमरीकी हवावाज था। अलास्काके नोम अड्डे पर पहुंचनेके लिखे पूर्वी साजिवेरियाके खावारोव्स्क शहरको छोड़नेके वाद थोड़े ही समयमें वह गुम हो गया। तीन सप्ताह वाद अत्तरी ध्रुवके नजदीकके वीरान वर्षके प्रदेशमें वह जा पड़ा।

अन तीन सप्ताहोंमें मेटर्नको अक ही बार मनुष्यके निशान देखनेको मिले थे, और वह भी निराशाके किनारे पहुंचनेवाली हालतमें । कोशी आता-जाता जहाज मिल जायगा, अस आशामें वह अनादिर नदीके किनारे पर भटकता रहा। अक दिन भोजनकी खोजमें भटकते-भटकते वह नदीसे दूर चला गया। आसपास नजर डालने पर असने अक नाव अतरते प्रवाहमें जाती देखी। असने हाथ हिलाकर अस नाववालेका ध्यान अपनी तरफ खींचनेकी वड़ी कोशिश की, मगर अन्तर बहुत ज्यादा था और वह नदीके किनारे पहुंचा तब तक नाव गायव हो गुआ।

खावारोक्स छोड़नेके वाद चौदह घण्टेमें — जब वह पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करते हुओं बहुत ही खतरनाक जगह पर था तव — मेटर्नको पता चला कि असके विमानमें कोशी विगाड़ हो गया है। 'सेंचुरी ऑफ प्रोग्रेस' नामके लाल रंगे हुओं असके विमान (मोनोप्लेन) का अजन बहुत ज्यादा तपने लगा। अजनकी यह खराबी असे अतनी ज्यादा गंभीर मालूम हुओं कि असने नीचे अतरनेका निश्चय किया। अनुकृल स्थानकी खोजमें वह दो घण्टे तक अड़ता रहा। परन्तु नीचे असी पहाड़ी और अूबड़खावड़ जमीन थी कि सुरक्षितताके साथ अुतरनेकी कम ही आशा होती थी। और अुस प्रदेशमें बड़े दलदल और छोटे तालाव भी बहुत थे।

मगर यह सोचकर कि अब तो जो होना हो सो होगा, तकदीर आजमानेके सिवाय कोओ अपाय नहीं था। मेटर्नने शक्तिभर सब कुछ कर लिया, परन्तु असके विमानका अजन अितना ज्यादा विगड़ गया था कि अतरनेके सिवाय और कोओ अपाय नहीं था। आंखिर वह नीचे अंतरा और विमान टकराकर टूट गया। यद्यपि असका शरीर कुछ छिल गया, पर असके सिवाय और किसी हानिके बिना वह बच गया।

वह सोवियट रूसके बहुत दूरके और बहुत ही वीरान थिलाकेमें आ पड़ा। वहाँ वारहिंसगोंको पालनेवाले कुछ खानाबदोश लोग अवर-अवर रहते थे। अनादिर चुकोटका नामकी सबसे नजदीककी वस्ती वहांसे ८० मील दूर थी।

आठ दिन तक वह वहीं रहा, जहां विमान टूटा था। अनादिर नर्दाके किनारे अपूर-नीचे वूमनेमें वह अपना ज्यादातर समय विताना या। पासमें चॉकलेट-विस्कुट थे। खुव भूख लगने पर थोड़े-थोड़े खा लेना था। यह खाद्य भी तीन दिनमें पूरा हो गया। फिर अनुसके पास अक बन्दक धी, असमे छोटे-छोटे जानवरोंका शिकार करने लगा। मगर यह निकार अस बहुत कम मिलता और अकसर असे लंबन करने पड़ते थे। नवें दिन मेटर्नेने निश्चय किया कि वहां देवदारकी किस्मके जो सेडर नामक पेट होते हैं: थुनकी छकड़ीकी झोंपड़ी बांबकर नदीके किनारे रहे। अस तरह असने छ: दिन त्रिताये, मगर ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, त्यों-त्यों मदद मिळवेदाँ असदी आशा मिटती गओ। ठंड, भूख और निराशाका असर अुसके मन और शरीर पर अधिकाधिक होता रहा। खाबारोव्स्क छोड़नेके बाद ठीक पंद्रह दिनमें २९ जूनकी रातको जब वह बिल्कुल निराय हो गया था, चुकची नामके वहांके निवासियोंकी दो नार्वे अनुके देवनेमें आशी। अनुके वनाये हुन्ने निशानकी तरक नाववालोंका ध्यान गया। अन्होंने मेटर्नके पास नाक्र असे अपनी नावमें ले लिया और अनादिर चुकोटकारी पांच मील दूर, जहाँ वे रहते थे वहां, ले गये। आराम और भोजनसे जब यह कुछ स्वस्य हुआ, तो चुकोटकाकी आवादीसे चौदह मील दूर मछर्लामारींकी अरेक वस्ती थी वहां असे छे जाया गया। वहां सोवियट सरहदके पहरेदार अपुसे मिले, जिन्हें अपुसके गुम होतेके समाचार दिये जा चुके थे और जी , अं ुसकी खोजमें ही थे। वे श्रम चुकोटकाकी वस्तीमें ले गये, जहां अं नकी अच्छी तरह देवभाल हुओ और वह भलाचना हो गया।

स्वस्य होने पर मेटर्नको पहला विचार अपने विमानका आया। नहां विमान टूटकर गिरा था, अस जगह जानेके लिओं अंक छोटाना दल तैयार किया गया। मेटर्नके कहनेसे विमानमें में अजन और असका नियंत्रण करने वाले यंत्र निकालकर वस्तीमें ले जाये गये। और सब भाग वहीं छोट दियं गये। मुलाओकी आठ तारीखको यह दल अनादिर चुकोटका वापिन आया। मेटर्नकी सही-सलामतीके नार नो सम्बन्धिन स्थानों पर पहले हो भेज दिये गये थे।

मेटर्नको सोवियट विमानमें अतार साअवेरियाने नोम पहुंचा दिया गया। मेटर्नकी प्रार्थना पर अने ले जानेके लिओ अमरीकी विमान वहां आ पहुंचा था।

जेम्स मेटर्न विमानमें पृथ्वीकी परिक्रमा करतेके दिखे ३ जूनको न्यूयार्कसे रवाना हुआ या और नव जगह घूमता-वूमना १२ जूनको खाबारोव्सक पहुंचा था। अपरका वर्णने असके वाद हुआ। घटनाओंका है।

वाकी अकाग्रता अनके अतावारण गुणोंमें से अक है। अति अकाग्रताके कारण ही मेरे खगलसे अनका पुस्तकोंका वाचन वहुत जल्दी होता है। पहले पांच दिनमें जवाहरकी भेजी हुआ पुस्तक 'सताके लिओ आनेवाली लड़ाओं' (दि कॉमंग स्ट्रगल फॉर पांचर) पूरी कर दी। अपनी राय देते हुओ वोले: तुम जितनी तारीफ करते हो अतनी सब वातें तो मुझे असमें नहीं लगी। अस आदमीकी हकीकतें जमा करनेकी शक्ति अच्छी है, मगर अनुमान जल्दीमें लगाये गये हैं। कम्युनिज्मके लिओ वह अज्ज्वल भविष्य देखता है, मगर असकी खामियां दिलकुल नहीं देखीं। जवाहरको पसन्द आओ, असका कारण यह है कि लेखकने किसी भी आदमीको असमें छोड़ा नहीं। मेक्डोनल्डको आड़े हाथों लिया है, और वेलस जैसे लेखको भी विज्कुल नीचे गिरा दिया है। यह सब जवाहरको पसन्द आने जैसा है।

दूसरे दिन 'तिलोत्तमा'नाटक पढ़ा। बादमें 'आरोग्यके वारेमें साधारण ज्ञान 'पढ़ लिया और वोले: असमें तो अब कुछ प्रकरण बिल्कुल नये लिख डालने पड़ेंगे। सुधारनेसे काम हरगिज नहीं चलेगा। असे लिखे पच्चीस वर्ष हो गये। वह 'जिडियन ओपीनियन' के पाठकोंके लिओ लिखी गओ थीं।

आज सबरे 'पंजाबके अक गांवमें देखा और सुना हुआ' (सीन अण्ड हर्ड अन अ पंजाब विलेज) पुस्तक पढ़ी। मुझे पूछा: तुम्हें यह. किताब बहुत अच्छी खास तीर पर किस कारणसे मालूम हुआ?

मेंने कहा: असकी ग्रैली मोहक हैं। किसी विदेशीने हमारे गांवोंके लोगोंका और अनके जीवनकी छोटी-छोटी वातोंका अतिना सच्चा चित्र शायद ही खींचा होगा। और अिसे लिखनेवाली लेखिका हमारे लोगोंके नीचेसे नीचे वर्गके माने जानेवाले लोगोंमें ओतप्रोत होकर रही, यह भी हपान देने लायक वात है। और अन्तमें असने अपने अनुभव संचाजीभरे ढंगसे वतानेकी कोशिश की है।

वापू: यह सब वात सही है, मगर मुझे अिसमें को आ नशी चीज नहीं

मैंने कहा: शैली नशी चीज है। हमारे लोग शितने ओतप्रोत होकर असी शैलीमें लिखें, तो शिन पुस्तकोंकी बहुत कद्र हो। यह लेखिका जिस तरह ओतप्रोत होकर रही है, असी तरह हमारे काम करनेवालोंको भी रहना सीखना चाहिये। वापू: मगर वह तो अपना धर्म फैरानेंक लिओ कोगोंमें ओतबात होकर रही थी। असमें सबसे अच्छा चित्र वह है, जिसमें वह अस मंगी स्त्रींके यहां जाती है और चाय पीती है; और किर भी वह अस हर तक ही अच्छा है। हां, यह बात सही है कि असने अपने मंपन अक हर तक सचाजीसे वयान करनेंकी कोश्यि की है। पर वह भी अंक खास हर तक। असमें जो कुछ लिखा गया है, अससे अधिक लिखना बाकी रह गया है। जो पत्र छापे गये हैं, अनमें से बहुतता माग छोड़ दिया गया है। और कोगोंकी यह आलोचना तो लेखिकाने मोल की ही है कि हम शीनाओं नहीं वने, असलिओ तुम हमें छोड़ गर्जी!

वैसे, तादृश चित्र अच्छे हैं।

फिर कहने लगे: ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे हैं, त्यों-त्यों में हरिजन-कार्यके लिओ अभीर होता जा रहा हूं। काठियाबाड़के काम करनेवालीको गोदता न रहूं, तो काम बिलकुल बन्द हो जाय। अब अगले सप्ताह तो जिसर या अवर मालूम हो ही जायेगा।

मैंने कहा: भारत सरकारका पत्र ही अँसा है कि अनके लिओ बन निकलनेकी जगह ही नहीं है।

वापू: जगह तो नहीं, पर कीन जाने? ये लोग अिस बार बहुत चिढ़ गये हैं। पिछली बार जितने अच्छे थे, अनने ही अिन बार बुरे हो सकते हैं। अनुहोंने यह आबा रखी होगी कि या तो यह आदमी सिर्फ हिरिजनोंका काम ही करेगा या जुपवाससे बचेगा ही नहीं, या बच भी गया तो बिलकुल अमंग बन जायगा। राजाजी और मरोजिनीने भी तो यही सीचा था? पर मेरी मानसिक शक्तिको तो कभी आंच नहीं आओ. बिलक २१ दिनके बाद भी अपवास लम्बा लीचनेकी जीवनगित मुनमें मीजूद ही थी। ...

मेंने आज कहा: वल्लभभाशी आपमे मिलेंगे नव कहेंगे, अपवास करके क्या फायदा अठाया? मुझे अलग करा दिया और नामिक गिजवा वियाः जितना ही न?

्र वापू: तो साथ ही मैं कहूंगा कि आपको नासिकका अनुभव कराया और मुझे 'अ' वर्गका कैदी वननेका लाभ मिला, यह क्या कोशी घोटा लाभ है ?

वा और दूसरी १५ वहनोंको और १६ भाजियोंको छ:-छ: महीनेकी नजा हुआ। दुर्गा और प्रेमावहनको 'व' वर्ग मिला। बापू विलिवलाकर हमें और कहने लगे: 'व' वर्गके लिखे मेकेटरीकी वह बनना पड़ता है और अंग्रेडी पढ़ना पड़ता है क्यों ? फिर बोलें : अन लोगोंको यह कैसे मालूम हुआ कि प्रेमा ग्रेज्युअंट है ? प्रेमाने तो नहीं कहा होगा ?

मेंने कहा: अंग्रेजीमें वातचीत की होगी, अिससे कल्पना कर ली होगी। वापू: तो यह गलत है न? अंग्रेजीमें किस लिओ वात करे?

मंने कहा: हमारे यहांके खुफिया पुलिसवाले तो आश्रमके सव आदिमियोंक र शुरूसे आखिर तकका अतिहास जानते हैं। प्रेमावहन असी नहीं कि यह बात कहें; अससे अुलटे वे अंग्रेजीके अज्ञानका ढोंग करें असी जरूर है।

वापू: यह वात सही है। अिसलिओं आशा रखें कि असने कुछ भी नहीं कहा होगा। मगर वी० ओ० होनेसे ही 'व' वर्ग दिया, यह कैसी वात है?

मैंने कहा: प्रवोको भी देते हों तो अच्छा है !

वापू: (खिलखिलाकर हंसते हुओ) यह तो कैसे करें? तब तो सैकड़ोंको 'व' वर्ग देना पड़े। वालजीको 'क' वर्ग ही दिया है न? अमतुल सलाम कैसी लड़की है? असके लिओ मेरा आदर बढ़ता ही रहा है।

जानकीवाशीको छोड़ दिया, पर वह किसी भी तरह जेल गये विना न रहेंगी।

खाज मथुरादास वापूसे मिलने आये। 'अ' क्लासके कैदीके रूपमें मुलाकात करनेकी वापूकी अच्छा न थी। पर मथुरादासको र

११-८-२३ अनकार ने कर सके। यह कहकर कि अवकी बार मीराबहनकी लेकर आना, कहा कि यह माननेकी जरूरत नहीं हैं कि मैं बादमें भी मुलकात करता रहूंगा। अन्होंने खबर दी कि अपने १३ तारीखको जंगलका कानून तोड़नेका नोटिस दिया है और १० तारीखका जंगरामदासने नोटिस दिया है।

देवदास दिल्लीमें न घुसनेके हुक्मको तीड़कर ६ मासके लिखे जेलमें गये।

शामको घूमते वक्त फिर दुरिजनोंके कामकी वालें चलीं। जवाहरको अस कामसे क्यों विरोध हैं? वह तो कहते हैं कि यह काम करनेसे वापू कैदी ही नहीं रह जाते। लोगोंको लगता ही नहीं कि वे कैदी हैं। असा क्यों है?

वापू: असिका कारण यह है कि वह अस कामके रहस्यको समझे नहीं हैं। सत्याग्रहके रहस्यको भी नहीं समझे। मुझे दिनोदिन यह महसूस हो रहा है कि सत्याग्रहको : किसी खास चीज पर केन्द्रित करनः चाहिये। अभी हम सत्ता लेनेके लिओ सत्याग्रह कर रहे हैं, जब कि सत्याग्रह तो सत्ताका खातमा करनेके लिओ हो सकता है। सत्ताका अर्थ ही हिमा है। सत्ताको टिकाये रखनेके लिओ फीज चाहिये। सत्याग्रहके मूलमें सत्ताका त्याग है। सत्याग्रही कौंसिलों वगैरासे द्र रहेंगे, तो ही अुन्हें स्वच्छ कर सकेंगे। मेरे ११ मुद्दे मोतीलालजीको पसंद नहीं थे और जवाहरको भी पसन्द नहीं थे। लेकिन में अन पर अभी तक कायम हूं।

मेंते पूछा: तब तो आप यह मानते हैं कि स्वराज्यके अवजमें सुराज्यसे काम चल सकता है।

वापू: नहीं। कैम्बेल बेनरमेनका सुराज्य तो आध्यदाताक नानेसे भला करनेवाला राज्य है। वह स्वराज्यकी जगह नहीं ले सकता। गगर हमारा ११ मुद्दोंबाला तो सच्चा सुराज्य है और वही स्वराज्य है। जिसलिले वह स्वतंत्रताक बजाय काम दे नकता है। यह चीज अभी और ज्यादा में समझा सकता हूं। पर आज तो अनका अवसर कहां है? अवसर आयेगा तो फिर देशको अनि ११ मुद्दों पर ले आश्रंगा। मुगलगानोंको सारी सत्ता दे दें, तो अन्हें आधीन कर लिया, यह कहनेमें भी सत्याग्रहका मर्म समझा दिया जाता है। सत्ता लेके लिओ सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। सत्ता हाथमें लेकर असका त्याग करनेमें गत्याग्रह हो सकता है, तािक वह सत्ता शुद्ध रूपमें कायम रहे।

कलकी बात मैंने फिर छेड़ी और बायूने आज ज्यादा राष्ट्रीकरण किया:

सत्याग्रह सत्ता छेनेके छित्रे हो ही नहीं सकता। मत्ताको शुद्ध रखनेके छित्रे, सत्ताका सदुपयोग करनेके छित्रे वह हो सकना १२-८-१३३ है। हमने आज तक जिस हद तक सत्ता छेनेके छित्रे सत्याग्रह किया है, अस हद तक हमने भूल की है; और यह भूछ सुधार छेनी चाहिये। अिममें कोशी प्रायम्बत्त करनेकी बात नहीं है। क्योंकि यह तो सिर्फ क्षेक ह्यियारका जिस कामके छित्रे अपयोग नहीं हो सकता, अस कामके छित्रे अपयोग किया कहा जायगा। अपयोग करना बन्द कर दें तो काफी है। अहिसाका अपयोग हिसाके छित्रे हरगित्र नहीं हो सकता।

सत्याग्रहको किसी खास चीज पर केन्द्रित करना चाहिये, यानी नत्ता छेनेके लिओ नहीं, बल्कि अस वस्तुको सिद्ध करनेके लिओ हो सकता है। ये चीजें ११ हो या ११ सौ हों। जिन चीजोंको आजकी व्यवस्थामें ही हासिट करते जायं। अनके सामने कमजोर व्यवस्था टिक नहीं सकती, वह तो टूट ही जायगी। जिस प्रकार तंत्रका अपने आप सुवार होगा। फिर भी तंत्रमें सत्ताकी वात आये तब हम अलग रहें। 'तेन त्यक्तेन भूंजीथाः'। हम मत दें, मत देने लायक सत्ता भले ही काममें लें, लेकिन असे भी राम और रावणके चुनावमें रामको चुननेके लिखे ही। अलबत्ता, राम भी जिस हेद तक सत्ताका अपयीग करेगा, अस हद तक हिसा तो करेगा ही।

हमारा तो अंक सत्याग्रह-दल होगा, जो सत्ताको सीधी करनेके लिओ ही जीयेगा, जिसे सत्ता लेनेका विचार तक न होगा। असिलिओ आज में यह मानता हूं कि सत्यमूर्तिका धारासभामें जानेका विचार करना ही अचित है। असका जाना ही अच्छा है, क्योंकि वह सत्याग्रही नहीं है। पर जब अंक दल धारासभामें जाता होगा और कांग्रेस असे धारासभामें भेजती होगी, तब कांग्रेससे स्वतंत्र ही अंक दल सत्याग्रह करता होगा। धारासभामें जानेवाला आदमी तो जलकानमें जा कर नहीं बैठ सकता।

मैंने पूछा: तव तो शास्त्रीके अस कथनमें कि कांग्रेसको अलग रखकर आप स्वतंत्र रूपमें सत्याग्रह कीजिये और आप जो कहते हैं, असमें क्या फर्क है?

वापू: फर्क अितना ही है कि जबरन कुछ नहीं हो सकता। आज हम निकल जायं तो जबरन निकलेंगे, कांग्रेसकी हंसी होगी और कांग्रेस निस्तेज हो जायगी। मोतीलालजीने कांग्रेससे ही अधिकार मांग लिया और लड़े तो अनकी शोभा हुआ। असी तरह ये लोग कह दें कि हमें तो धारासभाओंका काम करना है और आप मले ही सत्याग्रह कीजिये, तो हम खुशीसे निकल जायंगे।

हम सत्ताकी वात भूल जायं, तो मुसलमानोंके साथका झगड़ा तो फौरन शांत हो जाय।

ं मेंने पूछा: लेकिन सत्ताकी वात तो हिन्दुओं में जो सत्याग्रही हिन्दू हों, वे ही भूल जायं न?

वापू: हां। जिसालओं सत्याग्रहीकी हैसिंगतसे हमारा झगड़ा नहीं रहेगा।
में तो जिस दिन वाहर निकलूंगा, अस दिन सत्ता लेनेका विरोध करूंगा। पर यह वात सत्याग्रहियोंके लिखे है। धारासभाओंका विचार करनेसे मेरे सिरमें चक्कर आते ह — यह जो वात मैंने अपने वयानमें कही है, सो मेरे सिरके लिखे कही है, सत्यमूर्तिके सिरके लिखे नहीं। दूसरे लोग जरूर असका विचार कर सकते हैं। अक तरहसे 'सर्वेन्ट्स ऑफ अडिया' ने जो लिखा

है, वह सही है कि कांग्रेसी लोग गये होते तो आज नरकार यह नहीं कह सकती थी कि गांधीकी गिरफ्तारीमें देशका समर्थन है।

कल रार्तको सोते-सोते 'भर्तृहरि नाटक' (वाघजी आगाराम गाह छत) में से अक पंक्ति याद करके कहने लगे: 'अ रे जखम जोगे नहीं गटे', यह पंक्ति वल्लभभाशीके जुदा होनेका विचार करके हर वक्त याद आती है।

फिर कहा कि जिंदगीमें यहां और विलायतमें कुल २० नाटक देने होंगे, हालां कि मेरे शौकके अनुसार तो मैकड़ों देखने चाहिये थे।

सबेरे बूमते-घूमते मैंने कहा: बल्लमभाश्रीको नो रोज लिलनेका मन करना होगा, पर शुनका पत्र कीन शाने देगा?

१२-८-१३३ वायू: क्यों आने देंगे? और अब तो वहां अन पर ज्यादा पावंदियां लग गश्री होंगी। यहां मेरे नाम बहुत कुछ छूट थी, वह सब खतम हो गश्री होगी। और तमें जेलके को कानून होंगे। अंक तरहसे ठीक भी है कि बल्लभभाश्री यहां नहीं है, ग्योंकि आज होते तो शुन्हें नींद न आनी। अधीर होकर घूमते और बहने, अभी तक पत्र क्यों नहीं आया? अन लोगोंने यह विचार किया होगा, यह जाल रचा होगा, अस तरहके विचार किया करते।

मैंने कहा: यह सच है। मुझे तो चिन्ता होती है। परंतु बस यही आखिरी श्रद्धा है कि औरवरको जब तक आपके सत्यका दुनियाको लाभ देना होगा, तब तक वह किसीको मत्यके खिलाफ खड़ा नहीं रहने देगा।

वापू: यह ठीक है। और मेरे अपवास करनेकी वात होगी, तो निश्चित समझ लेना कि यहां मेरी मृत्यु करके श्रिस सवालका और स्वराज्यका भी फैसला श्रीरवरको करना है। मैं यहां यह काम करना हुआ मर्स् श्रीर शिन लोगोंके हाथों मर्ह, श्रिसके जैमी दूसरी कौननी बात हो नकती हैं। बार भी कोशी जवाय नहीं है, श्रिसलिओ मुझे कुछ-कुछ शंका होने लगी है। ये श्रिस प्रसंगसे यच निकलनकी भारी कोशियमें लगे माल्ग होने हैं। मगर खंडर छ्छूंदरकी-सी हालत हो गशी है। श्रिमलिओ क्या करें? वैसे मुझे मारनेना ही निश्चय कर लिया होगा, तो बहुतोंको अपनी तरफ मिलानकी कोशिय करने ही श्रीस करेंगे। यद्यपि मुझे लगना है कि मुझे श्रिस तरह मरने देनके लिओ निक्मिं छलकी मंजूरी लेनी होगी। और मैं अभी तक भी मानता हूं कि शिनवा अरिवन, मेकडोनल्ड और होर तीनों विरोध करेंगे। ये छोग जहर कहेंगे कि श्रिस निरुपद्रवी आदमीको जेलमें बैठे-बैठे श्रितना करने दो। जियर शिन लिगोंकी चिन्ता हो गशी है कि जेलमें श्रिन आदमीने हमें हमेगा हराया

है, सो कैसे सहा जाय? और अिस वार तो सजा भी साल भरकी दी है। और फिर अेक सालके वाद भी ये भगवान जैसेके तैसे रहेंगे। अिसलिओं अेक वार आखिर तक लड़ लिया जाय। भगवान जान क्या होगा!

आज प्रातःकाल तो वापूका मौन था, मगर ११ वर्ज नोटिस लिख डाला और मुझसे कहा कि वारा वजते ही पहुंचा देना है, १४-८-१३३ असलिओ तुरंत तैयार कर लो। छोटासा और साफ पत्र था: हरिजन-कार्यके विना मेरे लिअ जीना असंभव है। यरवदा-समझौतेके अनुसार आप मुझे यह काम करने देनेको वंघे हुओ है। मेरी मांग न्यायपूर्ण मालूम हो तो मान लीजिये, नहीं तो मुझे मरने दीजिये।

शामको वातें हुआं। अभी तक कोओ जवाव नहीं आया, जिसिल के वापू कहने लगे: अब स्वीकृति आनकी आशा कम है। यद्यपि ये लोग छिस हद तक जायं तो यह अनकी निरी दुण्टता होगी। मेरा तो जिससे को शी मतलब नहीं। में तो, जैसा जवाहरने कहा था, जिथूगा तो भी हरिजनों के लिओ और महंगा तो भी हरिजनों के लिओ। मेरी तो श्रृंखला पूरी हुआ मानी जायगी। पर जिनकी दुण्टताके कारण मरना पड़े यह असह्य है। मनुष्य स्वभाव दुण्टताकी जिस हद तक पहुंच जाय, यह अयंकर चीज है। अब भी यह आशा रखें कि अश्विर अहिसाकी जितनी ज्यादा परीक्षा नहीं लेगा। संभव है कि होरके साथ जिन लोगोंकी बातचीत चल रही हो और होर तो झक्की आदमी है। वह तो अस तरहका मनुष्य है कि अक प्रस्ताव बम्ब अनि किया हो तो बुस पर भी वह कायम रहे। कुछ भी हो, मेरे लिओ तो यह काम करते हुओ मौत आ जाय जिससे अच्छा और क्या हो सकता है?

शामको मानो सरकारकी स्थितिका ही मनमें विचार कर रहे हों, अस तरह कहने लगे: जवाब तो आयेगा, पर बुधवारको आयेगा और असमें यह होगा:

"सरकारने आपको काफी लंबे असे तक बरदाकत कर लिया है। अब अक अव्यावहारिक स्वप्नदृष्टाकी स्वच्छन्दताको और अधिक सहन करना सरकारके गौरवको शोभा नहीं देता। असिलिओ सरकारको यह बताते हुओ अफसोस होता है कि गांधीको कह दिया जाय कि अन्हें जो जीमें आये करनेको आजादी तो है ही; फिर भी अन्होंने जो मार्ग अपनाया है, असी पर डटे रहनेकी अनकी जिद होगी, तो सरकारको मजबूर होकर अन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ेगा।" कुछ असी तरहका जवाब आयेगा। पर यह कहा जा सकता है कि साफ अनकार करनेका निश्चय नहीं कर सके, असिलिओ देर हो रही है। मैंने यह भी सोच रखा था कि आज भी फिर समय मागे, तो मैं बहुंगा कि हरिजनोंका काम करने दें और पत्र लिखने दें, तो मुलाकातोंके लिओ अक सप्ताह और ठहरनेके लिखे में तैयार हूं।

मेंने कहा कि यह अक तरहसे अच्छा है कि अंग्ड्रज जिस मीके पर बा रहे हैं। अस पर वापू बोले: क्या खाक अच्छा है? वे आकर कृछ नहीं कर सकते। अन्हें घक्का देकर बाहर निकाल देंगे। भले होंगे तो कह देंगे, आप अंग्लैंड लीट जाअिये।

विट्ठलदास ठाकरसीका जीवनचरित्र रोज वाचनालयमे (पालानमें कमोड पर बैठ बैठ) पढ़ते हैं। अनुका जीवन बहुन जानने लायक है, किन्तु कल्याणरायने व्यथंका विस्तार बढ़ाया है और असकी घंलीमें कुछ नहीं है। अंग्रेजी पुस्तकमें भी यही होगा। वापू कहने लगे: में तो असके बारेमें प्रेमलीलावहनको लिखूंगा। जिसके प्रेम और सेवाका अतना ज्यादा अनुभय हुआ, असके पतिका जीवनचरित्र पढ़ना ही चाहिये।

आजकी खबर है कि वािबमरॉयन अपने सम्मानमें पाठ्यालाओं बंद कराओं। बापू बोले कि तुम जैसे भद्दे रूपमें कह रहे हो, वैसे कोशी नहीं कहेगा। असके बाद यह खबर थी कि गर्वनरका कुत्ता लंदनके टेलीफोन पर भोंका और असका भोंकना विलायनने सुना। बापू पहले तो खूब हमें, फिर कहने लगे: लेकिन यह दताता है कि कुत्ता भी कुटुंबीजन हैं। अस भावका विस्तार करके द्विधाके तमाम कुत्तोंके बारेमें यह भाव रखा जाय, तो कोशी हुक ही नहीं।

शामको "हरिने भजनां हजी कोओनी लाज" भजन गाया गया।

वापू वोले: अिसी स्वरमें अिसे वचपनमें सुना था और यह स्वर मनमें से निकलता ही नहीं। जब गाया जाय, नभी मीठा लगता है। विलक्त नादा भजन हैं, लेकिन पहली ही कड़ीमें कविको जो कहना था, सो नव कह दिया है।

मैंने कहा: प्रेमळदासके वारेमें और कुछ तो नहीं जानता, पर जैने
प्रीतमका "हरिनो मारग छे धूरानो" यह अंक ही भजन रह गया होता तो
भी असका नाम अमर हो जाता. असी तरह प्रेमळदामके जिन भजनके
वारेमें भी कहा जा सकता है। जिसमे असने भक्तोका जो चनाव किया
है, वह भी देखने लायक है।

बापू: ठीक है। असमें बेटंगी भक्तिकी बात नहीं है। असमे तो गांद-लियाके साथ ली लगानेकी बात है। यह संपूर्ण प्रपत्तिसे ही हो सकता है। आज संवेरे मेजर मार्टिन अंक पत्र लेकर आये। यह पत्र कल शामको पांच बजे दफ्तरमें आ गया था। मगर असे पड़ा रहने

१५-८-'३३ दिया। पत्रमें यह सूचना थी कि 'हरिजन' के कामके लिओ स्थानापन्न संपादकके साथ ओक मुलाकात गांधीको

करनी हो तो कर लें, सरकारका हुक्म आने में अभी देर लगेंगी। वापूने तुरंत जवाव लिखवाया कि "पत्रके संपादनके लिओ मुझे अखवार और पत्र पढ़ने चाहियें। असलिओ मुझे यहांके सर्व पत्र मिलें और अने के सिवाय हरिजन कार्यालयमें आये हुओ पत्र तथा अखवार मिलें, तो कल में अपवास नहीं कढ़ंगा और सरकारी हुक्मोंका अंतजार कढ़ंगा।

ा वारूसे मैंने कहा: कोओ आकर वात कर जाय तो वहुतसी बातें हल हो जायं।

वापू वोले: नहीं, ये तो मेरे साथ वात करना ही नहीं चाहते। अब अन्होंने नजी नीति अपनाजी है। और करें भी क्या? मेरे साथ वात करनेमें मुझे जवाव न दें सकें, असा अन्हें अनुभव हुआ हो तो फिर मुझसे वात कैसे करें?

वल्लभभाशीका पत्र कटेलीके नाम आया था, वह देखनेको मिला। वापूने पूछा: अन्होंके अक्षरोंमें हैं?

मैंने कहाः हां।

असिलिओ अक वार सुन लेने पर भी फिर वापूने असे पढ़ लिया और शामको वार्ते करते वक्त फिर वल्लभभाओकी याद ताजी की: भले होंगे तो वहां भी चार वजे प्रार्थना करना जारी रखा होगा। अब भोजनालय वनानेके विचार पर आये होंगे, और पुस्तकों मंगाओं है असिलिओ सातवळेकरकी पुस्तकों पढ़ते-पढ़ते चक्कर काटेंगे। फिर भर्तृहरिका वाक्य दुवारा याद किया: "ओ रे जखम जोगे नहीं मटे।"

मेंने कहा: अब तो वियोग लम्बा ही है न? . 👵 👵 🔆

वापू वोले: अव अपाय नहीं है। भीख मांगें तो अपाय है, पर भीख मांगनेमें प्रतिष्ठा खो बैठेंगे।

वृद्धके विषयमें गौड़की पुस्तक वहुत पसंद आशी और असे आंखों पर जोर डालकर भी दो दिनमें खतम कर दिया। तुरंत डॉ॰ दत्तकी पुस्तक ले ली। असे समाप्त किया और अण्डूजकी ली। यह कहा कि वृद्ध संवंधी पुस्तकमें शोपनहोरके अपनिपदोंकी प्रशंसामें जो वाक्य हैं, अन्हें कशी वर्षे पहले पढ़ा था तो भी अभी भूला नहीं हूं। लेकिन अस वारेमें शंका थी कि अनमें 'असलके अपवादके साथ' में 'असल' शब्दका क्या अर्थ है और कहा कि आज भी शंका है। अनुके अर्थके बारेमें थोड़ी चर्चा की और अन नतीने पर पहुंचे कि अनुसका अर्थ वेद ही हैं। निरहेगार और निर्मलनाके दारेमें लाओरजेके श्रीतवी सन्से हजार वर्ष पहलेके बृद्धरण पहकर आस्वर्यचिन हुं अर्थार मुझे पहकर सुनाये।

आज अपवास शुरू करनेका दिन था, पर बापू तो पुस्तक पहनेमें तल्लीन थे। अण्डूजकी पुस्तक पहते हुओ असमेंके कृष्ट १६-८-१३३ समझमें न आनेवाले वाक्य सुनाते जा रहे थे। बादमें ओक्सफर्ड डिक्शनरीका जेवी संस्करण लेकर मुझने नवा सीखा हुआ बाद्य 'रिगर'(rigor)देखा, फिर प्रस्तावना पढ़ी और बादमें भीतरसे असे अच्छी तरह देखकर खूब बड़ाओं करने छगे।

आज भी सरकारके जवांबकी बाट देखी, बारह बजे अगवास गृह करनेका निर्णय किया। निर्णय करनेसे पहले अक पत्र लिखवाया, जिनमें मार्टिनको लिखा कि अब मेरे लिओ फल और दूथ भेजना बन्द कर दीजिये। आरंभ करनेके समय मैंने 'अठ जाग मुसाफिर' गाया और फिर बापूने १२ वें और १७ वें अध्यायका पाठ करनेको कहा, जि/हें हम दोनोंने साथ पड़ा।

मैंने कहा: अपवासके किसी दिन आपको छोड़ दें. तो अपवास छोड़ ही देना चाहिये न?

वापू: तव तो छूट ही जाता है। कारण वाहर तो मैं सब जाम कर सकता हूं। पर ये क्या छोड़नेवाले हैं?

मैंने कहा: अुन्हें नियमोंकी वाधा हो तो आपको छोड़ दें और फिर १८२७ के रेग्युलेशनके मातहत पकड़कर हरिजन-कार्यकी छूट दे दें।

वारू: नहीं, नहीं। यह सब जरूरतसे ज्यादा आशा है।

मैं: तव तो अपवास करनेका ही निश्चय हुआ। ठीक है न रे फिर तो जबरदस्ती खिला भी सकते हैं।

वापू: मुझ पर श्रितनी ज्यादा सर्यादा नहीं रखेंगे। और अपवास भी लम्बा नहीं चलने देंगे। अन लोगोंको सुंदर ढंगसे कछ परना आना ही नहीं। असलिओ मुझे झूलता रखेंगे। अण्डूज आयंगे तो वे भी कुछ न कुछ हलचल ज़रूर करेंगे। यों तो घनश्यामदासे और मालवीयजी है, अनिलिओ आन्दोलन तो होगा ही।

फिर कहने लगे: हरिजनोंके लिखें अस तरह मरना थुनकी सबसे यही सेवा है। हरिजनोंके लिखे भाषण न किया जा सके, लिखा न जा सके, तब. तो मेरी मीत आ जायगी। और हरिजन तो अिद्यारेमें समझ जायंगे। में मूश्किलमें पड़कर अपनी कोठरीमें सो गया। दोपहरके वाद वापूका काता हुआ सूत अतार रहा था कि मार्टिन आये और ठीक फौजी अदासे सरकारके हुक्म पढ़कर सुना दिये – सिर्क हरिजनकार्यके लिओ: (१) अखबार मिलेंगे, पर दो से ज्यादा आदिमयोंसे मुलाकात नहीं कर सकेंगे। अखबारोंके प्रतिनिधियोंसे नहीं मिल सकेंगे, किसी मुलाकातके वारेमें अखबारोंमें कुछ नहीं दे सकेंगे। (२) 'हरिजन' के लिओ हफ्तेंमें तीन वार लेख भेज सकेंगे। (३) अक कैदी टाअपिस्टकी मदद मिल सकेंगी। (४) मर्यादित संख्यामें पत्र लिख सकेंगे।

यह तो टेलीफोन पर असने डोबिलसे हुनमोनी नकल ले ली थी, सो पढ़कर सुना दी। असीने कहा: जब ये लोग हुक्म जारी करते हैं, तब सीधे हुक्म क्यों नहीं जारी करते ?आपको देनेकी डाकके वारेमें तो कुछ लिखा ही नहीं!

वायू: यह रह गया होगा, क्योंकि वे लोग जल्दीमें थे। . हेर है

वह खड़ा हो गया और वोलाः अव आप अिसे अच्छी तरह पढ़कर विचार कर लीजिये। कल तो वकरियां भेजून?

वापूने जल्दीमें कह दिया: आज अभी भेज दीजिये।

मुझे जरा घक्का लगा, पर मैं न बोला। बापूने पत्र लिखवाना शुरू किया। लिखवा दिया, पर पत्र पढ़कर मुझे संतोष नहीं हो रहा था। मैंने असमें कोशी सुधार सुझानेकी कोशिश की। फिर बोला: सन् '३२ में हडसनने जो छूट दी थी और जिसके संतोषजनक न मालूम होनेके कारण आपने अपवासका नोटिस दिया था, असमें और असमें कितना फर्क है, यह देखना चाहिये।

वापू वोले: असमें फर्क तो है, पर अब तो तुम 'दूसरा ही पत्र लिखो। यह तो असी ही बात हो गओ, जैसी हेल्सिंग फोर्स जानेका निश्चय करके तुरंत अरादा छोड़ दिया था। मैं देख रहा हूं कि अपवास हरगिज नहीं तोड़ा जा सकता। पत्र लिखो।

यह कहकर पत्र लिखवाया। ये हुक्म भारत सरकारके असल हुक्मोंकी हद तक नहीं पहुंचते; अतना ही नहीं, अनकी आत्मा भी अिनमें नहीं है और ये सरकारका दिखीपन बताते हैं। असिलिओ अिन्हें मंजूर करके बादमें सरकारके साथ लम्बी चर्ची करनेकी बेकार झंझटमें पड़ना ठीक नहीं, अपवास कर ही डालना पड़ेगा, यह कहा और यही भाव पत्रमें ले आये।

मैंने कहा: अिसमें अविश्वास भी है और यह भी स्वीकार नहीं किया गया है कि आपने पिछले साल अपना वचन अच्छी तरह पालन किया था।

वापू वोले: नहीं, अविश्वास नहीं। अविश्वास हो नो हर किनीको मिलने न दें, पर असमें नीचता है। यह नीचता कैसे सहन कर ली जाय? पत्र गया और यार्डमें चक्कर काटने लगे। मुझे कहने लगे: अपवान छोड़ देता तो मेरे दु:बका पार न रहता। अब तुम पर बोड़ा दीप तो आयेगा कि अस आदमीने अपवास जारी रखवाया। और तुम कुछ अंशोंमें जिम्मेदार तो हो ही। तुम्हें अिन हुक्मोंसे संतोप हो जाता, तो मुझे शंका ही न होती। आदमीके मन पर किन-किन चीजोंका असर पड़ता है. यह पता थोड़े ही लगता है? मानवता और दुबंलताके बीचमें जो पतली डोरी मीजूद है, क्या असको पता चलता है? पर मुझे यकीन है कि अनमें नुम्हारा हिस्सा है। असो तरह तुन्न मुझे थेरी कमजोरियोन बचाते रहना।

मेंने कहा: कमजोरोको बात नहीं, मही निर्णयगिक्तकी बात है। असिलिओ बार-बार तौलनेका खयाल हुआ; और आपने बकरियां भेजनेको जो तुरंत कह दिया, वह मुझे जल्दबाजी मालूम हुआ।

फिर हंसते-हंसते बाले: बल्लभभाओ होते तो कहने कि मंजूर कर लीजिये. जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, बादमें लड़ लेंगे। पर यह ठीक नहीं। अपवान छूट गया होता, तो मैं भारी दुःखमें पड़ जाता। फिर कहने लगे: दो आदिमियोंने मिलनेकी छूटका अर्थ यह हुआ कि बिड़ला, कवि और मालबीयजी आदे हों तो. मैं किसो अनकार कहं? और दो मुलाकानोंका मतलब यही नम्झें कि दफ्तरमें मुलाकात हो। नहीं, अब तो लड़ ही लेना अच्छा है।

रातको जल्दो लेट गरे। लेट-लेट कहने लगे: अङ्ग्रिशी मासके दाव फिर अपवास करना कोओ आसान वात नहीं है। औरवर लाज रमें तो अच्छा। फिर वोले: अच्छी परीक्षा होनेवाली है और अपकी जरूरत है। बेबारे प्यारेशलने ग्यारह अपवास किये थे। दास्ताने और देवने तेरह किये थे। पर अन लोगोंका किसीन भाव थोड़े ही पूछा था? मेरा भी भाव न पूछा जाय, तो यह अनुभव करने लायक है।

> त्रापूको रातको तींद अच्छी आजी, पर प्रार्थनाक समय गुलने वहा कि पौने तीन बजेमे जग गया था और जिस स्टोल्हा

१७-८-'३३ विचार कर रहा था:

आरुरक्षोर्मुनेयोगं कर्म कारणमृच्यते। योगारूडस्य तस्यैव बामः कारणमृच्यते॥ जिसमें भिड़े शास्त्रीका अर्थ मेरे गले नहीं अंतरता। वे जो कहते हैं कि योगाइडको शम ताथनेके लिओ कर्मके साधनकी जरूरत है और योगाइड वननेकी जिच्छा करनेवालेको योग साधनेक लिओ कर्मके साधनकी जरूरत है, सो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे तो जो शुद्ध शब्दार्थ सीधा बैठता है वही ठीक लगता है; यानो योगाइड बननेकी जिच्छात्रालेके लिओ कर्म साधन और योगाइडके लिओ शान्ति साधन है।

मेंने कहा: तब तो आप शांकर-सिद्धांतका समर्थन करते हैं कि संन्यासीको कर्म करनेकी जरूरत नहीं।

वापू: समर्थन करता भी हूं और नहीं भी करता — करता अस हद तक हूं कि असकी शांति ही कार्यसिद्ध करती रहती है, असलिओ अुसे कर्मकी जरूरत नहीं। और नहीं करता अिस हद तक कि असके शांत होत पर भी असका संकल्प तो जनहितका ही होगा। योगारूढ़के पास बैठे हुओ मनुष्यको विच्छू काट ले तो वह देखता नहीं रहेगा, वित्क अपनी संकल्पशनितसे, कुछ भी कर्म किये विना, असका विच्छू अतार देगा या असके विच्छूका जहर चूस लेगा। जनक राजाकी नगरी जल रही थी, तो भी जनक राजा शांत बैठा था। लेकिन वह शांत नहीं बैठा था। असकी शांति ही नगरीको शांत कर रही थी। कभी वह अपनी शांति छोड़कर निकल पड़ता और ववेवालोंसे कहता कि मुझे भी वस्वा दें दो, तो वस्वेवालोंका ध्याने असकी तरफ लग जाता और वे लोग अच्छी तरह काम न कर सके होते। में तो लौकिक अदाहरण लेता हूं। अस विश्वाससे कि राजा वैसा चाहता है, क्या कुछ बातें नहीं होती? वाश्विसरॉय आनेवाला हो तो असके लिखे जितने लोग मानपत्रकी तैयारी करें, जितने लीग शहर सजायें, वगैरा वातोंका हुक्स वाजिसरॉय न देता हो तो भी ये होती रहती हैं। अिसी तरह मनुष्य शांत रहकर कभी बातें करता ही रहता है। यही अर्थ अकर्ममें कर्मका है।

१२ वें अध्यायका 'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् 'वाला क्लोक पहेली जैसा लगा — मानो ज्ञान, ध्यानसे सम्बंध रखनेवाली कोशी वात पहलेके क्लोकोंमें हो ही नहीं और यह क्लोक कहीं वाहरसे लाकर रख दिया गया हो!

सवेरे शांकरभाष्य और भिड़ेकी गीता और 'गीताओं' लेकर बारहवाँ अध्याय पढ़ने बैठे ही थे कि मार्टिन लाल-पीला होकर आया और कहने लगा: आपने तो अपना विचार बदल दिया। में सरकारको खबर भी दे चुका था। मुझे फिर फोन करना पड़ा। वापूने समझाया कि जितनी जल्दी अपको सबर दी जा मकती थी अतनी जल्दी दी गंभी।

मार्टिन: आपका पत्र ही मैं न समझ सका। आपको पत्र चाहियें, तो अुमुके वारेमें वात हो सकती है।

वापू: पर मैं, आगेके लिओ क्यों रखूं ? मेरे लिओ तो ये हुत्रम ही अबूरे हैं। आपके जानेके बाद मैंने अन्हें पढ़ा, किर पढ़ा और मुझें छगा कि असमें तो मैं अुलझनमें फंस जाता हूं।

मार्टिन: छेकिन पत्र असा कारण नहीं है, जिसके लिखे आप अपवास करें। किर भी आप कहते हैं कि मैं सरकार पर जबरदस्ती नहीं करता।

बापू में तो अब भी कहता हूं कि में जबरदस्ती नहीं करता, न करना चाहता; में तो सिर्फ अितना ही कहता हूं कि मेरा काम असंभय ही जाय, तो में जी नहीं सकता। जो हुक्म अभी दिये गये हैं, अनसे मेरा काम नहीं चल सकता।

ै वापूने यह समझानेवाला लंबा तमसीलवार पत्र तुरंत लिखवाया कि अन्हें क्या चाहिये और मांग की कि मुझे छूट देनी हो तो भारत तरकारके मूल हुक्मके अनुसार पूरी छूट दीजिये। अनुमें यह भी मांग की कि 'हरिजन के लेख देने हैं, जिसलिओ आज काकाको मुझे बारह बजेसे पहले मिलना चाहिये; और मुझे अपने अखबार तथा पत्र भी मिलने चाहियें।

ये अखवार और पत्र तो न मिले, लेकिन मार्टिन काकाको मिलनेके लिखे वारह वजेसे पहले ले आया और हंसनेकी, विनोद करनेकी कोशिय की:

देखिये, आपसे मिलनेके लिओ में काका कालेलकरको यहां ले आया हूं। यह मेरी भलाओ नहीं हैं? अभी मुझे फोन पर हुक्म मिला कि काकाको आने दिया जाय और आपकी दो 'हरिजन' मुलाकार्ते करने दी जायं।

और फिर वोला: आप नाहक शरीरको विगाड़ रहे हैं! सरकार तावड़तोड़ कैसे काम करे? सरकारके काम तो घीरे-घीरे ही होते हैं।

वापू: पर मैंने तो पंद्रह दिन दिये थे। यह ताबड़तीड़ कहा जायगा? और भारत सरकारके हुक्म तो थे ही।

थिस पर वह कहने लगाः लेकिन वे तो आप पर तय लागू होने थे, जब आप राजवन्दी थे।

वापू: मेरे राजवन्दी होनेके साथ अनका कोओ ताल्लुक नहीं। अेक असाधारण परिस्थितिसे, जिसकी जड़ गोलमेज परिपद है. यह चीज पैदा हुआी। आप जानते हैं कि समझौता स्वीकार करनेके लिखे बिटिश मित्र- मंडलकी जल्दीसे वैठक हुआ थी? और यह चीज असीमें से स्वाभाविक रूपमें पैदा हुआ थी। अस प्रकार में राजवन्दी हो बूं या साधारण कैदी हो जूं, वह चीज कायम रहती है।

फिर वापुने पुछा: मेरा पत्र भेजं दिया?

वह वोला: जरूर। वह पत्र कैसे रोका जा सकता था? पर आप तो तुरंत ही जवाव मांगते हैं। अिन लोगोंको शिमला और लंदनसे भी वातें करनी पड़ती होंगी, अिसका आप खयाल ही नहीं करते।

वापू: मैंने तो अन्हें पन्द्रह दिन दिये थे।

वह चुप हो गया।

लल्लूभाशी शामलदास जापानसे हरिजनोंके लिओ १७०० रुपयेका चेक लेकर आये थे। असका भी वापूने, वातोंमें अपयोग कर लिया। असे चेक आयें तो पड़े रहें और मैं अनकी पहुंच भी न लिखूं?

अस पर वह बोला: तव तो आपको सोचकर जेलमें आना था।

वापू कहने लगे: विचार तो कर ही लिया था, लेकिन आप अपने पहलेके हुक्मोंको ही निगल जायं तो क्या किया जाय?

असके वाद काका आये। काकाने कहा: अस विषयमें 'हरिजन'में लिखनेका विचार था।

वापू वोलें: अंक अक्षर भी नहीं लिखा जा सकता। मुझसे मिलते हो और मुझे यहां अस हालतमें देखा, अस जानकारीका भी अपयोग 'हरिजन 'में नहीं हो सकता। दूसरे अखवारोंके लिओ हो सकता है, मगर वह भी तुम न करना। तुम स्वतंत्ररूपमें लिखो तो दूसरी वात है। मगर मुझसे मिले हो असिलिओ और अस जानकारीका लाभ अठाकर कुछ भी न लिखो, यही हमें शोभा देगा। ये लोग झूठी-झूठी वातें छापते रहेंगे और मैं अस अपवासमें मर भी गया तो क्या हुआ? यह बड़ीसे बड़ी हरिजनसेवा होगी।

कोशी चार वार गरम पानी लिया और कहते रहे कि शिस तरह पानी पिया जा सके तो अच्छा। मगर शामको कहने लगे कि मुश्किल होने लगी है, मतली होती है। प्रार्थनाके समय गरम पानी पीते हुओ काफी तकलीफ हुआ।

शामको वानूका वजन ९९ निकला, कल १०१ था। सुवह नाड़ीकी गति ६२ थी, शामको ६४ हो गली। नहानेके लिखे स्ट्रेचरमें ले गये थे। पानी डेढ़ सेर तक पी सके। रोज अस तरह पी सकें तो शायद चार-पांच दिन विना किसी गड़बड़के बीत जायंगे। अंपवासका तीसरा दिन है। सुबह चार वर्ज मुझसे कहने लगे हि गुजराती 'हरिजन' के लिखे बुछ लिखना चाहिये। में तां १८-८-'३३ जितना वेचैन था कि मुझे हां-ना कुछ भी कहना नहीं सूझा। मैंने कहा: कल जो कुछ दिया है, असका अनुवाद होगा। मगर सुबह नौ साढ़े नो वजे तो लिखवाने लगे और दो छोटे-छोटे लेख लिखवा दिये। यशवन्तप्रसादभाओकी मृत्युका तार आया, जिसलिंधे यक जाने पर भी अक तीसरा लेख अनके बारेमें लिखवाया। वह लिया रहे थे कि काका आ गये।

यह कहकर कि काकाको अपवासके बारेमें कुछ लिखने दीजिये, मंने अस. पर अक नोट लिख रखा था। पर असे देनेसे थिनकार कर दिया। "मैं जिथूंगा तो कुछ न कुछ लिखूंगा। मेरे मरनेके बाद तो 'हरिजन'में जो लिखना हो सो लिखना। मेंने सरकारसे बुद्ध न्याय मांगा है। मेरा अपवास थिसलिओ है कि मैं अस न्यायके बिना जिन्दा नहीं रह सकता। थिस विषयकी मैं चर्चा किस लिओ कहं?

वस फैसला हो गया कि 'हरिजन'में कुछ नहीं लिखा जा सकता। असके वाद अण्डूज आये। अुन्होंने अस्पृश्यताके वारेमें वातें करनेकी विजाजत ली थी और मैक्सवेलसे मिलकर अपवासके वारेमें वातें करनेकी मंजूरी ले ली थी। मुझे बड़ी आशा हुआ। पर अन्होंने तो जितने सीम्य रूपमें संभव था अतने सीम्य रूपमें सरकारका ही पक्ष पेश किया और जितनी मिठाससे कहा जा सकता है अतनी मिठाससे अपवास छोड़ देनेके लिखे कहा। विलायतमें अगेथा, पोलाक, कार्ल हीथ वर्गरा मित्र यह मानते थे कि राजवन्दीकी हैसियतसे और कुछ खास कारणोंसे हरिजनकार्यकी लिजाजत दी थी, पर सजा पाये हुओं कैदीके रूपमें तो वह नहीं मिल सकती। आपको यह छूट किस तरह दी जा सकती है? वापूने अन्हों भारत सरकारके हुक्म दिखाये। अन्होंने ठंडे विलसे पढ़ लिये और कुछ न वोले। फिर कहने लगे: यह तो ठीक है। लेकिन मरकारकी कठिनाओं भी तो समझनी चाहिये न?

वापू बोले: प्रबंध सम्बन्धी कठिनाजियोंको पार करनेमें मैं मदद दें सकता हूं। मगर मेरे साथ कोओ बात करनेको कहां तैयार है? मानदताला संबंध ही नहीं रहा।

वारूने वताया कि बिस मामलेमें सजा पाये हुओं कैंदी और राजयन्दीकी स्थितिमें फर्क हो ही नहीं सकता। मगर अंग्रेज होनेके नाते वे अंग्रेजीकी अमुक भूल तो समझ ही नहीं सकते थे।

बेण्डूज: पर आपने तो सरकारके सिर पर यह पिस्तोल तान् रखीं है कि अतना न दोगे तो मैं मर जाजूगा। मुझे सचमुच अन सब वातोंसे आश्चर्य ही हुआ। मैंने तो मान रखा था कि आप जेलमें अक साल जातिसे रहेंगे और अस बांतिके द्वारा काम करेंगे।

वापूने अपने व्रतका वार्मिक अर्थ समझायाः जिसमें घर्मकी वात न ही तो में लडू ही नहीं। मुझे सजा पाये हुओ कैदीकी हैसियतसे यहां लाकर ये सुविधायें छीन लेना सरकारका दोहरा अन्याय लगता है। मुझसे वैरका बदला लेनेके लिखे ही यह सब कुछ किया गया है।

अण्डूज वोले: नरकारके मनमें द्वेष या वैर नहीं है। मेक्सवेलको भी वहुत दुःख था। सरकार आपसे अपवास नहीं कराना चाहती।

अंग्ड्रज नाहवका यह सुझाव था कि आप सरकारकी स्थितिको समझें और महोने-पन्द्रह दिनकी आजमाथिश करनेके बाद ज्यादा सुविवाओं मांगें। अन्होंने मानव संबंधके दारेमें पूछा: आप किस अफसरसे आपके पास आकर बात करनेकी अपेक्षा रखते हैं?

वापू वोले: कोबी भीं नाये। अनुकी कठिनाओं मालूम हो, तो में बहुत कुछ कम कर दूं।

अण्डू जने कुछ समझौतिके रास्ते सुझाये। सुपरिटेंडेंट पर सब कुछ छोड़ दिया जाय, कुछ लिखे विना वही अपनी समझके अनुसार अमल करे, वगैरा। मगर यहां जय अण्डू ज ये वातें कर रहे थे, तब अधर सरकारका जवार्व तैयार हो रहा था। अण्डू जके जानेके बाद असे लेकर माहिन आये। काकासे मालूम हुआ था कि सरकारने अक वक्तव्य प्रकाशित किया है। असमें लड़ाओं, अपमान और मरना हो तो नरो, ये भाव स्पष्ट थे। गीले तौलियेसे शरीरको पौंछवानेके बाद बापूने असका दृढ़तासे जवाब दिया। सरकारके जले पर नमक छिड़कनेके लिखे बड़ा खेद प्रगट किया और वचनमंगसे बचनेके लिखे कहा।

अंण्ड्रूज आये थे, तव तो वापूने कहा था: यह आ गये तो अच्छा हुआ। ये सरकार और हमारे वीचमें कड़ी जरूर वन सकते हैं।

अस पत्रका विचार करके ही मानो रातको तेल मलवानेके बाद बोले: महादेव, अस बार तुम्हें मुझे खो देनेके लिखे तैयार रहना होगा। सरकारने निश्चय कर लिया दीखता है। हमारा भी निश्चय है। असा ही हो तो हमारे खयालसे असमें सब कुछ अच्छा है। आज तो लोग भी स्तब्ध हो गय हों तो चुप रहेंगे और सब कुछ देखते रहेंगे। मगर हजारों वर्ष तक अस बातकी प्रशंसा की जायगी। मुझे प्रशंसा नहीं करानी है। मगर लोग

यह कहेंगे कि यह कदम मूर्वतापूर्ण नहीं था। जॉन ऑक लार्क पर यह <mark>जिल्जाम लगाये गये वे</mark> कि वह डायन थी, जादूगरनी थी। पर आज वह पूजी जाती है। वहीं बात यहां होगी। आज मुझे मले ही बेयकूफ और पाखंडी कहें, लेकिन सी वर्ष वाद कोबी अँगा नहीं कहेगा। मेरे लिओं तो कुछ करना बाकी नहीं रहा। मुझे अब यह भी नहीं समजाना है कि हरिजनोंका प्रश्न कैसे हल हो। खादीके बारेमें, सत्यके बारेमें, और अहिंसाके वारेमें अब मुझे कोशी नशी वात कहनी नहीं रह गशी है। अिसलिओं में शान्तिसे चला जायूं, यही अच्छा है। किसी रागसे या और किसी तरह मरनेकी अपेक्षा यह मीत हजार गुनी ज्यादा अच्छी है। गीनाके दूसरे अध्यायके अंतिम इलोककी स्थितिमें चला जाअं तो औरवरका आभार मानूं — 'अपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति ' — असमें जरा भी मोह न हो, यही हमारी अिच्छा होनी चाहिये। मेरी भूल आग भी कोश्री बता दे, तो में मान लूं। मीतके किनारे वैठा होशूं, तब भी कांश्री भूल सावित कर दे, तो असको माफी मांगूं और कह दूं कि मैं मूर्व या, अब मुझे अपनी मूर्खताका फल भोगने दो। तुम्हें तो कोश्री विचार करना ही नहीं है। तुम्हें शांतिसे काम करते रहना है। आज जो हो सके वह -करना, कलका कल सुझा देगा।

में चुपचाप अने शब्दोंको सुनता रहा।

आज प्रातःकाल कर्नल ... आया था। यह आदमी अगर वृद्ध न हो तो असकी बेह्याओके लिओ असके गाल पर अक तमाचा मारनेकी जीमें आती हैं। आप तो विनयेकी तरह द्नरेके घर जाकर यह कह रहे हैं कि अतिना हपया लाओ, नहीं तो मैं मर जाआंगा। जरे भले मानस, सब कुछ छोड़कर यही काम कीजिये न। आप कहते हैं कि हरिजन-कार्य तो मेरे प्राणींके समान हैं; तो किर कानूनमंगको भूल क्यों नहीं जाते? मैं लॉर्ड विलिएडनसे मिलकर आया हूं। मरे साथ वे बहुत अच्छा सम्बन्ध रखते हैं। मुझे मिलनेको तार दिया था, लेडीके और अपने बीचमें मुने बैठाया और हिन्दुस्तानी सिपाहियोंमें मेरे कामकी सब बातें पूछी। नेरे सिपाहियोंमें बहुतमे हरिजन लोग थे। हमने हिन्दुस्तानी सिपाहियोंका घर खोला हैं। अन लोगोंको खुच करनेके लिओ जलमे होते हैं। वहां जाय. कॉकी, विस्कुट और डबल रोटी बनैरा देने हैं। अस तरहकी बलमान करके असने सिप दुखा दिया। मैंने कहा, आप जितनी बातें कहते हैं, तद असा लगता है कि आत्मकया लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं। मगर वह मजाकको दिया समझे ? जुसने तो बकवास जारी ही रची।

वापू वोले: मुझे अपने सोल्जर्स होममें रिखयेगा। में तो सोल्जर (सिपाही) ही हूं, और यह तो आप जानते ही हैं न िक सोल्जर लड़ते-लड़ते नहीं थकता? जाते-जाते फिर लॉर्ड विलिंग्डनके गुणगान किये। फिर कहने लगा: 'टाअम्स'ने वताया है कि आपको सुविधायें मिल गओ हैं। अब किस लिओ अपवास करते हैं? अस बार क्या अस अटालियनकी तरह ४५ अपवास करने हैं?

अपवासका चौथा दिन।

रात ठीक नहीं निकली। टूटी-फूटी नींद आश्री। मुझे दो वजे वाद किसी तरह नींद आश्री ही नहीं। वापूके कहे हुशे १९-८-'३३ शब्द मेरे कानोंमें गूंजते ही रहे। दोसे साढ़े छः तक सेवाका मौका मिला। वापूकी कमर और पैर खूव टूटते थे। अुन्हें दवाया। सुबह पत्रकी नकल करके शुसे भेजा।

'टाअिम्स' रोज कटा हुआ मिलता है, असके लिओ मार्टिनसे शिकायत की थी। वह बोलाः कैदियोंके लिओ यह काट-छाट करनी पड़ती है। अगर अ्गुपको कोओ अपना 'टाअिम्स' भेज दे, तो पूरा मिल जायगा। फिर बोलाः मेरी काट्री हुओ कतरन मिल जायगी तो भेज दूंगा।

मार्टिन अंड्रूजको लेकर आया। वे मेक्सवेलके यहांसे ही आ रहे थे। अन्हें भी अंसा लगा कि कलका पत्र जले पर नमक है। पर अन्हें जवाव यह मिला कि जेलमें रहकर अससे ज्यादा सुविधाओं नहीं दी जा सकतीं। जेलमें से अितना वड़ा आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता।

वापू वोले: तो फिर अन्हें मेरे जैसेके लिओ दूसरी जेल खोलनी चाहिये।

अस पर अंड्रूज वोले: हां, कल में यही विचार कर रहा था।

काकाने यह सुझाव दिया कि वापूको ये लोग और कहीं क्यों नहीं रख देते ? अंड्रूजके पास कोओ चीज नहीं थी, पर वे कहते थे कि रातको आपने ही कोओ विचार कर रखा हो और रास्ता निकाला हो तो वताअये।

वापूरे फिर कहाः रास्ता मानवताके सम्बन्धका है। अन लोगोंको समझनेकी परवाह ही कहां है?

अस पर अंड्रूज कहुने लगे: मेक्सवेलने तो बहुत ही मीठी वार्ते कीं और मुझे तमाम भीतरी वार्ते सुनाओं, मानो में अनुका निजी मित्र होअूं। में फिर मेक्सवेलसे मिलूंगा और हो सका तो अन्हें लेकर आअूंगा। वापू कहने लगे: भले ही आयें, में वात कर छूंगा। सरकार यह भी जानती है कि मुझे समझाना कितना आसान है। अभी तो ये मूल गये हैं। ये चाहें तो बहुत कुछ जल्दीसे कर सकते हैं। न करना चाहें तो जिनका काम घीरो गाड़ीकी तरह चलता है। शोकत मुहम्मदको जेलमें रखा था, असी तरह मुझे रख सकते हैं। मुझे चाहे जहां कैदीके तौर पर रखें तो काफी है। में पैरोल पर नहीं छूटूंगा। चाहें तो मुझे किसी बंगलेमें रख दें। मेरे अपूर सुपरिण्टेंडेंट रख दें। असे कोशी काम तो करना होगा ही नहीं। जान लेगा कीन आया था और कीन नहीं। फिर मझे हमेशाके लिओ राजवन्दी मान सकते हैं। मैं अपवास कर्क तो मुझे छोड़नेकी भी जलरत नहीं। कुछ भी करनेकी जलरत नहीं।

मानो कोश्री विलकुल नथी दिशा मिली हो, श्रैसा समझकर अँगृत चले गये और वापस आनेका कह गये। जाते-जाते बागूसे दूध लेनेका फिर बाग्रह किया।

वापूने कहाः यह प्रतिज्ञाकी वात है। अिस पर वोलेः तो आग्रह नहीं करूंगा। देखें, अब कल क्या नअी चीज लेकर आते हैं।

आज कर्नल मार्टिनकी जवान खुली। अंडूज वात कर रहे थे कि असने कहा: मैं खानगी वात कहता हूं। आप जब पकड़े जानेवाले ये, तब मैं तीन घण्डे तक सरकारी भवनमें था। यहां नहीं रखा जा सकता, और कहीं रखनेका वन्दोवस्त कीजिये, अस बारेमें तीन घण्डे तक चर्चा की गआ। और परिणामस्वरूप मुझे टेलीकोन मिला: सवेरे तुम्हारे यहां आ रहे हैं। अन लोगोंको यरवदाके सिवाय कोओ जगह ही नहीं मिलती। और ह्मारी स्थिति विपन हो जांती हैं। हम जेलके नियमोंके वाहर विचार नहीं कर सकते और फिर कुछ देना पड़ता है, तो वह भी आधे मनसे देते हैं।

यह वेचारा सबेरे 'टाशिम्स'की कतरन देनेको कह गया था, परन्तु डोशिलने शुसे मना कर दिया!

असके जानेके बाद बापू कहने लगे: मुझे अदनमें रख दिया होता तो क्या में अनकार करनेवाला था? वहां क्या हरिजन-कार्य कर सकता था? कुछ नहीं। मगर आज मुझे वे अपनी कठिनाओं में से निकलनेके लिखें अदन ले जायं, तो में अनकार कर दूंगा। महादेव, मुझे बाहर निकाल दें और नजरवन्द कर दें, तो तुम्हें तो यहीं रखेंगे न?

मैंने कहा: किसी भी तरह मामला सुलझ जाय तो अच्छा है। मुझे कहीं भी रख दें, असकी परवाह नहीं। मेंने द्वापूको खबर दी कि २१ ता० को सूर्यग्रहण है। और वह पूनामें ८-५३ वर्जे दिखाओं देगा और १२, वर्जे तक रहेगा। साथ ही साथ कहा; लेकिन यह हमारा ग्रहण खुले तब न!

वापू: हां, यह खुल जाय तो लेंडी ठाकरसीके यहांसे हम असे देखनेके लिंबे दूरवीन मंगायें।

मेंने कहा: वापू, रातको मनुष्य निराश क्यों हो जाता है और अुसे निराशा क्यों घेर लेती है? और दिनमें यह निराशा कहां अुड़ जाती है?

वापू: सूर्यका कोओ असर तो जरूर है। वैसे, रातको अक प्रकारका सीम्य प्रभाव तारे और चन्द्रमा भी डालते हो हैं।

मैंने कहा: वूकर वाशिग्टन अक जगह अपने व्चपनके अनुभव वयान करते हुओं कहता है, "कोयलेकी खानके काले अधेरेसे ज्यादा अधेरा कीनसा होता है?" मुझे तो पढ़ने पर लगा कि निराशा ज्यादा अधकारमय है। क्योंकि मैं अस वृत्तिमें था।

वापू: तुमने तो वही किया जो मैंने लंदनकी मेट्रिककी परीक्षामें किया था। मेट्रिकमें हमसे सामान्य ज्ञानके सवालोंमें पूछा गया था कि सुवर्णसे ज्यादा सुवर्णमय क्या है ? और मैंने लिखा था कि सत्य ज्यादा सुवर्णमय है।

़ मैने कहा: असी-असी वातें भी वहां पूछते हं?

वापू: परीक्षा लेनेकी भी कला है न? कुछ लोग अपनी मूर्खता परीक्षाके सवाल निकालनेमें प्रदक्षित करते हैं। हमसे मेट्रिकमें किसीने "मनने मनसुखनुं सुख दीवुं, रिततंत्र स्वरूप अनूप कीघुं" ये पंक्तियां समझानेको कहा था। वह मूर्ख ही होगा न! गोवर्धनभाओकी यह विलकुल रसहीन कविता हम क्यों जानें? वह न आती हो तो क्या सावित होगा? गोवर्धनभाओं और मनसुखरामका क्या संबंध था, यह सब हमें क्यों जानना चाहिये?

अपनासमें शांतिसे पड़े-पड़े बापू असे-असे चुटकुले सुनाते हैं। कल गोंखलेकी दोष निकालनेकी वृत्तिका अक किस्सा सुनाया था। वे अवला हुआ पानी पी रहे थे। पीते-पीते कहने लगे: यह अंग्रेजी ढंगसे नहीं पीया जा सकता और चम्मचसे पीयें तो आवाज जरूर होती है। हमारे पोरवन्दरवाले जो कालिदास हैं, अनुसे में कहं कि अस देशमें (विलायतमें) अस तरह सवड़-सवड़कर नहीं खाते, तो वे और ज्यादा सबड़-सबड़ करते। गोंखलेको अन छोटी-छोटी वातोंकी वड़ी चिढ़ थी। विलायतमें हमसे कहने लगे: अस तरह चप्पल पहन कर वर्षो आते हो? अससे काम नहीं चलेगा। यहां वूट पहनने ही चाहियें।

जिसिलिं अन्हें खुश करनेके लिओ केलनवेक और मैं सेंट जेम्स पार्क तक पानक पहनकर जाते। वहांसे वूट पहन लेते तथा चप्पल अनवारमें लांट कर वगलमें रख लेते और नेशनल लिवरल कलवमें वूट पहनकर जाते। फिर भी हम अनसे कह जरूर देते थे कि जापकी खातिर हमने वह भंग वनाया है, चप्पल नीचे रखकर आये हैं।

अंक दिन लंदनमें मैं मोटरमें पास बैठा हुआ था कि मेरे बूटकी तरफ देखकर बापू कहने लगे: महादेव, बूट तो अच्छी तरह चमकते हुअ चाहियें। यह यहांकी सम्यता है। रास्तेमें दो पेनी दे दो तो खड़े-खड़े बूट पोल्झिकर देगा।

गोखलेंके शिष्य जो ठहरे!

वल्लमभाओंको यहांसे अनको मारी चीजें भेजों। अंक-अंक चीज याद करके वापूका दिल भर आता था। फिर तीन वजे मेरा काम पूरा हुआ तो मुझसे कहने लगे: अब तुम आराम लो। में आराम लेनेके लिखे लेटा, मगर शिवरतन महोता आ गये। वड़े रंगीले आदमी मालूम हुओ। चिल्ला समधी भी अपने जैसे बुढिमान ही चुनते हैं। जहां आदमी है यहां क्या नहीं मिलता, और जहां रुपया है वहां आदमी नहीं मिलते। अनकी पाठसालामें तीन हरिजन आये, तो मारवाड़ी भाग गये। फिर ज्यादा हरिजन आये। यादमें कुछ मारवाड़ी वापस आ गये और कुछ मनातन पाठसालामें जाने लगे। मेने ५०,००० रुपये दिये हैं। मगर असा कोओ होशियार आदमी नहीं मिलता, जो अच्छी व्यवस्था कर सके और अधीगनाला चला सके। आप मुझे अच्छा आदमी ढूंढ़ दीजिये।

वापू वोले: यह काम निषट जाय, तो मैं जरूर ढूढ़कर भेजूंगा।

बिस पर शिवरतनको मौका मिला: वापू, आप वया भेजेंगे? आप तो बिस तरह अपवास लेकर बैठ गये हैं। जिन तरह भी कहीं अपवास होते हैं? आपको हमसे काम लेना है या अपवास हो करते रहना है? हम भटक जायगे। आपके राजनैतिक कामसे भी मुझे तो यह काम बड़ा गालूम होता है। यह तो जाहिर है कि हमारे हिन्दुओंमें जिन हरिजनोंके लिओ कोशी हमदरीं नहीं है। मगर दूसरे व्यवहारमें भी वे लोग शुद्ध नहीं हैं, तब आप यह क्या लेकर बैठ जाते हैं? पांच मुलाकानोंके बजाय दो कीजिये, कैदकानेमें आनेके बाद यह कैसे कहा जा सकता है कि मुझे चाहिये अतनी ही नुविधा दीजिये। हरिजनोंकों तो थोड़ा ही नुकसान अठाना पड़ेगा, मगर हम सबको तो आप पूच एक पेंगे। निर्णयके खिलाफ लड़े थे सो तो ठीक था, मगर यह क्या है? पोड़ीनी ज्यादा

मुलाकातोंके लिओ को आ लड़ता है? कभी वार आपके काम हमें परेशानीमें डाल देते हैं। ओक आदमी कहता था कि जैसे जमशेद समय-समय पर अिस्तीफा देता है और वापस ले लेता है, वैसे महात्माजी अपवास करते हैं और वापस ले लेते हैं। हमको तो असा लगता है कि स्वराज्यके वड़े भगीरय कामके सामने अस वातका क्या महत्त्व है, जिसके लिओ आप प्राण देने वैठे हैं? हमारे लाखोंके दिल दुख रहे हैं। आप हम सवकी वात क्या नहीं मानेंगे?

वापू: धर्मका आचरण को आ आसान ची जनहीं है। शरीरको रखने से वर्मकी रक्षा नहीं होती, पर शरीरको छोड़नेसे ही वर्मकी रक्षा होती है। यह शरीर कहां चिरस्थायी है ? और यह माननेवाला में कौन हूं कि स्वराज्यका वड़ा काम मेरे पास है ? बड़े काम और छोटे काममें फर्क नहीं। पर यह जानना चाहिये कि कौनसा काम किस वक्त करना चाहिये। कल रातको मेरे वरावरमें जमीन पर अने वॉर्डर सो रहा था। अपुसे देखकर मुझे खयाल हुआ कि अस पर कोओ साप आ जाय तो मेरा क्या धर्म हैं? मुझमें अशक्ति होने पर भी मुझे अिसे बचानेकी कोशिश करनी चाहिये, फिर भले ही वह सांप मुझे काट ले। अंक वच्चा वड़ी आफतमें है। असे वचानेका मुझे मौका है, पर वचानेमें मुझे मौतकी जोखम अठानी पड़ती हैं। तो क्या न अठाअूं? यह सोचकर बैठा रहूं कि मुझे तो स्वराज्यका वड़ा काम करना है, औसे तुच्छ काम में कैसे करूं? तब तो मेरा वड़ा काम भी ठप हो जायगा। यहां आज धर्म हो गया कि मुझे लड़ ही लेना पड़ेगा। थोड़ी या ज्यादा मुलाकातोंकी बात नहीं है। ये तो थेक हाथसे देनेका दावा करते हैं और दूसरे हाथसे सब कुछ ले लेते हैं। साफ कहं दें कि हम यह काम नहीं करने देंगे। कहते तो यह हैं कि हम करने देते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी नहीं करने देना है।

शिवरतन फिर कहने लगे: आपसे बहसमें को आ जीत नहीं सकता। आप कं भी बातें सुनायेंगे, हम मूढ़की तरह सुन लेंगे, पर कुछ समझेंगे नहीं। हम तो यह समझते हैं कि आप अपवास छोड़ दीजिये। हम सबकी खातिर छोड़ दीजिये।

वापू: तो घीरज रखो। घीरे-घीरे सव समझमें आ जायगा। यह विश्वास रखो कि अश्विरको काम छेना होगा तो मुझे कभी नहीं मरने देगा।

शिवरतन चले गये, पर अपनी सुगंव मानो वातावरणमें छोड़ गये और वापूको और मुझे यह लगा कि वे आ गये यह बहुत अच्छा हुआ।

बुपवासका पांचवा दिन।

कर्नल मार्टिन दो मामलोंमें झूठे पड़े, यानी अनकी घारणा गलन निकली। अन्हें खयाल था कि अखबारोंकी की हुआ २०-८-'३३ कतरन हमें दी जा सकती है। अनकी यह भावना डोलिलने गलत सावित कर दी। अन्होंने कहा पा कि सिविल सर्जन और डॉक्टर गिल्डरको लेकर आअुंगा। मगर फिल्टर नहीं आये या न आ सके।

विन सब बातोंका विचार करके बापू कहने लगे: ये लोग जिस बार कुछ नहीं करेंगे। गिल्डरको विनकार ही किया होगा।

भेक्सवेलको अपने लिखे हुओ पत्रका मसीदा मैने बापूको दिखाया। यापू वोले: यह लिखनेमें कोशी सार नहीं। तुमने जो मांगा है, यह देनेको गायद वे तैयार हो जायं। पर हमारा काम श्रिससे नहीं चल नकता। मैने सुपर्रिटेंडेंटको श्रिस तरह अधिकार देनेकी बात कही है कि भारत गरकारके हुनमको मानकर ये लोग असका अनल करनेकी सत्ता नुपर्रिटेंडेंटको दें। लेकिन सच बात तो यह है कि श्रिन लोगोंको कुछ करना ही नहीं था। सेंडूजको तो भगा दिया होगा। दो दिन मीठी-मीठी बार्ते करके शुन्हें बनाया। पर अपनी कमजोरी वे लोग नहीं देख नकते।

मैंने पूछा कि मौन हमेशाकी तरह लेंगे या देरसे? यह शिसिलिशं कि शायद अंड्रूज आ जायं। श्रिस पर बापू बोले कि लिखकर बात करेंगा। फिर सो गये और १२-३० पर अठे। मुझे पूछाः में ११ वर्जे बाद बोला तो नहीं? मैंने कहाः नहीं। पर असके पहलेसे भी आप नहीं बोले। श्रिस पर कहने लगे: संकल्प ११ वर्जेका था।

े तेल मलनेकी बात कही तो अनकार कर दिया। आज जिननी मण्डि नहीं है।

अनीमा देकर पास खड़ा था कि कटेली साहबने बाके आनेकी उबर दी और कहा कि अन्हें १५ मिनटके लिओ यहां लानेकी अजाजन मिली है। मैंने कहा: ले आअये।

१०-१५ मिनटमें वा आशी। वही वा थीं। अनके दिलमें दुःसका समुद्र होगा, परन्तु मुंह पर अपार सांति थीं। बापू अनीगाका पानी रुकर पटे पर सो रहे थे। अन्होंने प्रणाम करके बापूकी छानी पर सिर रख दिया। मेरी आंखोंमें पानी आ गया, पर अनुकी आखोंमें अंक भी आंसू नहीं था। हंसते हुओ कहा: फिर अपवास! मुझे तो जेलर और सुपिरटेंडेंटने आनेके लिओ कहा, तब जीमें आओ कि अनकार कर दूं। मगर यह सोचकर कि अनकार नहीं करना चाहिये, मैंने अनकार नहीं किया। यहां आकर स्नान किया और मिलनेके लिओ तैयार हुआ। सुपिरटेंडेंटने बताया कि आपको साथ रखनेका हुक्म नहीं आया है, क्योंकि गांवी तो युरोपियन यार्डमें हैं। मगर १५ मिनटके लिओ आपको यार्डमें ले चलता हूं। मैंने कहा: तो मुझे यहां नहीं लाना चाहिये था। मैंने कब मांग की थी कि मुझे ले चलो? बापू खुश हो गये और सिर हिलाकर अपनी सम्मति प्रगट करते रहे।

वापूने दूसरी वहनोंका हाल पूछा। वाने सवका हाल सुनाया। दुर्गा और प्रेमाको कैसे साथ रखा गया, प्रेमाने कैसे 'सी' क्लास मांगा, अन्हें किस तरह 'सी' क्लासमें लेगये और वापस 'बी' में लाये — वगैरा वातें कहीं। दूसरे दिन सबको छोड़ा तब सब भाओ-बहन मिले थे।

वाने कहा: जब हमें हुक्म दिया, तब थोड़ी देरके लिओ विचार हुआ, कि अहम श्वाद जाकर हुक्मको तोड़ें। हमसे कहा गया था कि आपको रास्तेमें ही पकड़ लेंगे। तब मैंने कहा: तो लीजिये यहीं बैठे हैं, पकड़ना हो तो पकड़िये। कुछ वहनोंको यह अच्छा न लगा। अन्हें अपने वच्चोंसे मिलना था। मैंने अनसे कहा: मेरी भूल हुआ, मगर अब क्या किया जाय?

अमतुलकी तवीयत खराव है और दूध लेनेसे अनकार करती है, यह वात भी कही। पहले दिन लीलावती खूब रोओ। यह सब बताता है कि बहनोंमें मेल कितना कम है। आध्यात्मिक अुत्कृष्टता प्राप्त करनेमें भी कितनी ज्यादती होती है, कितनी रुकावटें आती हैं?

वापूने मुलाकातके अंतमें अपने वचन लिखे: "तू बहादुर बनी रहना। १५ मिनटके लिओ न आना। अब तुझे ले जाते हों तो भले ही ले जाया। सब वहनोंको आशीर्वाद कहना। मेरी रक्षा औश्वर करेगा।"

बाने कहा: जरूर करेगा। पर आप अब अपवास जल्दीसे छोड़ दीजिये।

वाके जाने पर वापूने लिखा: "वाकी बहादुरीमें कमी नहीं आओ।"

मानो बाने आकर बापूके प्राणोंमें प्राण भर दिये, नये रक्तका संचार कर दिया, नओ आशा और विश्वास अंडेल दिया। असी बहादुरीके सामने कौन हिम्मत हार सकता है ? वाकी वहादुरीके लिओ द्रौपदी जैसे प्राचीन दृष्टांत याद करने पड़ते हैं और धिस सबकी जड़में बाकी अप्रतिम पतियरायणता और ब्रह्मचर्य ही है।

यह लिख रहा था कि कटेली आये और सबर दी कि जापूकी अस्पतालमें ले जानेक लिओ अम्बुलंग आ रही है। आधे घण्टेमें नारा सामान बांघा।

"यहांका सोडा तो अके वार पी लेने दोजिये!" यह जिस्तर दिया और मैंने प्याला भरकर दिया।

अन्तमें मैंने कहा: पहले अपवासमें तत्लाभाशीको अलग किया और दूसरेमें आप मुझे अलग कर रहे हैं।

अस पर लिखा: "बीश्वर सब तरहसे हमें तपा रहा है। आजके भजनमें यही चीज तो थी? 'महाकष्ट पाम्या विना'। अुदाम होना ही नहीं चाहिये। जिस समय जो आये, वह सुखके माथ सह लेना चाहिये। आनेवाले क्षणका विचार ही न करना चाहिये।"

मैंने कहा: अुदासीकी बात नहीं है। मुझे यह वियोग सहन परना पड़ेगा, मगर आपकी तो कुशल ही है। जिस दिन साथ-माथ पकड़े गये, अुस दिन कहां सपनेमें भी खयाल था कि साथ रखेंगे?

अस पर लिखा: "'आजनो लहावो लीजीओ रे काल कोणे दीठी छे', यह चार्वाक भी कह सकता है और भक्त भी कह सकता है।"

मुझे कल रातको 'महाकष्ट पाम्या विना कृष्ण कोने मन्या', यह याद आया। असका रटन मनमें चलता रहा और आज सुबह अुने अच्छी तरह गाया। जाते-जाते वापूने अुने याद किया, यह भी कानन्दकी ही वात है न?

अस प्रकार जरासी देरमें में अकेला हो गया। जैसे अध्वरको गति समझमें नहीं आ सकती, बैसे ही सरकारको भी नहीं जाती। मरकारका यंत्र चलता रहता है। असका कोओ भाग अकदम रक जाता है और गति वदल जाती है। तब भी जो भाग अकदग रक जाता है, वह कुछ समय नक पहलेकी गतिके जोरसे अपने आप चलता ही रहता है। असके रणद चिह्न रूपमें में आज बाहर सोनेका मजा लूट रहा हूं। जितना ही नहीं. बापूकी सेवाके लिखे तीन कैदी जो बाहर सोनेके लिखे आये थे, अन्हें भी आज बाहर सोनेको मिला। बापूके लिखे आये हुओ बर्कें देर अभी नम पड़े हैं। शायद बापूके लिखे सुबह चार बने कैदियोंको जगाने दी निपाही आता है, वह भी आये!

[वापूको यरवदा जेलसे सासून अस्पताल ले गये। और महादेवभाओका वेलगांव जेलमें तवादला कर दिया गया। सासून अस्पतालमें वापूकी तवीयत तेजीसे विगड़ने लगी। अवकीस दिनके अपवास २९ मअीको पूरे हुओ और १६ अगस्तको यह अपवास शुरू हो गया। अस प्रकार अक्कीस अपवासोंको तीन महीने भी पूरे नहीं हुओ थे कि फिर अपवास आ गया। असिलओ अस बार शरीरको बहुत ही कण्ट हुआ। असमें भी २४ तारीखसे पहलेके दो-तीन दिनोंकी शारीरिक वेदना तो बहुत ही विषम थी। बापूने छूटनेके वाद अपने ही लिखे हुओ अक पत्रमें अपनी हालत अस तरह वयान की है: "मैं तो आशा छोड़ वैठा था। २३ तारीखकी रातको जब कै हुआ, तब मुझे खयाल हुआ कि अब ज्यादा नहीं टिक सकता। मौतसे नहीं लड़ा जा सकता। २४ तारीखकी दुपहरको तो अपने पासकी चीजोंका दान भी कर दिया।"

नर्सों और सेवकोंको चीजें दे दीं और वादमें कह दिया कि अब कोओ मुझसे न वोले और मुझे पानी भी न दे। वा पासमें थीं, अन्हें भी जानेको कह दिया। और आंखें वन्द करके रामनाम लेने लगे। वा वेचारी स्तब्ध होकर खड़ी रहीं।

विसी समय मि० अंड्रूज, जो तीन दिनसे वम्बजी केगवर्नरको बापूको छोड़ देनेके लिओ समझा रहे थे, अपने प्रयत्नमें सफल हुओ और वापूको छोड़नेका हुक्म लेकर तेज मोटरसे अस्पतालमें आये तथा वहांसे बापू और वाको अपने साथ लेकर पर्णकुटी गये।

तवीयत जरा अच्छी हुओ कि वापूने घोषणा की कि अगरचे सरकारने अन्हें छोड़ दिया है, फिर भी वे अक सालकी मियाद पूरी होने तक सीघे तौर पर सिवनयभंगकी लड़ाओमें भाग नहीं लेंगे और सारा समय मुख्यतः हरिजन-कार्यमें ही वितायोंगे। जिसके वाद अन्होंने अतिहासिक हरिजन-यात्रा शुरू की और अस्पृश्यता-निवारणके लिओ और असके सिलसिलेमें चन्दा जमा करनेके लिओ सारे देशमें भ्रमण किया।

— संपादक]

### परिशिष्ट

- १. हिन्दूधर्मकी परीक्षा (क्रमदाः)
- २. दूसरा प्रायोपवेदान
- ३. वह अनोंखा अग्निहोत्र
- थ. सरकारके साथ पत्रव्यवहार
- ५. गांधीजीके तीन वक्तव्य।

e.

# हिन्दू धर्मकी परीक्षा (क्रमशः)

26

## सुधारक शास्त्रियोंकी राय

पंढरपुरके भगवान शास्त्री धारूलकर और अनके साथ आये हुन्ने दूसरे लोगोंके साथ मित्रताभरी चर्चा करनेका लाभ मुझे मिला था। अन सज्जनोंने मेरे सामने सकाओ दी थी कि वे व्यक्तिगत है जियनसे मेरे पास आये हैं, किसी संस्थाके प्रतिनिधिके रूपमें नहीं। अनका अद्देश्य यह समझना था कि आम तीर पर अस्पृश्यताके वारेमें और पान तीर पर हिरिजनोंके मंदिर-प्रवेश आन्दोलनके वारेमें मेरी स्थित क्या है। वे सनातनी दृष्टिकोण अपस्थित करते थे। और असे समझनेमें मुझे मदद देने और हो सके तो मुझसे असे स्वीकार करानेका भी अनका जिरादा था।

अनुके साथ मेरी लम्बी चर्चा हुओ। मनातनी पंछितोंका दृष्टिकोण समझनेकी मेरी कोशिशमें कोशी कमी न रहे, शिसलिओ और भगवान शास्त्री धारूलकरके साथ की गश्री व्यवस्थाके अनुसार शाम्बोंके निष्णात और आम तौर पर मेरी स्थितिका समर्थन करनेवाले कुछ मिनोंको मैने निमंत्रण दिया था, ताकि मेरे मन पर दोनों विनारसर्णियोंका असर पड़ सके।

मैं जितना कह दूं कि अनुकी दलीलों और अनुके यादिवयादकों मैने बहुत ही धीरज और आदरके माथ ध्यान देकर मुना। लगभग ५० वर्षके जो विचार मैं रखता आया हूं, असमें मुझे कोओ भूल दिलाओं नहीं ही। मैं जानता हूं कि भूल कितनो ही गुरानी हो, पर जिसमें वह भूल मिट नहीं जाती। मैं अपनेको सत्यका नम्र अपासक और दूसरे मनुष्योंकी तरह ही भूलका पात्र समझता हूं। जिसलिओं मेरी भूल नमजमें आ जाय. तो मैं अस भूलको माननेके लिओ हमेगा तैयार रहता हूं। मगर जिन पर्वाहोंके

१५वां वयतव्य, ता० ३-१-१९३३

अन्तमें मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि हिन्दू समाजमें जिस प्रकारकी अस्पृश्यता आजकल पाली जाती है, असके लिओ शास्त्रोंका कोओ आधार नहीं है। अस्पृश्यताके वारेमें 'आज जैसी समझी जाती है और पाली जाती है वैसी' यह विशेषण में हमेशा काममें लेता हूं। असे पूरा महत्त्व न देनेके कारण वहुतोंने मेरे साथ वड़ा अन्याय किया है।

अन लम्बी चर्चाओंका मेरे मन पर क्या असर पड़ा, असे यहां न बताते हुओ जिन पंडितों या शास्त्रियोंने आम तौर पर मेरी वातका समर्थन किया है, अनके अस्पृत्र्यता विषयक शास्त्रार्थके वारेमें मैंने अनकी जो लिखित राय ले ली है, असे दे देना ज्यादा ठीक होगा। वह मूल हिन्दीमें है। असे नीचे देता हूं:

"हिन्दू धर्मशास्त्रोंमें तीन प्रकारके 'अस्पृश्य' माने गये हैं:

- १. जन्मसे अस्पृश्य माने जानेवाले लोग, यानी शूद्र पुरुष और वाह्मण स्त्रीसे पैदा होनेवाली संतान ।
- २. पांच महापातकोंके दोषवाले या शास्त्रमें निषिद्ध माने गये अमुक कृत्य करनेवाले लोग।
  - ३. अशुद्ध दशामें ,रहनेवाला कोओ भी मनुष्य।

"यह वतानेवाला कोओ आधार हमारे पास नहीं है कि आज जिन जातियों को अस्पृश्य माना जाता है, अनमें से कोओ भी पहली श्रेणीमें आती है। अिसलिओ पहली श्रेणीके अस्पृश्यों पर या अनके विहिष्कार पर लागू होनेवाले नियम आजकलकी किसी भी अस्पृश्य मानी जानेवाली जाति पर लागू नहीं हो सकते। पर किसी जातिको पहली श्रेणीका मान लिया जाय, तो भी शुद्ध और स्वच्छ रहन-सहनसे और शैव या वैष्णव या दूसरे असे किसी सम्प्रदायमें शरीक हो जानेसे वे अस्पृश्यतासे मुक्त हो सकते हैं और चारों वर्णोंके लोग आम तीर पर जो अधिकार भोगते हैं, वे सब ये भी भोग सकते हैं।

"यह स्पष्ट है कि दूसरे प्रकारकी अस्पृश्यता किसी भी संपूर्ण जाति या अक वर्ग पर लागू नहीं हो सकती। हर जातिमें असे दोपवाले वियक्ति हो सकते हैं। आजकलके 'अन्वृश्यों' की अस्पृश्यता अस दूसरे प्रकारमें गिनाओं गभी पतित दशाके कारण नहीं और न यह वताया जा सकता है कि वे असे पितत माता-पिताकी संतान हैं। दूसरी श्रेणीमें, वताये हुओ महागतकों दोषवाले लोग अचित प्रायक्तित करें, तो पूरी तरह शुद्ध हो सकते हैं। जो पतित माता-पिता अस तरह शुद्ध न हुओ हों,

अनुकी सन्तानको अस्पृथ्य नहीं माना जा मकता । असी मंतानको अस्पृथ्य माननेवाले कुछ स्मृतिकार हैं, किन्तु वे अिनकी सुद्धिके लिखे प्रायश्चितको कुछ छोटी-छोटी विधियां वताते हैं। जिन लोगोंने असे आनरणका दोप . किया हो, जिससे वे अस्पृथ्य वन जाते हों, वे अन आनरणोंको छोड़ दें तो अस्पृश्यताके दोपसे मुक्त हो सकते हैं।

"जय मनुष्य अशुद्ध दशामें हो, अन समयकी तीसरे प्रकारकी अस्पृथ्यता सब जातियों में होती है, भले वे अस्पृथ्य मानी जाती हों या न मानी जाती हों। चमार, भंगी और अने दूसरे लोगोंको निर्फ अनके धंबेके कारण हमेशा अस्पृथ्य माननेके लिखे शास्त्रों में कोशी आधार नहीं है। अनुकी अस्पृथ्यता तो अनुके कामसे होनेवाली बाहरी अस्वच्छताके कारण है। यह तीसरे प्रकारकी अस्पृथ्यता स्नान कर लेने और क्याड़े बदल डालनेसे मिट जाती है।

"असिलिओ यह जरूरी है कि चारों वर्णीको मिलनेवार्छ नारे हक — जैसे मंदिर-प्रवेश, पाठशालाओं में जाना, सार्वजनिक स्थानों में जाना या कुओं, घाट, तालाव और नदी वर्गराका अपयोग करना — आजकलके कथित अस्पृश्योंको दूसरे लोगोंके वरावर ही मिलने चाहियें। असे आम हकोंसे अन्हें वंचित रखना गलत है। यह धर्मशास्त्रोंके वचनोंसे, अनके मूलभूत सिद्धान्तोंसे और अनके भावसे सिद्ध किया जा सकता है।

(सही) स्वामी केवलानंद (नारायण गास्त्री मराठ) लक्ष्मण शास्त्री जोगी भगवानदास आनंदशंकर ध्रुव अन्दिरारमण गास्त्री केशव लक्ष्मण दफ्तरी अने अचे पुरन्दरे। "

अन हस्ताक्षर करनेवालोंका लोगोंको परिचय देनेकी जरा भी जरपत नहीं। लेकिन मैं अितना कह सकता हूं कि जो अपनेको मनाननी पहते हैं. अुनके बराबर ही सनातन धर्मको पेटा करनेका अिन लोगोंका दादा है।

असके सिवाय महामहोपाध्याय प्रमथनाय तरंभूगण, पेडिन श्रीपर शास्त्री पाठक, श्रीकृष्ण धनसुत्र मिश्र और चिन्तामणराव वैद्यकी कीमती राये भी मेरी वातके समर्थनमें मुझे मिली है। अन नदके छपते ही में अुन्हें तुरंत लोगोंके सामने रखनेकी आशा रखना है।

#### रायका, अर्थ

जिन पंडितोंकी रायका अर्थ लोकभाषामें कहें तो यह होता है कि किसी भी मनुष्य पर स्थायी अस्पृश्यताकी मुहर नहीं लग सकती। यह स्पप्ट है कि आज किसी भी वर्गके लिओ जन्मसे अस्पृश्यता, जैसी चीज नहीं हो सकती। और अस्पृश्यताके दोषके पात्र होनेवाले व्यक्तियोंको समाजमें से ढूढ़ निकालना लगभग असंभव है। पांच महापातकोंके दोषवाले तो जरूर होंगे। पर सारी जातियोंमें कोओ-कोओ लोग असे पापवाले हो सकते हैं। आजकल समाज अनुकी तरफ ध्यान नहीं देता। दूसरी श्रेणीमें जो निषिद्ध आचरण गिनाये गये हैं, वें मुर्दार मांस और गोमांस खानेके वारेमें हैं। आजकल अस्पृश्य मानी जानेवाली जातियोंमें कुछ लोग अस मांसभक्षण करनेवाले हैं। पर सवर्ण हिन्दू अच्छी तरह कोशिश करें, तो यह चीज अनुसे आसानीसे छुड़वाओ जा सकती है। आज तो गोमांस या मुर्दार मांस छोड़ देनेके लिओ जो प्रोत्साहन चाहिये, असीका अभाव है।

तीसरी श्रेणीमें प्रसंगोपात्त हुआ अशुद्धिका वर्णन है। असमें कोओ निन्दनीय बात नहीं। असी अशुद्धि तो खास मौकों पर सभीके लिओ अनिवार्य होती है। अन मौकोंके जाते ही यह अशुद्धि मिट जाती है।

थिन हस्ताक्षर करनेवालोंने शास्त्रोंका सही अर्थ किया हो, तो भंगियों, चमारों और असे दूसरे लोगोंकी स्थायी अस्पृत्योंमें गिनती करके हम बहुत वर्षोंसे अनके साथ वड़ा अन्याय करते रहे हैं। अनके धंधे दूसरे धंधोंकी तरह ही अञ्जतवाले हैं। और यह तो हम मानते ही है कि असे दूसरे धंधोंसे, जिन पर हम अस्पृत्यताकी मुंहर नहीं लगाते, ये धंधे समाजकी हस्तीके लिओ ज्यादा अनिवार्य हैं।

### सनातनियोंसे\*

यह अपील में आपसे अके सनातनी वंबुकी हैसियतके कर रहा हूं। यद्यपि आप खुद अपने विरुद्ध होकर मेरा जिनकार करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। आपमें से कुछ लोग मुझे खूव गालियां दे रहे हैं और मेरी मानहानि करनेवाले आक्षेप मुझ पर लगा रहे हैं, यही मेरे लिओ तो आपके विकृत प्रेमकी निमानी हैं। मेरी स्थिति अक पत्नीके जैसी हैं, जिसके बहुतसे पति अने अस्थीकार करनेकी कोशिश करते हैं, क्योंकि वह गरीव स्त्री वेचारी अन सत्र पतिदेशोंको समान सन्तोप नहीं दे सकती। मगर अिस पत्नीका अनकार न हो सक्तेके कारण (क्योंकि सब पति जानते हैं कि जिस स्वयंसेवक गुलामने अन नवकी सेवा करनेका पूरा प्रयत्न तो किया ही है ) वे अपनी सारी कोपानि अस पर वरसाते हैं और जितनी गालियां दे सकते हैं अभ देते हैं। यह बफादार पत्नी पक्की तमकहलाल है, जिसलिओ जिस तूकानकी आंधी अपने परसे गुजर जाने देती है। नयोंकि वह तो जानती है कि अस पर छगाये गये सारे आक्षेप विलकुल गलत हैं। आंधी शांत हो जाने के बाद वह पत्नी सब पतियोंकी बहुत प्रिय वन जाती है। अन पतियोंको अपनी कठोरता पर हंसी बाती हैं और समझमें आ जाता है कि अिस अटूट मत्रवाली पत्नीने अपना सर्वर्स्व अनुके अर्पण कर रखा था। मैं भविष्यवाणी करनेका साहस करता हूं कि मेरे वारेमें भी यही होनेवाला है।

गीतामें, जो सनातनी ग्रंथ हैं, अस विषय पर बड़े मचोट रलोक हैं। आप सबको असा लगता है कि मेंने आपका विगाड़ किया है, और गर चीज मनमें घोटते रहनेसे आप अस समय कोधके आवेशमें आ गरे हैं। यह इलोक देखिये:

> कोबाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् वृद्धिनाशो वृद्धिनाशात्प्रणस्यति॥

क्रोबसे मूड़ता पैदा होती है। मूड़नासे स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृतिनाशसे ज्ञानका नाग हो जाता है। और जिसका ज्ञान नष्ट हो गया, यह मरेके समान है।

१६वां वदत्तन्य, ता० ४-१-१९३३

अपने कोषावेशमें आप अितना भी नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। जिस अद्देश्यसे प्रेरित होकर में यह सब कर रहा हूं, अस बारेमें आप जानकारी प्राप्त करनेकी भी परवाह नहीं करते।

### सनातन धर्मका अर्थ

में आपके सामने कुछ हकीकतें रखूंगा। जिस व्याख्याको लोग समझ सकें असके अनुसार सनातन धर्म असा सदाचार है, जिसका लोग पालन कर सकें। असमें दुराचार और वुरी आदतोंका निषेध है, फिर भले वे कितनी ही प्रचलित हों। धर्म वह है, जो धारण करता है। दुराचार और वुरी आदतें धारण नहीं कर सकतीं, अिसलिओ वे दोनों कभी धर्म नहीं हो सकते। सारे मुद्दे तटस्थ भावसे लोगोंके सामने रख दिये जायं। असके बाद वे असा मार्ग पसन्द करें, जो तत्त्वतः अनिष्ट न हो, तो क्या यह सनातन धर्म नहीं? जो सिद्धान्त और सदाचारके नियम सनातन धर्मके नामसे पहचाने जाते हैं, क्या अनकी असी तरह वृद्धि नहीं होती रही है? सनातन धर्मका सदा विकास होते रहनेके लिओ क्या यह कम अनिवार्य नहीं?

यहां तक में अपनी वात आपको समझा सका होआूं, तो आप अितना जान लीजिये कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, असमें जो मार्ग मुझे अच्छा लगता है अस मार्ग पर लोग मेरे साथ कहां तक आ सकेंगे, असे खोज निकालनेसे ज्यादा और कुछ नहीं है। असमें कुछ पंडित भी, जिन्होंने शास्त्रोंके मूल ग्रंयोंका अध्ययन किया है, मेरे साथ हैं। वे कहते हैं कि अनके अर्थके अनुसार मेरे मार्गके लिओ शास्त्रोंका आधार है। किन्तु आप यह आपत्ति करते हैं कि वे शास्त्रोंका गलत अर्थ करते हैं। ठीक, तो फिर ये दो अलग-अलग अर्थ हम लोगोंके सामने रखें और अनसे पूछें कि अन्हें कौनसा अर्थ मंजूर है। यदि वे मेरा अर्थ स्वीकार करें, तो वह सनातन धर्म कहलायेगा या नहीं? मैं तो कहता हूं कि आप असके बाद भी मेरा अर्थ मंजूर न कीजिये। आप अपने अर्थ पर कायम रहिये। पर असा करेंगे तो आप असे सनातन धर्म नहीं कह सकेंगे। आप तो कहते हैं कि आप जो अर्थ करते हैं वही सनातन धर्म है, क्योंकि आप यह मानकर चलते हैं कि देहातियोंका वड़ा वहुमत आपका अर्थ स्वीकार करेगा। आप मेरा सनातनी होनेका दावा नहीं मानते, क्योंकि आप मानते हैं कि लोगोंके सामने असे रखा जाय, तो लोग असे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन सनातनी होनेका दावा मैं कोओ वेभान स्थितिमें नहीं करता। मैं करोड़ों लोगोंके वीच वर्षीसे मटकता रहा हूं। अनके सामने राजनैतिक मनुष्यके

क्पमें नहीं, विलक अक वर्मपरायण पुरुषके नामें गया हूं, और अरुपिने भी मुझे वर्मपरायण पुरुषके रूपमें ही स्वीकार किया है। आक आग जितने आवेशके साथ जो मेरा जिनकार कर रहे हैं, यह वान ही मान्ति करती है कि आपने स्वयं मुझे अब तक राजनैतिक मनुष्य नहीं, बिन्य वामिक मनुष्य माना था। आप लोग जितना भी नहीं देख नके कि राजनैतिक मनुष्य साना था। आप लोग जितना भी नहीं देख नके कि राजनैतिक मनुष्य तो मुझे कुछ समझते ही नहीं? वे नो मुझे आने काममें दखल देनेवाला और अल्यावहारिक मपने देखनेवाला मानते हैं। हां, धार्मिक सभाओंमें मेरा दिलसे ही स्वागत किया गया है। १९१५ में जब मुझे लगभग अनजान रहनेका सौभाग्य प्राप्त था, तब भी यही होता था।

#### मन्दिर जानेवाले असका निर्णय करें

अगर आप शांतिसे परिस्थितिका अध्ययन करेंगे, तो आप देतेंगे कि गुरुवायुरमें या और भी किसी जगह में अपने दावेकी परीक्षा करने के नियाय और कुछ नहीं करता। असमें आपके दावेकी परीक्षा भी अपने आप हो जाती है। सनातन धर्मके मेरे अर्थके अनुसार मुझे अिस निर्णय पर पहुंचना पट़ा है कि हिन्दू लोगोंके बहुत बड़े भागको अछूत मानने और दूसरे अनेक प्रतिवन्धोंके साथ-साथ मन्दिर-प्रवेशका प्रतिवन्ध अनु पर लगानेमें सवर्ण हिन्दुओंने बड़ी भूल की है। आप कहते हैं कि आपका सनातन धर्म ही आपको भजवूर करता है कि अन हिन्दुओंको अछूत माना जाय और असिलओ जिस डंगमें आप मन्दिरमें जाते हैं अस ढंगसे अन्हें किसी भी हालतमें मन्दिरमें जानेके किसे अयोग्य समझा जाय। में कहता हूं कि सनातन धर्मके अन दो अर्थोमें चुनाय करनेका काम मन्दिरोंमें जानेवालोंको मौंप दीजिय। पर जब अतिनी सीधी-सादी बात में पेश करता हूं, तो आप कोधसे अबल अठते है। आपकी यह बात अचित या साधारण समझदारीकी अथवा सहिष्णुताकी नहीं मानी जा नकती।

मुझे विश्वास है कि अहिन्दुओंको जो हक देनेसे आपने अनिकार नहीं किया, अतुना हक तो आप मुझे जरूर देंगे। यानी जहां तक में अनुनित. अतीतिमय या शंकास्पद ढंग अख्तियार न करूं, वहां तक में अपनित रायका प्रचार करता रहूं। मेरे अपवासको आप अक तरहका बलात्कार कहते हैं। केवल अपवासको बलात्कार बताना मनातिनयोंको शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी भी धर्मके अितिहासके पन्ने अलट कर देखेंगे, तो धर्म पर नंतर आनेके समय अपवास करनेके अनेक अदाहरण आपको मिल जायंगे। मेरे अस कथनके समर्थनमें असे सुविख्यात अदाहरण देकर में आपको बृद्धिता अपमान नहीं करूंगा। फिलहाल तो अपवासकी बात भी बन्द है।

## मन्दिर-प्रवेशं कानूनके आलोचक

डॉ॰ सुव्वारायन जो सादा कानून पेश करना चाहते हैं, असके विरुद्ध आपने वड़ा शोरगुल मचाया है और यह नारा शुरू कर दिया है कि 'घर्म खतरेमें है। 'पर अस कानूनके मसीदेका आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि असमें संवन्धित लोगोंकी अिच्छाको जान लेने और असे अमलमें लानेके प्रयत्नके सिवाय और कुछ नहीं है। सनातनियोंके कहनेसे ही ब्रिटिश अदालतें असमें न पड़ी होतीं, आजके जैसी मिलीजुली धारासभायें हिन्दू वाराशास्त्रियोंके कहनेसे ही अेक धार्मिक स्वरूपका कानून पास न करतीं, तो यह कानून पेश करनेकी कोओ जरूरत नहीं थी। अस प्रकार आप देखेंगे कि यह कानून आजकी परिस्थिति द्वारा पैदा की हुआ अक रुकावट दूर करना चाहता है। हिन्दू धर्ममें नये सुधार करवाना असका हेतु नहीं है। आज जैसा अंग्रेजी कानून है, असके अनुसार तो सिर्फ अक आदमी भी वड़े जनसमुदायकी अिच्छाको कुचल सकता है। दस हजारमें से नौ हजार नौ सौ निन्यानवेका मत हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें हो, तो भी अक आदमी असमें वाघा डाल सकता है। आज आपको यह चीज अनुकूल लगती है, लेकिन आप असका शांतिसे विचार करेंगे तो जरूर अस नतीजें पर पहुंचेंगे कि आपके लिओ और मेरे लिओ भी यह परिस्थिति वड़ी खतरनाक है। यह असी चीज है जो धार्मिक जीवनको मृतप्राय वना सकती है । सनातन धर्म या यों कहिये कि सब धर्मोंमें न्यायकी पूरी गुंजाअिश होनी चाहिये। मेरा खयाल है कि आप कपटका खेल नहीं चाहते। पर अभी जो कानून मीजूद है, असे न वदला गया तो यही होगा।

### न्यायवृत्तिकी कसौटी

वापमें कुछ भी न्यायवृत्ति हो, तो बुसे दिखानेके लिओ अंक और कसीटी में वताता हूं। आप अससे अनकार नहीं करेंगे कि वहुमतमें न सही, पर काफी संख्यामें असे प्रतिष्ठित हिन्दू हैं, जो हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशको हिन्दू वर्मके साथ सुसंगत मानते हैं। न्यायवृत्तिकी दृष्टिसे देखते हुओ मेंने अंक, जिसमें किसी संशोधनकी गुंजािअश नहीं, असा अपाय सुझाया है। असमें सारे पूर्वग्रह और तमाम विधिनिपेच कायम रहते हैं। गुरुवायुरके ही मन्दिरका विचार करें — आर मेरा अपाय अभी तो गुरुवायुरके मन्दिर तक ही सीमित है — तो वह थोड़ेसे फेर-बदलके साथ प्रचलित प्रणालीके अनुसार है। अस मन्दिरमें वर्षमें पूरे अंक दिन दूसरे हिन्दुओंके साथ विना किसी रोकटोकके हरिजनोंको परम्परासे जाने दिया जाता है। मेरा सुझाव यह है कि अन्हें हर रोज अंक

निश्चित समय पर मंदिरमें जाने दिया जाय। अवत प्रणाणीको ध्यानमें एउटे हुने मेरा यह सुझाव थोड़ा भी असाधारण या अधामिक नहीं है। आप कटेंंं कि अेकादशीके दिन तो सब जातियोंके लोग विना कियों प्रतिबंधके दहां विकट्ठें होते हैं और असके बाद मन्दिरको सुद्ध किया जाता है। यद्यपि किय तरह मन्दिरको शुद्ध करनेका विचार मुझे खटकता है, फिर भी अेमी मुद्धियें विरोधियोंको संतोप हीता हो तो भले ही राज मन्दिरकी शिद्ध की जाय।

सनातिनयोंकी तरफसे मुझे मिलनेवाले बहुतमे पत्रीमें यह बताया जाता है कि सनातिनी जिस अस्पृथ्यताका प्रतिपादन करते हैं, अपमें जरा भी तिरस्कारकी भावना नहीं है। ये पत्रलेखक कहने हैं कि बदाि हिएजन भी जीश्वरकी ही सन्तान हैं और भगवानकी नजरमें हूसरे नव लोगोंकी तरह ही हैं, पर अच्च नैतिक कारगोंसे धर्म अन्हें अलग रिखनेके निश्चे कहता है: हां, हमें अन्हें प्रेमके साथ अलग रखना चाहिये, तिरस्कारमें नहीं। अगरिश्चे नागरिक हक तो अन्हें पूरे-पूरे मिलने ही चाहियें। हम अस पायेकी परीक्षा वर्तमान स्थितिके प्रकाशमें करेंगे।

- (१) कीन अस्पृश्य माना जाता है और किस लिओ, आपने असकी ज़ांच की है?
- (२) अंक बड़ी मार्मिक और मेरी रायमें बड़ी निर्दय व्यवस्थाने अन्हें जमीनसे बंचित रखा जाता है। सो किस तरह यह आप जानते हैं? किसीके पास जमीन हो तो भी दूसरे सबर्ण हिन्दू जमीनका जैसा अपयोग कर सकते हैं, बैसा अपयोग हरिजन नहीं कर सकते।
- (३) सार्वजनिक अपयोगकी वहुतसी सुविधाओंका अपभीग, जद्र कि दूसरे सब लोग कर सकते हैं, हरिजन नहीं कर सकते। आपने अनुके लिले ये सब सुविधायें अलग नहीं दों। हरिजन प्यामे मर जायं, तो भी अन्हें बूंद भर पानी देनेकी व्यवस्था आपने नहीं की।
- (४) जिन नवारियोंको आप काममें ले सकते हैं, वे गय अनके दिशे अलभ्य होती हैं।
  - (५) अुन्हें डांदटरी आंर धार्मिक मदद भी नही दी जानी।

में नव अगर आपके हरिजनोंके प्रति प्रेमके गुपत्र हों. नो प्या आप अस बातमें मुझसे नहमत नहीं होंगे कि अस प्रेमने को तिरम्कार की अच्छा है? अपर मैंने जो हालत बयान की है. अनने ज्यादा प्रशे हालतकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। में आपसे कहता ह कि दुनियामें किनी भी जगह असी स्थिति नहीं है, जैसी हमारे यहां है। और क्षिनमें भी भई। दान तो यह है कि यह सब हम धर्मके नाम पर करने हैं।

#### मेरीं अन्तरात्माकी वेदना

में अपनी अन्तरात्माकी वेदनासे निकलनेवाली यह आह आप तक पहुंचा रहा हूं। श्रिस वेदना और अिस शर्ममें शरीक होने और मुझे सहयोग देनेकी में आपसे प्रार्थना करता हूं। सनातन धर्म फिरसे प्राणवान हो और करोड़ों लोग अपने जीवनमें असे जीता-जागता बनायें, अिसके सिवाय और कोओं अद्देश्य मुझे पूरा नहीं करना है। आजकल तो हम अिस धर्मसे अनकर करते दिखाओं देते हैं। आपमें जागृति आओं है, अिससे मुझे आनंद होता है। किन्तु अब आपको काम करनेमें लग जाना चाहिये और मेरे साथ विलकुल व्यर्थके झगड़े करनेमें अपना समय बरवाद न करके हिन्दू धर्ममें कहां-कहां बुराअियां घुस गओं हैं, यह निश्चय करना और अन बुराअियोंको दूर करनेके लिखे प्रचंड प्रयत्न शुरू करना चाहिये। मेरे साथके आपके झगड़ेकों में ब्यर्थका असिलिओं कहता हूं कि अस झगड़ेमें में शरीक नहीं होंबूंगा। अंग्रेजीमें अक कहावत है कि झगड़ा करनेके लिखे भी दो आदिमयोंकी जरूरत होतीं है। वह दूसरा आदिमी जुटानेमें में आपकी मदद नहीं करंगा।

२०

# सुझाये हुओ समझौतेके समर्थनमें

[५ जनवरीको अ० पी० आओ०के सम्वाददाताको दी हुओ मुलाकातमें गुरुवायुरके मन्दिरके संवन्यमें जो समझौता सुझाया था, अससे हरिजनों और सवर्णोके वीचका भेदभाव स्थायी हो जायगा, अस टीकाके अत्तरमें गांधीजीने नीचे लिखी वार्ते कहीं:]

प्रश्न: आपके समझौतेसे अस्पृश्यता क्यां अके हद तक स्थायी नहीं वन जाती?

वापू: मैं असा नहीं मानता। मेरी सूचनामें अितना ही है कि मन्दिरमें जानेवालों के जिस खास वर्गको अभी तक असा महसूस होता है कि मंदिरमें जाते समय हरिजनों के साथ मिल जाने में वे कोशी वुरा काम करते हैं, असके पूर्वग्रहका आदर किया जाय। सुवारकी यह प्रवृत्ति जवरदस्तीकी नहीं, विक हृदय-परिवर्तनकी होने के कारण मैंने अपना प्रस्ताव अस अरादेसे पेश किया है कि अन्तरात्माक विरोधवाला अक भी आदमी हो तो असके विधिनिष्धका मान रखा जाय। तत्त्वतः जो मामले वार्मिक हैं, अनमें जहां तक हो सके

बहुमतकी अिच्छा पर अमल नहीं करना चाहिये। मेरे समझौतेसे ईमं विरोधवालोंको दिनके अक खास भागमें असी तरह पूजा करनेकी आजदी रहती हैं, जैसे अस सुधारके होनेसे पहले वे करने थे।

मेरी सूचनाका आवार वेशक यह मान्यता है कि गुरुवायुरके मंदिरमें (अभी तो मेरा समझौता गुरुवायुर मंदिरके लिखे ही है) जानेवाला मदलं हिन्दुओंका बहुत बड़ा बहुमत हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें है। अगर समझौता मान लिया जाय और अुस पर अमल होने पर मेरी धारणा गलन निकले, तो में मान लूंगा कि अुसके कारण भेदभाव न्यायी बनता है। मगर सवर्णोंका बहुमत हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके पक्षमें हो, तो मेरा नमजीता हरिजनोंके और साथ ही मंदिरमें जानेवाले सवर्णोंके बहुमतके अदार संयमकी निशानी होगा। यदि यह मालूम पड़े कि सुवारक अल्पमतमें हैं, तो अन्त प्रस्म पर विचार करना होगा कि असे समझौतेका लाभ हरिजनोंको अुठाना चाहिये, या नहीं।

अंतमें तो सभी समझौतोंका सार यह होता है कि अन्तिम विचार रखतेवाले दो पक्षोंके बीच अंक भी पक्षके सिद्धांतकों कुर्यान किये दिना आधे रास्तोमें मेलजोल किया जाय। हरिजनों और सुधारकोंका सिद्धांत को यह है कि बे दोनों समानताके हकसे मंदिरमें जाकर पूजा करें। किय नमय पूजा की जाय, यह कोओ महत्त्वका प्रश्न नहीं हैं। विरोध करनेवालोंका सिद्धांत यह है कि अपनी धार्मिक भावनाको आधात पहुंचाये विना वे हरिजनोंके साथ पूजा नहीं कर सकते। मेरा समझौता अस आपत्तिका पूरी तरह आदर करता है, लेकिन अनकी आपत्तिके साथ सुनंगन रहकर अनके पूजा करनेके समयकी मर्यादा बांधना है।

## समझौतेका विशेष स्पष्टीकरण

में देख रहा हूं कि मंदिर-प्रवेशके संबंधमें मेंने जो समझौता सुझाया है, असके वारेमें वड़ी गलतफहमी फैल रही है और हरिजनोंमें भी, असके कारण असतीय है। अनमें असतीय होना बहुत स्वामाविक है। जहां अतना ज्यादा भेदभाव फैला हुआ हो, वहां असकी गन्ध आये असी कोओ भी चीज फौरन ही शककी नजरसे देखी जाती है और असकी निन्दा की जाती है।

परंतु अपनी सूचनाके बारेमें मुझे पूरा। विश्वास है जीर असके विरुद्ध अतिनी आलोचनाओं होने पर भी में अस सूचनाको वापस लेनेका को जी कारण नहीं देखता। मेरी सूचनाके अनुसार को जी भी मंदिर हरिजनों के लिखे खोला जाय, तो अस सूचना पर अमल करना व्यवहार में बहुत आसान मालूम होगा। अतिना ही नहीं, पर जिन हरिजनों को अस समय असमानता की शंका होती है और यह लगता है कि हम सनातनी रायके सामने झुक गये, अन्हें मालूम होगा कि सनातिनयों की रायका पूरी तरह आदर करते हुअ भी अपने सिद्धांत के मामले में हम कुछ भी नहीं छोड़ते। हमारा सिद्धांत तो यह है कि हरिजनों को मंदिर में ले जाना हो, तो बाकी के हिन्दुओं के साथ पूरी समानता की शर्त पर ले जाना चाहिये।

## सुझावकी तहमें अहिंसा है

किन्तु धर्मके मामलेमें कोशी जबरदस्ती नहीं हो सकती। शिसलिओ जो अपने पूर्वप्रहोंको धार्मिक विश्वासके वरावर महत्त्व देते हैं, अनके पूर्वप्रहोंका मुख्य सिद्धांतके साथ सुसंगत रहकर जितना आदर किया जा सकता हो अतना करना चाहिये। आपित अठानेवालोंको जो धार्मिक आश्वासन पानेका हक है, अस आश्वासनसे वे वंचित न रहें, असी कोशी योजना ढूंढ़ निकालनेकी जरूरत थी। यह तभी हो सकता है, जब अनके लिओ कोशी खास असा समय नियत कर दिया जाय, जब वे हरिजनोंसे अलग रहकर दर्शन कर सकें।

यह चीज सुधारकोंको कितनी ही अनुचित मालूम हो, मुझे भी मालूम होती है, तो भी अितना तो निश्चित है कि लोगोंमें असी भावना मीजूद है कि

१७वां वनतव्य, ता० ११–१–१९३३

जिस मंदिरमें मूर्तिकी प्रतिष्ठा की गर्जी हों, वहां अनके एकार ने निव्ह वर्गके लोग आयें, तो मूर्तिका प्रमाव विलक्षल नष्ट न हो जाय तो भी कम अवस्य हो जाता है। जो लोग असी मावना रखते हैं, अनकी शावनाकों खुड़वा देनेका काम कानून या हथियारके जोरने करना मंभव नहीं। यह भावना तो अनकी बुद्धिकों अपील करके निर्मूल की जा सकती है, या तब मिट नक्की हैं जब वे लोग अनुभवसे यह देख लें कि जो अस सनातनी विस्वानके विर्व्ह वरताव करते हैं, अनके असा करने पर भी अन पर देवनाका कोप नहीं होता। मुझे यकीन हैं कि हिन्दू समाजमें और धर्ममें ममान दर्जा प्राप्त करनकी अपनी अवित्त मांग मंजूर करानेकी कोशिय करनेवाले हिराह किसी मनुष्यकी भावनाको ठेस पहुंचाना तो हरिगत नहीं चाहेंगे।

## यह सबकी परीक्षाका समय है

हमको यह मौका मानो भगवानने दिया है। यह सवर्ण हिन्दु अंकि परोक्षा है। वस्त्र अभि पिछले सितम्बरमें हिन्दू अतिनिधियोंकी सभामे हो प्रस्ताय पास किया गया था, क्या असे सवर्ण हिन्दु अतिनिधियोंकी सभामे हो प्रस्ताय पास किया गया था, क्या असे सवर्ण हिन्दु आंकी आम जनताका रामर्थन है? या नहीं? अगर समर्थन हो तो मन्दिरके हार हरिजनोंके लिखे स्थेच्छाने खुल जाने चाहियें। मंदिरोंमें दर्शन करने जानेवालींका बहुमत किन तरह मंदिर खोल देनेके लिखे अपनी जिच्छा अमंदिग्य सब्दोंमें व्ययत करे. तो अन प्रस्तावका पूरी तरह पालन हुआ माना जायगा। मानव व्यवहारमें भी की नदी सम्मित पाना लगभग असंभव है। और धार्मिक मामर्लमें तो हमें बिरोधी रायका आदर करना ही चाहिये। मेरी मृचनामें यही चीज है; शियमें ज्यादा असमें कुछ नहीं। असमें मबकी गड़ी परीजा है।

आपित अठानेवाले, जो अलामनमें हैं. अगर आने विस्वासमें मनवें हीं और विरोधियोंके प्रति नहिष्णु हों, तो अपने लिओ गुनिया पर ऐनेके राष्ट्र वे अपने विरोधियोंको भी असी ही गृनिया देना पर्मद करेंगे। असी तरप्र सुधारक भी मच्च हो और अपने विरोधियोंके प्रति महनगीन हों. तो अनके विरोधी जिस हंगमें पूजा करते रहे हैं, अन्हें असी तरह पूछा पर सकनेकी सुविधा देंगे। और हरिजन भी नुधारकोंके साथ मनान भाषणे असा हक भोग नकेंगे. जिसलिओ अन्हें कोंकी जिलादन वरनेका राज्य गरी रहेगा और फिर तो वे दूसरों पर जवरदस्ती करनेकी जिल्हा नहीं स्रोगे।

#### मतगणनाका अद्देश्य

मेरे सुझावका आधार यह विस्ताम है कि मतगयना को दाया को सदिय जानेबान्द्रोंका बहुमत हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके पक्षमें कर देगा। राजी ये सदिव लिओ निश्चित किये हुओ मामूली समय पर ही मन्दिरमें दर्शन करने जायंगे और आपित अठानेवालोंके लिओ तय किये गये अलग समय पर मन्दिर नहीं जायंगे। व्यवहारमें यह मालूम हो जाय कि सुवारकोंकी संख्या नहीं के बरावर है, तो स्वाभाविक रूपमें ही वे असे मंदिरोंमें जाना वंद कर देंगे। दुर्भाग्यसे अधिकांश मंदिरोंमें असा अल्पमत पाया गया, तो अन्हें सचमुच अस नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा कि वम्बओंके प्रस्तावको सवर्ण हिन्दुओंका समर्थन नहीं है।

लेकिन हरिजन मित्र तो कहते हैं: "हमारे जानेके वाद मन्दिरोंके शुद्ध किये जानेके विरुद्ध आपने जो अितना कहा और लिखा है, अुसका क्या हुआ?" अलवता, में पहलेकी तरह ही शुद्धिके विरुद्ध हूं। हरिजनोंके जानेके वाद अगर मंदिरोंको शुद्ध करनका नियम वन जाय, तो यही मानना चाहिय कि अस्पृश्यता नहीं मिटी है। पर मेरे सुझावमें जिस शुद्धिकी वात है, वह तो आपित अुठानेवालोंकी भावनाके साथ हरिजनोंकी और सुधारकोंके वहुमतकी तरफसे मिलनेवाली अक रियायत है। अस प्रकार यहां मंदिरोंकी शुद्धि विलकुल दूसरा ही रूप ले लेती है। हमारे मित्रोंकी भावनाका आदर करनेके लिओ क्या हम कितनी ही वातें नहीं करते? और कितनी अधिक वातें सह नहीं लेते?

### हृदय-परिवर्तन

हरिजनोंके सामने, सारे हिन्दू समृजिक सामने सवाल तो यह है कि कुल मिलाकर सवर्ण हिन्दू समाजका हृदय-परिवर्तन हुआ है या नहीं? और आज जैसी मीजूद है वैसी अस्पृश्यताको मिटानेके लिओ वे तैयार हैं या नहीं? सवर्ण हिन्दुओंका बहुमत अस्पृश्यताको मिटानेकी रायका हो, तो सुधारकों और साथ ही हरिजनों — दोनोंका यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि अल्पमत सुधारकोंके साथ सहमत नहीं हो सकता हो और अपुसका मतभेद गहरी धार्मिक भावना पर दारमदार रखता हो, तो अन्हें जहां तक हो सके सुविधा कर दी जाय। परस्पर सहिष्णुता रखना मानवकुलका नियम है और मेरे सुझावमें अस नियमका दृढ़तासे पालन करनेकी वात है।

में अिस अेक वाक्य पर खास जोर देना चाहता हूं कि अभीकी छड़ाओं हिन्दू समाजमें **आज जैसी मौजूद है वैसी** अस्पृश्यताके विरुद्ध है; किसी न किसी रूपमें झारी मनुष्यजातिमें जो अस्पृश्यता पाओं जाती है, सके विरुद्ध नहीं है। असी अस्पृश्यता किसी मनुष्यके प्रति नहीं होती, विल्क बुसके कामके प्रति या बुसके व्यवहारके प्रति होती है। गफाओं या र्यास्थर-रक्षाके या असे और दूसरे नियमोंने पूरी तरह मृतत होतेका यहां आह्य नहीं है। असे नियमोंका पालन तो आज भी मंदिरमें जानेवाचे हर व्यक्तिके लिओ आवश्यक है। मेरा आग्रह तो यह है कि जिन निधमोंका पालम करनेवाले हर हरिजनको औरोंके नाथ समाननाके नाते हर गायंजिनक मंदिरमें जानेका हक होना चाहिये।

#### २२

## मंदिर-प्रवेशके प्रश्न पर प्रकाश

[मद्रासके 'जस्टिस' पत्र, जो अब बंद हो गया है. के नपादकको गांघीजीने नीचेका पत्र लिखा था। मंदिर-प्रवेशके प्रश्न पर, खास तीर पर गांघीजीके सुझाये हुओ समझौते पर, वह बहुत अच्छा प्रकाश टाउता है। असिलिओ सारा पत्र यहां दिया जाता है।

आपका पत्र सायमें भेजी हुओ तीन कनरनोंके नाथ मुझे मिल गया। सुस-अुस लेखकी तारीखके कमसे में अनुका जवाब दे रहा है। २८ दिसम्बर्फे लेखका कोश्री जवाब देतेकी जरूरत नहीं हैं। अपवास मुख्तेबी रायनेके संबन्धमें २९ तारीखके लेखमें आपने मेरे कृत्यको दरगुजर करके मेहरवानी दिखाओं है, क्योंकि आप अपवासकी पद्धतिके विरुद्ध है। पर मैं मित्रोकी अनी मेहरवानी पर, खास तीर पर धार्मिक मामलोंमें, जीना नहीं चाहता। मेरे गीभाग्यने अक महत्त्वकी शर्तकी तरफ, जिसके कारण अपवास अपने लाग मुलतवी हो जाता था, आपका ध्यान न जानेमे आपने यह मेहरदानी दिखाओं है। यह शर्त यह थी कि कोशी अैसी कानूनी मुश्किल रह जाय. जिसका अपाय निश्चित की हुओं मियादमें न हो सके, तो मुझे अपना अपवास मुलतवी रखना चाहिये। यह कठिनाओ वाजिसरायको मजुरीके अभावके नपसे आओ। अगर मैंने २ जनवरीको अपवास गृह कर दिया होता. तो मृत डर है कि मेरे अपवासकी अपवासके तौर पर तो आपने निन्दा दी हैं होती, साथ ही अस रूपमें भी निन्दा की होती कि अना श्रायान भारत सरकार पर बळात्कार करने जैसा है। अन तरह आप देखेंगे कि अपयान अिसलिओ मुलतवी नहीं हुआ कि अनुनती निरुपयोगिता मेरी नमझमें हा गओं हैं, बल्कि असिलंबे मुलतबी हुआ कि जो मुस्तिक पहलेने नीत की

गओं थी और जिसके लिखे अपवाद रख लिया गया था, अस मुक्किलके वायक होते हुओं भी में अपवास करूं तो यह अक पापाचरण होगा।

आपके आखिरी लेख, यानी ४ जनवरीवालेका लंबा जवाव देनेकी जरूरत है। लेकिन में यह कोशिश नहीं करूंगा। क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। समझौतेके अपने सुझावमें में कोओ भी सिद्धांत नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने अस लड़ाओं में स्वेच्छासे वने हुओ हरिजनकी हैसियतसे अपनेको हरिजनोंकी स्थितिमें रखनेकी पूरी कोशिश की है। मंदिर-प्रवेशके विरुद्ध आपत्ति अुठानेवालेसे में कहता हूं: "आप मेरी मौजूदगीसे या मेरे स्पर्शसे अपवित्र हो जाते हों, तो आप अकेले मूर्ति-पूजा कर सकें असके लिओं में आपके वास्ते खास तौर पर अलग समय निकाल देनेको तैयार ( हूं। जिस सचाओका मैं अपने लिओ दावा करता हूं, वह सचाओं मैं आपमें भी माननेको तैयार हूं। मंदिरमें पूजा करनेका अधिकार जितना में अपना मानता हूं अतना आपका भी मानता हूं। अिसलिओ आपके लिओ तय किये हुओं समय पर आप पूजा कीजिये और मेरे लिओ तय किये हुं अे समय पर सुवारक हिन्दुओंके साथ में पूजा करूंगा। रूढ़िसे आपको यह मानना सिखाया गया है कि मन्दिरमें मेरे प्रवेश करनेसे मूर्तिका प्रभाव घट जायगा। यद्यपि में यह वात मानता नहीं, तो भी में अतनी रियायत देनेको तैयार हूं कि हम पूजा कर लें, असके वाद मंदिरका पुजारी मंदिरको शुद्ध कर ले।"

पंडित पंचानन तर्करत्नके सामने जब मैंने अपनी समझौतेकी सूचना रखी, तब मैंने अपने मनमें सोच लिया या कि यह सब हो सकता है। अस सूचनाकी तहमें अक वड़ी चीज मान ली गओ हैं कि हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके विरुद्ध अंतराज करनेवाले बहुत तुच्छ अल्पमतमें होंगे। अगर यह धारणा सब हो, तो ही अस सुझावकी कुछ भी कीयत है।

#### सच्चे दिलको कड़ी कसौटी

जिसलिओ मेरे सुझावमें जिस प्रक्तसे संवंव रखनेवाले तमान लोगोंकी असरकारक और कड़ी कसीटी है। मंदिर-प्रवेश पर आपत्ति अठानेवाले, शास्त्री लोग भी, जिसे वे सनातन धर्म समझते हैं, अत धर्मके कारण विरोध करनेमें सच्चे होंगे, तो वे मेरी सूचनाको अंगीकार कर लेंगे। अिसी तरह अगर सुधारक और हरिजन सच्चे होंगे, तो वे भी मेरी सूचनाको आनंदसे स्वीकार करेंगे; और अगर विरोधी पक्षकी तरफसे वह मंजूर कर ली जाय, तो असे सुधारकी दिशामें अक वड़ा कदम समझेंगे। अगर अनुभवसे यह मालूम हो कि संयुक्त समय पर पूजा करनेवाले सवर्ण हिन्दुओंकी संख्या बहुत थोड़ी

रहती है, तो यह सुधारकोंके लिखे हार मानी जायगी। और यह माना जायगा कि हरिजनोंका अँसे मंदिरोंमें, जहां अनुका स्थागत नहीं होता. जाना बंद हो जाना चाहिये। हरिजनोंको मंदिरमें जाना ही हो तो तो हिन्दुओंकी हैसियतसे और सवर्ण हिन्दुओंके बहुत बड़े बहुमतके. जो कह मानता हो कि अब तक अछूत माने जानेवाले वर्गके स्पर्धमें दे प्रमाशी अपवित्र नहीं होते, स्वागत करने पर ही जाना चाहिये।

#### सूचनाकी अुत्पत्ति

अिसके बजाय और कोओ निराकरण बलात्कारके समान हो जायगा। पहलेके अपने अक वाक्यमें मैंने जो कहा था, वह आपको याद होगा कि जहां-जहां मन्दिरोंमें जानेवालोंका वहुमत हरिजनोंके मंदिर-प्रवेशके विरुद्ध हो, वहां-वहां हरिजन न जायं। लेकिन जहां सुधारक बहुमतमें हों. यहां हरिजनोंके साथ बिन सुधारकोंको मंदिरका अधिकार मिलना चाहिमे और अल्पमतमें रहनेवालोंकी बिच्छा अगर अंसी हो तो अन्हें अपने लिअं अलग मंदिर बनवा लेने चाहियें। किन्तु पंडित पंचानन तर्करतनके नाथ जब चर्चा हो रही थी, अुस समय मुझे अपनी अिस सूचनामें दोप दिगाओ दिया। यह बात निःसन्देह हैं — पर बान सही है या गलत, यह प्रश्न यहां प्रस्तुत नहीं है — कि हजारों लोग अपने अप्टदेवके मंदिरोंमें बेक खास पवित्रताका आरोपण करते हैं। अनुके मतसे अस पवित्रनाका आरोपण दूसरी मूर्तिमें नहीं हो सकता। प्राचीन कालसे चली आनेवाली यह पवित्रता नश्री मूर्तिमें या नये मंदिरमें केवल मनुष्यकी जिच्छाने नहीं लाली जा सकती। असी परसे अभी घोषित की गओं सूचना मुद्रे नृह गओ। विस सूचनाका कुछ भी मूल्य हो. तो मंदिरकी गृहि करनेकी बात मुझे मानती ही चाहिये। कारण बिसमें अल्पमतकी धार्मिक भावनाके प्रति बहुत ध्यानपूर्वक आदर दिखानेकी बात है।

### शास्त्रोंके प्रति बहुत आदर

जब आप देखेंगे कि बहिंसा मेरे लिखे बेक अँमा धम निदात है, जिस पर हर कल्पनीय अवसर पर अमल हो सकता है, तब आप मेरे साथ सहमत न हों तो भी मेरी विचारसरणीके नाथ आपकी हमदर्दी जरूर होगी। हो सकता है कि अपने मिद्धांत पर अमल करनेमें में कभी बार असफल रहूं, परंतु असमें अन मिद्धांतकी कीमन कम नहीं हो जाती। वैसे ही यह चीज अस चचकि साथ प्रस्तुत भी नहीं हैं। मेरी आहमा मुझे यह सिखाती है कि किसी खास मंदिरमें जानेगले विची भी भनाती

भावनाको मुझे ठेस न पहुंचानी चाहिये। आपसे में यह बात भी याद रखनेकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे विरुद्ध कुछ भी कहा जाता हो, तो भी मेरे लिखे तो अस्पृश्यताके विरुद्ध यह लड़ाओ शुद्ध वाभिक लड़ाओं हैं। हिन्दू धर्ममें बहुत वड़ा सुधार करनेका यह आन्दोलन है। जिस हिन्दू धर्मके बारेमें मेंने कितनी ही बार कहा है कि जिस तरहकी अस्पृश्यताको हम आजकल जानते हैं, वह निर्मूल न कर दी जायगी तो जिस हिन्दू धर्मका नाश हो जायगा। मुझे यह भी स्वीकार करना चाहिये कि हिन्दू शास्त्रोंको जिस तरह मैं समझता हूं, असके अनुसार अनके प्रति मुझे वड़ी भिक्त हैं। पर अपने विचार में दूसरों पर जवरन नहीं लाद सकता। जब अक दूसरेसे विरोधी अर्थ और विरोधी विचार पेश किये जाते हैं, तब मुझे अपने विचारोंको अपने आप काम करने देना चाहिये। और जहां-जहां मुझसे हो सकेगा, वहां-वहां मेरा रवैया तो दूसरे विचारों और दूसरे अर्थोंके लिओ सुविधा कर देनेका रहेगा।

आप ये चीजें ध्यानमें रखेंगे तो मेरी स्थिति समझ सकेंगे। अितना ही नहीं, पूरे दिलसे मेरा समर्थन करेंगे। और मुझे आपके समर्थनकी जरूरत है। मुझे तो हरअक हिन्दूका समर्थन चाहिये। मैं जानता हूं कि आपका पत्र प्रगतिशील विचार रखनेवाले हिन्दुओंके बहुत बड़े समूहका प्रतिनिधि है और जब आप मुझे समझानेका कष्ट करते हैं, तब मैं आपका पूरी तरह समर्थन प्राप्त करनेका अपना प्रयत्न जल्दीसे छोड़ नहीं सकता।

आपने मुझे बहुत गंलत ढंगसे पूछा है कि 'अंग्लैण्डका जो कट्टरपंथी दल हिन्दुस्तानको राजनैतिक सुधार देना लम्बे भविष्य तक मुलतवी रखना चाहता है, क्या में सचमुच अनकी अन्तरात्माको संतोष देनेके लिओ सम्मत होअंगा?' मैंने अपरके अंशोमें जो कुछ कहा है, असे ध्यानमें रखते हुओ मंदिर-प्रवेशके संबंधमें जो स्थिति है और आपके प्रश्नकी तहमें जो स्थिति है, अन दोनोंके वीच कोओ साम्य ही नहीं, यह दिखानेकी कोशिश करके मैं आपकी वुद्धिका अपमान नहीं करूंगा।

## 'हरिजन' शब्दकी अुत्पत्ति

अन्तमें अस्पृश्योंके लिओ 'हरिजन' शब्दका अपयोग किया जाता है, अस पर आपने आपित की हैं। मुझे लगता है कि आप यह नहीं जानते कि पहले पहल यह शब्द कैसे काममें आने लगा। कुछ 'अस्पृश्य' मित्रोंने, जिन्हें 'अस्पृश्य' कहलाना अच्छा नहीं लगता था, यह शब्द सुझाया। और यह शब्द सुझानेका कारण यह अर्थ था कि गुजरातके अक भक्त कविने अपने अक मजनमें अब्रुतोंकि संबन्धमें यह शब्द जिल्लोमाल किया है। मैने तो एक एक फीरन पकड़ लिया, क्योंकि दूसरी तरह भी अनुका अस्पृत्योंके साथ पहल मेल बैठना था। दुनियामें सबसे ज्यादा निरस्कृत लेख समयानी सबसे ज्यादा प्रेमपाब होते हैं।

यह गन्द विस्तेमाल करनेकी जड़में या बुने जारी रमनेमें किसी तरहकी गुलाम मनोवृत्ति कैसे हैं, यह मैं नहीं समझ महता। हम देश आ रखें कि जब अस्पृथ्यता पूरी तरह दफना दी जायगी, तद हम गद रेजन बनने यानी भगवानके मच्चे भगत बननेकी कोजिस करेंगे।

#### २३

### कांग्रेसियोंसे\*

अन दिनों बहुतसे कांग्रेसी मेरे पास आकर मुझे कहते हैं कि जेलके तरसे मैंने अस्पृश्यताके विषद्ध आन्दोलन चलानेका जो काम मुस किया भुसके वारेमें कांग्रेसी हलकोंमें कानाफूसी होती रहती है और अनकों उझमें यह नहीं आता कि वे सविनयभंगका काम ही जारी एवं या पृश्यताके विषद्ध लड़ाओमें सिक्रिय भाग लेने लग जायं? जिन नवालके है कोंग्री आश्चर्य नहीं होता। यह सवाल पूछनेवालोंसे मैं जिनका कह सकता है:

मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यवहारमें कोशी असगति है। अधिवरने मुझे कुछ बुद्धि या शक्त दी है अुसे काममें लेनेका मौका आने पर भी में अनवा ।योग न करूं, तो असमें पाप न हो तो भी मूर्खता तो जरूर है। सिवनय- कि लिओ में अपनी सारी शिक्तका अपयोग कर रहा हूं। मुझे मालूम । कि असके अलावा भी हरिजनोंकी सेवा करनेकी शितत मुझमें मौजूर जिसे में काममें ला सकता हूं। असिलओ में अमका अपयोग कर रहा असिल करके में अपने प्राप्त धर्मसे या कर्तव्यो जरा भी च्युत नहीं होता। एजनोंकी सेवा में अतिरिवत कामकी तरह कर रहा हूं। अस प्रवार मेरे को दोनों से अकका चुनाव करनेका सवाल ही नहीं था। परन्तु में जातवा कि जो अस समय जेलकी दीवारोंके थाहर हैं, अनका नामला दूनरा है। सिवत्यभंग करनेवाले हैं, अन्हें यह फैसला करना है कि वे सिवत्य-

<sup>\*</sup> १८ वां वक्तव्य, ता० ७-१-१९३३

भंगका काम जारी रखें, या अस्पृश्यता-निवारणका काम हाथमें लें? अन लोगोंके लिओ में अस सवालका निर्णय नहीं कर सकता।

मेरे मनकी रचना असी है कि जहां में अंक वार जेलके दरवाजेमें घुसा कि फिर सिवनयभंगका किसी भी तरह मार्गदर्शन करनेके लिखे असमर्थ वन जाता हूं। मैं मार्गदर्शन कर सकूं तो भी मुझे करना नहीं चाहिये। क्योंकि हरिजनोंका काम करनेके लिखे मुझे जो वड़ी रियायतें मिली हैं, अनका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमें और छिपे या खुले तौर पर अस आन्दोलनका मार्गदर्शन करनेमें न लेनेके वचनसे में वंघा हुआ हूं। असिलिओ मुझसे पूछे विना हरअक भांकी-बहनको अपना निर्णय खुद कर लेना चाहिये।

### अिसमें को ओ पहेली नहीं

मेरे असे विचार होने के कारण मेंने अपनी पत्नी और अपने लड़के को भी रास्ता वताने से अनकार कर दिया है। अस्नृश्यता मिटाने की मेरी अपील हर अक सवर्ण हिन्दू से है, फिर वह कांग्रेसी हो या और को आहे। क्यों कि अपनासके सप्ताहके दिनों में वम्ब अमें जो प्रस्ताव पास हुआ था, अससे हर अक हिन्दू, जहां तक असका निजी सम्बन्ध है वहां तक, अस्पृश्यता दूर करने और अपने पड़ोसियों को भी वैसा ही करने को समझाने के वचनसे बंधा हुआ है। असके पहले भागमें केवल अक मानसिक किया करने की वात है और जहां असके अनुसार कुछ काम करना हो, वहां अपने निजी व्यवहार में असे करके दिखाने की वात है। असका दूसरा भाग अस्पृश्यता-निवारण के लिओ प्रचार करना है। असमें हर अक भाओ या बहनको, जहां दोनों काम साथ-साथ न हो सकते हों वहां, यह चुनाव करना है कि वह अस प्रचार-कार्य में पड़े या अपना मौजूदा काम जारी रखे।

जो कांग्रेसी सिवनयभंगकी प्रतिज्ञासे वंधे हुओ हैं, अनके सामने यह पहेली जरूर खड़ी होती है। पर वह तभी खड़ी होती है, जब वे यह जाननेके मिथ्या प्रयत्नमें पड़ते हैं कि अस वारेमें मेरी क्या राय है। मेरे खयालसे मेने तो अपनी स्थित साफ कर दी है कि अस वारेमें मेरी कोओ राय है ही नहीं कि वे क्या करें। जब जेलके भीतरसे अस्पृश्यताके कामका संचालन करनेका मेने निर्णय किया, तब मेरे सामने केवल सिवनयभंग करनेवालोंका वर्ग था ही नहीं। मेरे सामने तो सारा हिन्दू समाज था। वह सारा समाज अस काममें मुझे जवाब देनेमें असफल साबित हो जाय, तो अकेले सिवनयभंग करनेवाले अस युगों पुरानी वुराओको मिटा नहीं सकते। पर यह हो सकता है कि सिवनयभंग करनेवालोंको अस्पृश्यता-निवारणका काम करनेका खास आदेश मालूम हो, या

अनुहों यह लगे कि अनुशासनपूर्ण सिवनयमंग करनेकी नारत अनुमें नहीं रही, या सिवनयमंगका जोश खतम हो गया है. या मिवनयमंग होनी चील ही नहीं रही और जो कुछ विरोध बाकी है. अनुमें विनय नहीं रह गया. या वह अविनयी वन गया है।

यह जाहिर हैं कि अन सब प्रश्नोंको सोचनेमें में अपयोगी मार्गारंत नहीं कर सकता। ये सब प्रश्न असे हैं, जिनके बारेमें वे ही निर्णय कर महाई हैं, जो बाहर हैं। अगर अधिक मतुष्योंके दिलमें यंका हो, तो वे अरहरे होकर विचार करें और अस बारेमें निर्णय करें कि मीजूबा हाल्लमें निर्णय मार्ग अपनाया जाय। जिनके मनमें यंका ही नहीं है, वे अन गिवरपान संस्कृत श्लोक को यार्द करें, जिसका ठीक अर्थ असीने मिलनी-मुल्ही अनुतनी ही मशहूर अंग्रेजी कहावतमें आ जाता है: 'जो है अनुने प्यादा लेनेकी कोशिशमें पासका भी लो बैठते हैं।'र

#### २४

# गृहयुद्ध असंभव है

१६ जनवरी १९३३ को बे॰ पी॰ आअी॰ के प्रतिनिधिको मुलावात देने हुओ गांधीजीने अहमदाबादके सेठ चिमनलाल गिरधरदास पारेपके वाजिगराँपको दिये गये तारके बारेमें आश्चर्य प्रगट किया। अुम तारमें याजिसराँपने आपह-पूर्वक यह प्रार्थना की गभी थी कि अस्पृथ्यता सबधी दोनों कानूनोंको धारा-सभाओं में पेश करतेकी आप मंजूरी न दें। असमें यह भी कहा गया या जि अगर मंजूरी दे दी गभी, तो धार्मिक गृहयुद्ध होनेकी पूरी संभावना है।

गांबीजीने कहा: मुझे विश्वास है कि सेठ विमनलाल यह मान ही नहीं सकते कि देशमें गृहयुद्धकी जरा भी संभावना है। सनातिनयों में गंधी अपनी अपीलमें मैंने साफ कर दिया है कि मैं यह कल्पना ही नहीं कर सकता कि असा हो सकता है। सुधारकोंको यदि कोशी जानता है तो मैं जानता है। विग्रह तो तभी होता है, जब अक दूसरेसे लड़नेको दोनों ही दल वैसार हों। दोनों हाथ मिलाये विना ताली नहीं वज मकती। जो अपनेको मनातनी

१ यो ध्रुवाणि पित्त्वज्य अध्रुवं परिनेवते। ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नन्टमेव च॥

<sup>?</sup> Much wants more and loses all.

कहते हैं, वे गृहयुद्ध करनेका थिरादा रखते हों, तो भी वे अपने हथियार हवामें ही घुमानेवाले हैं। लेकिन गृहयुद्ध किस लिखे होना ही चाहिये? वाअसरॉय जो मंजूरी देनेकी रस्म अदा करनेवाले हैं, वह पास हुओ कानूनके वारेमें नहीं, पेश होनेवाले कानूनके वारेमें होगी; और अस कानूनके पास होनेके बाद भी असमें लड़ाओकी तो जरा भी गुंजाञ्जिश नहीं।

लड़ाओं की संभावना तो तब मानी जा सकती है, जब बाजी सुधारकों के हाथसे जाती रहे और निराश हुओ या अकताये हुओ हरिजन अपनी तरफसे यह आन्दोलन अुटायें और सवर्ण हिन्दुओं के सारे समूहके खिलाफ अपने हकों के लिओ लड़ें। परन्तु 'सनातन धर्म' की अिज्जत रृखने के लिओ सुधारक जब तक जिन्दा हैं, तब तक तो असी संभावना बहुत दूर है।

यह कानून तभी पास हो सकता है, जब कि ठोस हिन्दू लोकमत असके पक्षमें हो। लोकमतका पृष्ठबल न हो, तो कानून पास नहीं हो सकता। असिलिओ में तो आशा रखता हूं कि आपने अभी जिस तारकी तरफ मेरा ध्यान खींचा है, अससे किसीको भड़कनेकी जरूरत नहीं।

#### २५

# हिन्दू समाजको चुनौती \*

देशके सामने अस समय अस्पृश्यता संबंधी जो दो विल हैं, अनके वारेमें सरकारका यह फैसला है कि दोनों विलोंको अन धारासभाओं के सामने और देशके सामने पेश करनेकी अजाजत सरकार नहीं देती। यह पढ़कर मैं अफसोस जाहिर किये विना नहीं रह सकता। डाँ० सुव्वारायनका विल मंदिर-प्रवेशके खास प्रकृत तक ही और वह भी मद्रास प्रान्त तक ही सीमित है। और मंदिर खोलने न खोलनेका आधार अस मंदिरमें जानेका हक रखनेवाले लोगोंके वहुमतकी राय पर रहता है। अससे अलग-अलग पक्षोंके बीच झगड़ा होनेकी संभावना कमसे कम रह जाती है; और अगर सुधारक अपना हिस्सा अच्छी तरह अदा करें यानी मेरे समझौतेमें सुझाये अनुसार विलकुल तुच्छ अल्पमतकी भी धार्मिक भावनाका आदर करें, तो झगड़ेकी संभावना जरा भी नहीं रहती। संभव है अस प्रकार होना भाग्यमें न लिखा हो। सनातनी लोगोंके

१९वां वक्तव्य, ता० २४-१-१९३३

कथनानुसार तो कट्टर सनातनी दृष्टिसे दोनों विकाम महानका विक एम दृरा था। अससे निपटना सुधारकोंके लिखे और व्यक्तिगन रूपमें मेरे किसे भी, वाजी लगाकर अपनास करनेवालेकी हैनियतमे, ज्यादा आसान था। वाकिसरॉयने मंजूरी दे दी होती, तो बहुत संभव है गुख्यायुरके सामर्थमें मेरा अपवास एक जाता।

मगर भारत सरकारने दूसरा ही चाहा था। अनुमें भी मुझं अभिवरका हाथ समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। वह मेरी पूरी परीजा लेना चाहता है। असे परीक्षा लेनी है, तो अनुमके लिखे काकी यल भी असीको देना पड़ेगा। जो पूरी तरह असकी अिच्छाके आधीन हो जाने हैं, अन्हें औसा वल देनेका असने हमेशासे बचन दे ही रखा है।

अखिल भारतीय स्वस्पका विल बहुत संक्षिप्त है। नकारात्मक न्यराका होनेके कारण वह अक तरहसे सुधारकोंकी कोओ मीधी मटद नहीं करना। सुसमें तो सिर्फ यह है कि यह कातून असे किसी भी या हरअंक सनातनीकी मदद करनेसे अनकार करता है, जो हिन्दू समाज पर अपनी अंप्रताकों कादनेके लिओ सरकारी अदालतोंकी मदद लेनेका प्रयत्न करे और अम प्रकार हिन्दू समाजकों जो रिवाज हिन्दू शास्त्रोंके विरुद्ध लगता हो और मनुष्यकी स्वामाधिक नैतिक बुद्धिकों भी पसन्द न हो, अस रिवाज पर अमल करानेका प्रयत्न गरे। वह कातूनी अस्पृथ्यताकों मिटा देता है और सामाजिक नथा धार्मिक अर्गुव्यताकों असके भाग्य पर छोड़ देता है। अस विलकों दी गओं मंजूरी, भले ही असमें असा अरादा न हो तो भी, हिन्दू यमें और सुपारकोंक लिखे चुनौतीके समान है। अगर सुधारक अपने प्रति गच्चे सावित होंगे, को हिन्दू धर्म अपने भाग्यसे आप निपट लेगा।

अित प्रकार विचार करने पर भारत सरकारका निर्णय औरवर-प्रेरित माना जाना चाहिये। वह मुद्देकी सकाओं करता है। हिन्दुरतानके और दुनियाके लिले हिन्दुस्तानमें होनेवाले नैतिक प्रयासका भारी महत्त्व समजनेता काम वह आसान बना देता है। जिस स्वाभाविक भूमिका पर यह भीरे-भीरे जा रहा था, अ्स पर वह असे अेक सपाटेमें पहुंचा देता है।

आजीवन सुधारक और योद्धाकी हैसियनसे मुझे पूरी नक्षताके साथ अस चुनीतीको स्वीकार कर लेना चाहिये। पूज्य पंटिन मदनमोहन मालवीयजीकी अध्यक्षतामें जो प्रस्ताव पान हुआ है, अुनके नाप दिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो, असे हर हिन्हको भी यह चुनीती नक्षितार कर लेनी चाहिये। वह प्रस्ताव अस प्रकार है: "यह परिपद निश्चय करती है कि आजके बाद हिन्दू समाजमें जन्मके कारण किसीको भी अस्पृश्य नहीं माना जायगा और अब तक जिन्हें अस्पृश्य माना गया है, अनके सार्वजनिक कुओं; सार्वजनिक रास्तों, और सार्वजनिक संस्थाओं अपयोग संबंधी अधिकार दूसरे हिन्दुओं वरावर ही माने जायगे। अन अधिकारों को मौका मिलते ही सबसे पहले कानूनकी स्वीकृति दी जायगी; और अगर वह स्वीकृति पहले नहीं मिल चुकी होगी, तो असके लिओ बनाया जानेवाला कानून स्वराज्य पालियामेण्टके सबसे पहले कानूनोंमें से अके होगा।

"और यह भी निश्चय किया जाता है कि कथित अस्पृश्यों पर प्रचितत कि कि अनुसार आजकल जो सामाजिक अपमान — मंदिरप्रवेशके प्रतिवंध तकका — लादे जाते हैं, वे न्यायपूर्ण और शान्तिमय अपायोंसे जल्दी दूर हों, यह देखना सारे हिन्दू नेताओंका फर्ज समझा जायगा।"

अपरके प्रस्तावमें वड़े टाक्षिपमें छने शब्द पाठकोंको सावधानीके साथ ध्यानमें रखने चाहियें। अस प्रस्तावमें घारणा यह रखी गओ है कि संभव हो तो स्वराज पार्लियामेण्टकी स्थापना होतेसे भी पहले अस्पृश्यता कानूनमें तो मिट ही जानी चाहिये। हमारे सामने अव यह अवसर आ खड़ा हुआ है। जो हिन्दू हिन्दूधर्मकी अञ्जतकी या हरिजनोंको दिये गये वचनको पूरा करतेकी लगन रखता हो, असे यह मौका हायसे जाने नहीं देना चाहिये। सनातनियोंको भी, अगर वे अखिल भारतीय विलका वही अर्थ करते हों जो मैं करता हूं, अिस विलका विरोध नहीं करना चाहिये। क्यों कि क्या अने लोगोंने मुझसे यह नहीं कहा था, और अपने लेखों में भी यह नहीं वताया या कि हरिजनोंको सवर्ण हिन्दुओंके वरावर ही राजनैतिक और नागरिक हक मिलें, अिस पर अन्हें जरा भी आपत्ति नहीं है? दूसरे शब्दोंमें कहें तो कात्नकी नजरमें हरिजनोंको और लोगों जैसा ही समझा जाय, तो अन्हें को ओ अंतराज नहीं है। धर्मकी नजरमें वे अकसे नहीं माने जायं, असका सम्बंध सनातिनयोंसे और अनकी धर्मवृद्धिसे है। लेकिन अब अेक मानववन्धु पर अपनी धर्मवृद्धि लादनेके लिओ अस कानूनकी मदद नहीं ली जा सकेगी। जिन सनातनी शास्त्रियोंसे मिलनेका मुझे आनन्द मिला है, वे मेरे सामने असे ही क्लोक अद्भृत कर सके हैं कि कों आ अपदिमी 'अस्पृरय 'के स्नर्शसे अपवित्र हो गया हो, तो असे शुद्ध होनेके लिओ या तो स्नान करना चाहिये या पानीका आचमन कर लेना चाहिये। 'अस्पृश्य' मनुष्य किसी सार्वजनिक स्थान पर, मन्दिर तकमें, जाय तो असके लिओ असे सजा देनेको कहीं भी नहीं कहा गया है। अक

वर्मतंत्रके नियमभंगका अपराध करने पर किसी 'अस्पृथ्य'को सका देनेच लिओ किसी भी प्रसंग पर राज्यके कानूनकी मदद नहीं लेनी चाहिए। एव विल कानूनके औसे हस्तक्षेपको अचित रूपमें अनंभव बना देता है।

विस विलके अनुसार हरिजनोंके लिओ मन्दिर गोलनेका प्रदार आग्नी समझौतेसे किया जा सकेगा। जहां मन्दिरमें जानेवाले लोगोंका मन नृतार्गक लिओ परिपक्व नहीं हुआ होगा, वहां कुदरती तीर पर ही हरिजन मन्दिरके नहीं जा सकेंगे। जहां लोकमत परिपक्व हो गया होगा, वहां व्यक्तिक किल्लाको विकल करनेमें कोओ व्यक्ति या कुछ लोग लानूनका आध्य नहीं ले सकेंगे।

#### आन्दोलन च्यापक वनता है

परन्तु सनातिनयोंको जो निर्णय करना हो करें। मन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन ठेठ दक्षिणमें गुरुवायुरसे लेकर अत्तरमें हरहार तक व्यापक दन रहा है। मेरा अपवास भी, यद्यपि अभी तक मुलतवी है, अब सिर्फ गुरुवायुर पर आधार नहीं रखता। अब तो वह अपने आप सारे मन्दिरों पर लागू होगा। यानी मद्रासका जो बिल सिर्फ गुरुवायुर तक ही सीमित या, अगके वारेमें सुधारक क्या करते हैं; अस पर मेरा अपवास अवलिम्बत नहीं रहना, यहिए अस अखिल भारतीय बिल पर निर्भर रहता है, जो गुरुवायुर निहत दूनरे मब मन्दिरों पर लागू होता है।

मेरे सारे जीवनमें हमेशा असा ही होता रहा है। मेरी जिन्छा हो या न हो, तो भी मैं अक कदमसे दूसरे कदम पर स्वाभाविक रूपमें ही चला गया हूं। मैं अपना लक्ष्य मद्रास बिल तक ही गीमित रूपना चाहता था। मेरे लिओ वह काफी था। पिछले शनिवारको ही यानी २१ जनवरीको ओ० पी० के दिल्लीके संवाददाताकी दी हुओ आगाहीके बारेमें मेरी राप पूछी गओ, तब मद्रास बिलकी अभेक्षा अखिल भारतीय बिल्के यारेमें कुछ भी राय देतेसे मैंने जिनकार कर दिया था। अस अधिक यही और ज्यादा गंभीर जिम्मेदारीको अठानेके लिओ मैं तैयार नहीं था। लेविन अद अके सिद्ध बस्तुके रूपमें जब यह जिम्मेदारी मुझ पर आ ही पही है, तो मैं पीछे नहीं हट सकता।

#### प्रायिवत द्वारा प्रचार

सरकारी घोषणापत्रसे किसीके मनमें यह विचार वा नकता है जि अस विलका अन्त अके लम्बी निष्कल वेदनामें होगा और वह राज्यके सानुनका रूप कभी घारण नहीं कर सकेगा। अनकी अपनी दृष्टिसे अनका जरूरतसे ज्यादा सावधान रहना सही है। परन्तु यदि हिन्दू अन्तःकरण वर्तमान अस्पृ- च्यताके विरुद्ध सचमुच जाग अठा हो, तो अस विलके कानून वननेमें देर नहीं लगेगी। हिन्दू लोकमत असंदिग्व रूपमें असके पक्षमें व्यक्त हो जाय, तो सरकार असका विरोध नहीं कर सकती। सनातनियोंका विरोध होनेके वावजूद मेरा यह विश्वास है कि हिन्दुओंका विशाल समूह मले ही अस्पृश्यताको मिटानेके लिखे अत्साहपूर्ण कदम न अठाये, फिर भी असकी राय अस्पृश्यताको विरुद्ध है। यह श्रद्धा ही मुझे टिकाये हुओ है। अस्पृश्यतामें रहे हुओ अन्यायके वारमें अतने वर्षोसे हो रहे कामसे यदि हिन्दू मानसको विश्वास न हो चुका हो, तो अब मामूली प्रचारसे असे विश्वास नहीं होगा। असके लिओ तो जैसे पहले हुआ है, बैसे ही प्रायश्चित्तके द्वारा असाधारण प्रचारकी जरूरत होगी। हो सकता है कि हिन्दू जनसमुदायके साथ जिसने अपना जीवन अक कर दिया है, असे आदमीके अपवासकी अत्तेजनाकी आवश्यकता हो। अगर असा होगा तो असे वह आदमी मिल जायगा। अन्हें या तो अस्पृश्यताको निर्मूल कर देना चाहिये या मुझे अपने वीचसे हटा देना चाहिये।

## दिव्य प्रेमकी पुकार

मुझे फिर पुकारने दीजिये — मेरी यह पुकार हजारवीं बार हो तव भी — कि मेरे लिओ और मेरे साथियोंके लिओ अस्पृश्यता-निवारण अक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य हो गया है। हरिजनोंके लिओ मन्दिर खोल देना अक शुद्ध आध्यात्मिक काम होनेके कारण यह अस्पृश्यता-निवारणकी अनिवार्य कसौटी है। यह अक ही चीज असी है, जो हरिजनोंमें नये जीवन और नशी आशाका संवार करेगी। अनके सिर्फ आर्थिक अद्धारसे यह नहीं हो सकता। आर्थिक और दूसरा अद्धार मन्दिर-प्रवेशके पीछे आयेगा, जसे अपाके पीछे सूर्य आता है। हरिजनोंके लिओ मन्दिर खोल देनेका अक ही काम हिन्दू धर्मको विशुद्ध कर देगा और सवर्ण हिन्दुओंके तथा हरिजनोंके दिलोंको नये प्रकाशके लिओ खोल देगा। मन्दिरोंका सन्देश श्रेक-अक हरिजनके घरमें गहरा पहुंच जायगा। आर्थिक और शिक्षा सम्वन्वी अद्धारका सन्देश तो जिन व्यक्तियोंको असका लाभ मिलेगा, अन्हींको स्पर्श करेगा। मेरी तरह जो यह मानते होंगे कि मंदिर हिन्दू धर्मका असी तरह अक अविभाज्य अंग है जैसे गिरजा औसाओ धर्मका और गस्जिद अस्लामका है, वे मेरी यह वात आसानीसे समझ सकेंगे। यह जरूरी नहीं कि हरअक हरिजनको अकदम मंदिरमें प्रवेश करना

चाहिये । अपुसका अतना जान लेना काफी और जरूरी है कि अभि का हक मिल गया है।

हिन्दूवर्ममें वामिक दृष्टिसे अपवास और असके जैसे दूसरे प्रतिशा स्वामाविक और आवश्यक स्थान है। अगर दिना प्रेमकी सन्त्री प्राप्ति कुछ भी जबरदस्ती होगी, तो असे अपवास आदिमें असमे जरा भी ज्याश जबरदस्ती नहीं है।

#### 3,5

## धर्मका सवाल

[ता० २७-१-१९३३ को गांधीजीकी अ० पी० आओर को दी हुई। मुलाकातकी रिपोर्ट।]

श्री वी॰ वी॰ श्रीनिवास आयंगरने मद्रासमें सनातनियोंकी नभामे केक भाषण दिया था और असकी रिपोर्ट वहांके स्थानीय अववारोंमें छुप थी। अस भाषणके नीचे लिखे वाक्योंकी नरफ गांधीजीका खाम तौर पर ध्यान खींचा गया था:

"मि० गांधीने, जो हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशक वहे हिमायती है. पोपात की है कि यह आन्दोलन राजनैतिक नहीं बिल्क धार्मिक है। ... मेरी रापमें यह आन्दोलन धार्मिक नहीं, बिल्क अंक वहा राजनैतिक आन्दोलन है। मि० गांधीकी राजनीतिके लिखे यह जरूरी था कि सरकारके गिलाफ अंक नंगवत मोर्चा कायम किया जाय। असके लिखे हरिजनोंको अपने पथमें करना यहा जरूरी था। ... अभीका मन्दिर-प्रवेशका प्रथन मि० गांधी और अनके अन-यायियोंकी अंक राजनैतिक चाल है, जिनमें हरिजनोंके नये बलको हारेमिक लाया जा सके।"

गांधीजीने कहा कि श्री आयंगर जैसे अंक समय जल रह चुंक व्यक्ति जितनी गैरिजिम्मेदारीसे बोलते हैं, यह देखकर मुने आरनमें और दृश्य होता है। अन्होंने अगर आन्दोलनका अध्ययन करनेका कर किया होता. तो सुन्हें फीरन मालूम हो जाता कि मेरे (गांधीजीके) लिओ अस्पृत्यता-निकारण — में राजनीतिके बारेमें समझने लगा अनके भी पहलेसे ही — अंक धामित सवाल रहा है। अगर में धार्मिक वृत्तिके बजाय राजनैतिक वृत्तिने ही प्रेरित होता. तो मन्दिर-प्रवेशके जिस प्रश्नको कार्यक्रममें आने ही न देता और हितानोंके

केवल आर्थिक और शिक्षा सम्बंधी प्रश्न पर ही अपना सारा घ्यान केन्द्रित करता। लेकिन अस सवालको हाथमें लेकर तो मैंने अपनी जो कुछ भी प्रतिष्ठा होगी, असे खतरेमें ही डाला है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक हरिजनोंको मंदिर-प्रवेश नहीं मिलेगा, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दू समाजमें से अस्पृश्यता मिट गंजी।

#### सनातनियोंसे मांग

गांघीजीने यह भी कहा: श्री आयंगर और दूसरे सनातनी लोगोंके सामने, जो यह कहते हैं कि हम हरिजनोंके साथ वुरा वरताव नहीं रखना चाहते और अनकी आर्थिक और दूसरी सांसारिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, में अंक मांग पेश करता हूं। वे हरिजन सेवक संघमें शामिल हो जायं, असे रुपयेकी मदद दें, और हरिजनोंकी सांसारिक स्थिति सुधारनेका कार्यक्रम हायमें लें। केवल मंदिर-प्रवेशका प्रश्न मुझ पर और मेरे जैसे विचार रखनेवालों पर छोड़ दें। श्री आयंगरको मालूम होगा कि संघमें कांग्रेसी बहुत थोड़े हैं। असमें वहुतसे प्रमुख अदारपंथी शामिल हैं। सनातनी जैसा कहते हैं वैसा यदि वे सचमुच करना चाहते हों, तो संघको रुपया और कार्यकर्ता देकर वे संव पर अधिकार कर सकते हैं और संघकी नीति निर्माण कर सकते हैं। यह चीज अनहें अनुकूल न आये, तो वे दूसरी प्रतिस्पर्धी संस्था खोल लें और सारे देशमें असकी शाखाओं फैला दें और अिस तरह हरिजनोंको अपकृत करके अुनके हृदय जीतं लें। मैं मन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन चलाकर घार्मिक पुण्य कमाने और यह सावित करनेका मौका लूंगा कि अक सपाटेमें हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं का अद्धार हो सकता है, दोनों की शुद्धि भी हो सकती है और हरिजनोंकी सांसारिक स्थिति भी अपने आप सुधारी जा सकती है। श्री आयंगरको समझना चाहिये कि वड़े जनसमूहसे सम्बंध रखनेवाले मामलोंमें कोशी 'चाल' बहुत दिन तक नहीं चल सकती। असे तो हरअक आदमी अपील कर सकता और समझा सकता है। अिसलिओ वहां तो अन्तमें ओमानदारी और ठोस काम ही सकल हो सकते हैं।

## घामिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं

धार्मिक मामलोंमें हस्तक्षेपका आक्षेप किया जाता है, अस प्रश्नके वारेमें तो पहलेके वक्तव्यमें मैंने कहा ही है। अपने विचारको में यहां दोहरा दूं कि जव लोगोंके हाथमें सच्ची सत्ता आयेगी, तव भी यदि राज्यकी तरफसे धार्मिक हस्तक्षेप होगा तो असका विरोध करने में आगे रहूंगा। पर सनातनी दोनों ही हाथोंमें लड्डू नहीं रख सकते। मेरे जैसेको जो लेक पूर्वप्रह या लुससे भी लराव लीज मालूम होती है, अने लायन रखतेके लिले लुन्हों कानूनकी मदद लेनी है — जैमी अन्होंने पहले की भी — और जब में लिस हस्तक्षेपको दूर करनेका प्रयत्न करना हूं, तय अम पूर्वप्रहके ठेकेदार वार्मिक मामलोंमें हस्तक्षेप करनेका घोरगुल मनानेको तैयार हो गये हैं। असलमें में तो लुनके लुस पूर्वप्रहका भी आदर करनेको तैयार हूं। कारण में देखता हूं कि मुझे जो पूर्वप्रह लगता हो, दह तुमरीको संभव है सच्चा ज्ञान लगता हो। पर यह चीज अनी है जिनके लिले कानूनकी मदद नहीं ली जा सकती। कानून तो अपने सामने आनेवार प्रश्नोंका दुनियावी ढंगसे ही विचार कर नकता है। किनी आगम या शास्त्रमें चोरीका समर्थन किया गया हो, तो जिममे कानून असे मान्य नहीं कर सकता। मुझे अपने आध्रममें अते पड़ोसी मिले है, जो अभानवारीन यह मानते हैं कि जुनकी जानिको स्वयं औरवरने चोरी करनेका पंधा वन्या है। में तो जुनके लिस पूर्वप्रहको भी कदाचित् माननेको तैयार हो जाअ. पर कानून तो नहीं मानेगा। यह में काल्पनिक लुदाहरण नहीं देता, धिक आजकलके वास्तिविक अनुभवकी वान कह रहा हूं।

### हिन्दू धर्मकी विशुद्धि होनी चाहिये

श्री आयंगर मेरे बारेमें कहते हैं कि मैं शास्त्रोंको नहीं मानता। अिस आक्षेपके समर्थनमें वे मेरा जेक भी वायय नहीं बता तकेंगे। ये शास्त्रोंका अपना किया हुआ अर्थ ही अनुक होनेका दाया करते है और असकी प्रामाणिकताके विषयमें अपना ही निर्णय सही मानते हैं. जिसके लिओ अन्हें जरूरतसे ज्यादा भला बकील मानना चाहिये। वे और अनुके दूनरे साथी, जो मेरे खिलाफ तरह-तरहके आक्षेप करते हैं। और अन आसेपीकी सावित करनेके लिओ मेरे लेखोंकी तोड़-मरीड़ करते हैं, अनमे में पूछता ह कि क्या औसे तरीकोंसे अप सनातन धर्मको कायम रख नकेंगे? में उड कहता हूं कि नया धर्म स्थापित करने या नया धर्म सम्प्रदाय चलानंती मेरी जरा भी अिच्छा हो, तो अँमा बहनेकी शक्ति में रखता हू, तब अंग्रे यह मान लेना चाहिये। किन्तु हिन्दू धर्मके द्वारा ही प्रकाश, लानव और शांति प्राप्त करनेके सिवाय अस दुनियामें मेरी कोओ अच्छा नहीं। जिन्ही कारण में अपे विशुद्ध हुआ देखना चाहता हूं। हिन्दू धर्म मुले मनोप देता है, क्योंकि असे जिस तरह मैंने समझा है और जिस होगों में श्रुमका धानरण कर रहा हूं, अुसी तरह वह मुझे दूसरे तमाम धर्मोंके प्रति पूरी तरह समभाव रखनेकी और दूसरे धर्मोंके अनुयायियोंको भी अपने नगे भाकी-जान माननेकी प्रेरणा देता है। गीताका, वेदोंका, अपनिषदोंका, भागवतका और महाभारतका मेरे खयालका हिन्दू धर्म मुझे सिखाता है कि जीवनात्र अक है और ओश्वरके सामने न कों आ अूंचा है और न को आ नीचा। वादिववाद करनेसे मुझे अरुचि है, किन्तु असत्य और अगुद्धिसे मुझे अससे भी ज्यादा अरुचि है। अन वुरा अयों के खिलाफ लड़नेसें मेरा साथ देनेके ि अं में सनातिनयों को आमंत्रण देता हूं।

#### २७

# पूजार्थीका हक

पुरीके जगद्गुरु शंकराचार्यके श्री रंगा आयरको लिखे गर्य पत्र पर और श्री रंगा आयरके दिये हुओ अत्तर पर आलोचना करते हुओ गांधीजीने ओ० पी० आश्री० को दी हुओ मुलाकातमें कहा:

सचमुच मुझे अफसोस होता है कि जगद्गुरुने अिन विलोंके वारेमें असा पत्र लिखा। मेरी राय यह है कि ये विल किसी भी तरह या किसी भी रूपमें धार्मिक स्वतंत्रतामें दखल नहीं देते। अिससे अलटे, दोनों विल धार्मिक स्वतंत्रताकी अच्छी तरह रक्षा करते हैं। जगद्गुरु द्वारा की गओ तुलना भी सही नहीं है। जिसका शास्त्रीय ज्ञान चाहिये असा कोओ शास्त्रीय प्रश्न ही अिन विलोंमें नहीं, जिसे निर्णयके लिओ लोगोंके सामने पेश करना चाहिये। पूजा करते समय असके साथ कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, असका निर्णय करनेका पूजार्थीको हमेशा हक है। आपको असे धर्मका फेरवंदल कहना हो तो कहिये, परंतु अस हकसे आप लोगोंको वंचित नहीं कर सकते।

े लोगोंसे जो हक कभी छीना नहीं जाना चाहिये था, वह हक अन्हें वापस देनेमें को आधार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता। अगर यह स्वीकार कर लिया जाय कि मंदिरमें पूजाके लिओ जानेवालोंमें से सौ फी सदीकी असी अच्छा हो तो वे मंदिरमें जानेके नियमोंमें फेरवदल कर सकते हैं, तब तो अतना आपको आसानीसे मान लेना पड़ेगा कि काफी वड़ा वहुमत, जहां तक अससे अलग रहकर पूजा करनेकी अल्पमतकी आजादीमें वाधा न पड़ती हो वहां तक, मंदिर-प्रवेशके वारेमें निर्णय करनेका हक रखता है। सुधारकोंके वारेमें, जो असी धर्मके अनुयायी होनेका और अन्हीं शास्त्रोंको

मानतेका दावा करते हैं, जगद्गुर जैसे जिम्मेदार आदमीया यह तत्सा कि ये लोग तो सनातन धर्मके द्रोही हैं बहुत गंभीर दान गानी दावनी। और यह बात तो मेरी समजमें ही नहीं आती कि ये विक पान सकत कैसे विधानके विरुद्ध है।

### दुर्भाग्यपूर्ण तुलना

अस प्रकार जगद्गुरका पत्र आपित्तजनक है। अनके नाम ही एतं कर लगता है कि श्री रंगा आयरके जवावमें भी कुछ मुधार करने की कर रच है। मलावारका लोकमत विलोके विकद्ध है और अगलिओ हरियमों के मिर्फ्य प्रवेशके भी विरुद्ध है तथा गुरुवायुरकी मतगणनाका परिणाम जिससे अगलि वातकी सूचनाके रूपमें माना जाना चाहिये, जिस वारेमें अगलें कितना भरेला है अनुता मुझे नहीं है। मलावार हो आनेवाले और आयों देशनेवाले आदमियोंने मुझसे कहा है कि वहांका लोकमत किसी भी गरह मिर्फ्यक्षिके खिलाफ नहीं है। पर यह चीज असी है कि अगला निर्णय कियों भी रणाम पर, जहां दोनों पक्ष संयुक्त देखरेखमें गैर-सरकारी मतगणनाके लिले गर्मत हों, हो सकता है।

अपने अति अुत्साहमें और मेरे प्रति रहे अंधप्रेमके कारण थी रंगा आयर अक हुर्भाग्यपूर्ण तुलना करनेमें फंम गये हैं। में किसी भी तक अपने आपको बुद्धके साथ तुलना किये जाने योग्य नहीं मानता। में अवनेको विलक्ष्ण मामूली आदमी, अब अदना कार्यकर्ता, और दूसरे मनुपार्क नक ही मूलका पात्र मानता हूं। में केवल नग्न सत्ययोधक हूं। और यह तृलना तो अक और कारणसे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मनातनी कहेंगे कि युद्ध नो मानितक या और वेदकी प्रामाणिकता और वेदकी अध्वरीयनामें विष्याम नहीं रमता या, हालांकि असलमें तो यह बात ही नहीं यी कि वह नास्तिक या और वेदोंको नहीं मानता था। किन्तु वह क्या था, यह हमारे विषयके लिखे अप्रस्तृत है। सवाल यही है कि वहुजन समाज असके वारेमें क्या मानता है। किपालिखे मुझे भी अगर नास्तिक और वेदकी ओक्वरीयनामें न माननेवाला नमज लिया गया, तो यह कहा जायगा कि समग्र हममें हिन्दू वास्त्रीका विचार उपने आयुनिक अस्पृक्यताको वास्त्रोंके विकद्ध मानकर अनुमने जिनकार परनेकी बात अक सुधारककी हैस्यतसे हिन्दुओंने कहनेका मुने कोडी हक गढ़ी।

# दूसरां' प्रायोपवेशन

[गांघीजी द्वारा खुद अपने २१ दिनके अपवासके वारेमें लिखे हुओ और 'हरिजनबंघु'में प्रकाशित हुओ लेख अिस परिशिष्टमें दिये गये हैं।]

१

## दूसरा प्रायोपवेशन

लिस अपवासका निश्चय में झटपट नहीं कर सका। कितने ही दिनसे भीतर ही भीतर अथलपुथल मच रही थी। कभी वार विचार आया कि अपवास कर डालू, फिर भी में अपने आपसे लड़ता ही रहा। लेकिन मानो हिरिजन-दिवस मनानेकी तैयारीके रूपमें अक दो घंटेके मंथनके अन्तमें मुझे वार-वार आवाज आओ: 'तो कर ही डाल न!' मैंने असका भी विरोध किया, परंतु यह विरोध तुरंत शांत हो गया और आधी रातके वाद स्पष्ट निर्णायक अत्तर मिला — 'तुझे अपवास करना ही पड़ेगा।' अस तरह जब वादल विखर गये तो असकी मियाद और तारीख तो असी समय तय हो गओ — सोमवार ८ तारीखकी दोपहरसे शुरू करके सोमवार २९ मजीकी दोपहरको पूर्णाहुति हो। अस प्रकार हृदयने अक्कीस दिनका आत्मशुद्धिका अपवास करनेकी प्रतिज्ञा कर ली। आत्मशुद्धिके अपवासमें कोओ शर्त नहीं हो सकती। अस अपवासका वाहरी परिस्थितियोंसे संबंध न होनेके कारण असे वापस लेनेका भी सवाल नहीं अठ सकता।

्यह अपवास किन कारणोंसे हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। अनेक कारणोंका असर प्रगट-अप्रगट रूपमें मुझ पर होता ही गया और अिन सवका आखिरी परिणाम अिस अपवासकी प्रतिज्ञाके रूपमें आया। पर अितनी गवाही तो मेरी आत्मा दे ही रही है कि हरअक घटना हरिजनसेवाके साथ निकट संबंध रखनेवाली है। मुझसे यह पूछा जाय कि यह अपवास किसके